| वीर        | सेवा मन्दिर |
|------------|-------------|
|            | दिल्ली      |
|            |             |
|            |             |
|            | *           |
|            | 3-5-5-6     |
| म संख्या ै | 232         |
| ल नं०      | वर्ष नयम    |
| ाड         |             |

आरी समाकान्यमा

# जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

( ऋगचार्य श्री तुलसी द्वारा रचित 'जैन सिद्धान्त दीपिका' ऋौर 'भिच्च न्याय करिंगका' का संयुक्त ऋष्ययन )

> लेखक मुनि नथमल

प्रवन्ध-सम्पादक स्रानलाल शास्त्री जैन दर्शन प्रनथमाला : ६ वां पुष्प

प्रकाशक— मोतीलाल बेंगानी चेरिटेबल ट्रस्ट, १।४ सी, खगेन्द्र चटर्जी रोड, काशीपुर, कलकत्ता-२

प्रदन्दकः—ः आदर्भ साहित्य संघ चूरू ( राजस्थान )

प्रथम संस्करण: १००० सितम्बर, १९६० मूल्य: १३ रुपये

### प्रज्ञापना

जैन दर्शन जीवन शुद्धिका दर्शन है। राग-द्वेष आदि वाह्य शश्च, जो आत्मा को पराभूत करने के लिए दिन-रात कमर कसे अड़े रहते हैं, से जूकने के लिए यह एक अमोध अक्ष्रत है। जीवन-शुद्धि के पथ पर आगे बढ़ने की आक्षांचा रखनेवाले पथिकों के लिए यह एक दिन्य पायेय है। यही कारण है, जैन दर्शन जानने का अर्थ है—आत्म-मार्जन के विधि-क्रम को जानना, आत्म-चर्या की यथार्थ पद्धित को समसना!

जैन जगत् के महान् अधिनेता, ज्ञान और साधना के अप्रतिम धनी, महामिहम आचार्य श्री तुलसी के अन्तेवासी मुनि श्री नथमलजी द्वारा लिखा प्रस्तृत प्रन्थ जैन दर्शन के मूलभृत तक्त्रों को अत्यन्त प्राज्जल एवं प्रमावक रूप में स्ट्मता के साथ निरूपित करनेवाली एक अद्भुत कृति है। यह जनवन्ध आचार्य श्री तुलसी द्वारा रचित 'जैन सिद्धान्त दीपिका' और 'मिन्तु न्याय कर्णिका' के संयुक्त अनुशीलन पर आधारित है।

मुनि श्री ने इसमें जैन दर्शन के प्रत्येक श्चांग का तलस्पर्शी विवेचन करते हुए श्चारयन्त स्पष्ट एवं बोधगम्य रूप में उसे प्रस्तुत किया है। 'जैन दर्शन के मौलिक तस्व' निःसन्देह दार्शनिक जगत् के लिए मुनि श्री की एक श्चाप्रतिम देम है।

श्री तेरापंथ द्विशताब्दी समारोह के ऋभिनन्दन में इस महत्त्वपूर्ण अन्य के प्रकाशन का दायित्व मोतीलाल वंगानी चेरिटेवल ट्रस्ट, कलकत्ता ने स्वीकार किया, यह ऋत्यन्त प्रसन्नता का विषय है।

जैन धर्म एवं दर्शन सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन, जनवन्य आचार्य भी तुलसी द्वारा सम्प्रवर्तित ऋणुवत ऋान्दोलन के नैतिक जायतिमूलक ऋादशों का प्रचार एवं प्रसार ट्रस्ट के चहेश्यों में से मुख्य हैं। प्रस्तुत प्रन्य के प्रकाशन द्वारा ट्रस्ट ने ऋपने चहेश्यों की पूर्ति का जो प्रशस्त कदम चढाया है, वह सर्वथा ऋभिनन्दनीय हैं। लोक-जीवन में सद्ज्ञान के संचार, जन-जन में नैतिक अध्युदय की प्रेरणा तथा जन-सेवा का उद्देश्य लिये चलने वाले इस ट्रस्ट के संस्थापन द्वारा समाज के उत्साही युवक श्री हनुमानमलजी बेंगानी ने समाज के साधन-सम्पन्न व्यक्तियों के समञ्च एक अनुकरणीय करम रखा है। इसके लिए उन्हें सादर धन्यवाद है।

आध्यात्मिक ज्ञान-विज्ञान के अनुपम स्रोत इस महत्वपूर्ण प्रकाशन के प्रवन्ध का उत्तरदायित्व प्रहण कर आदर्श साहित्य संध, जो सत्साहित्य के प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार का ध्येय लिये कार्य करता आ रहा है, अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव करता है।

'जैन दर्शन के मौलिक तस्त्र का यह दूसरा भाग है, जिसमें जैन तस्त्र एवं क्राचार भाग का यौक्तिक तथा हृदयग्राही विवेचन है।

स्राशा है, पाठक इससे श्रात्म-दर्शन की स्फूर्त्त प्रेरणा एवं सुगम पथ प्राप्त करेंगे।

> जयचन्दलाल दफ्तरी व्यवस्थापक आदर्श साहित्य संघ

सरदारशहर ( राजस्थान ) । माद्रपद कृष्णा ६, २०१७.

## विषयानुक्रम

### चौथा सण्ड १ जैन तस्ववाद की एक्टभूमि ŧ २ स्नात्मवाद २३ ३ जीवन निर्माण Ęų Y अनादि अनन्त 30 ५ कर्मवाद १०१ ६ जातिवाद १५७ ७ लोकवाद १७३ पांचवां खण्ड **⊏** जिशासा २२७ ६ सम्यग् दर्शन २३५ १० सम्यग् ज्ञान २६३ ११ सम्यक् चारित्र २६३ १२ साधना पद्धति ₹00 - १३ भ्रमण संस्कृति की दो धाराएं 3Y3 १४ जैन दर्शन श्रीर वर्तमान युग ३५५ परिशिष्ट १ टिप्पशियां ३⊏३

४६३

પ્રસ્પ

२ जैन दर्शन

३ पारिभाषिक शब्दकोष

# चौ थां खरड तत्त्व मीमांसा

### • जैन तत्त्ववाद की पृष्ठभूमि

जैन दर्शन की आस्तिकता श्रद्धा और युक्ति का समन्वय मोक्ष-दर्शन दर्शन की परिभाषा मृत्य निर्णय की दिष्टयाँ दर्शन की प्रणाली आस्तिक दर्शनीं की भित्ति-आत्मवाद सत्य की परिभाषा दार्शनिक परम्परा का इतिहास आगम तर्क की कसौटी पर तर्क का दुरुपयोग दर्शन का मूल दर्शनों का पार्थक्य जैन दर्शन का आएस्भ जैन दर्शन का ध्येय समस्या और समाधान दो प्रवाह

### जैन दर्शन की आस्तिकता

जैन दर्शन परम श्रस्तिवादी है। इसका प्रमाण है श्रस्तिवाद के चार श्रंगों की स्वीकृति। उसके चार विश्वास हैं—'श्रात्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद श्रीर कियाबाद श' भगवान् महावीर ने कहा—''लोक-श्रलोक, जीव-श्रजीव, धर्म-श्रधर्म, बन्ध-मोच्च, पुर्य-पाप, क्रिया-श्रक्रिया नहीं हैं, ऐसी संज्ञा मत रखों किन्तु ये सब हैं, ऐसी संज्ञा रखों श''

### श्रद्धा और युक्ति का समन्वय

यह निर्मन्य-प्रवचन श्रद्धालु के लिए जितना स्नासवचन है, उतना ही एक बुद्धिवादी के लिए युक्तिवचन । इसीलिए स्नागम-साहित्य में स्रनेक स्थानों पर इसे 'नेपायिक' (न्याय-संगत) कहा गया है । जैन साहित्य में मुनि-वाणी को—"नियोगपर्यनुयोगानईम्" (मुनेर्वचः) नहीं कहा जाता । उसके लिए कमौटी भी मान्य है । भगवान् महावीर ने जहाँ श्रद्धावान् को 'मेघावी' कहा है, वहाँ 'मितमन् पं देख, विचार'—इस प्रकार स्वतन्त्रतापूर्वक सोचने समसने का स्रवसर भी दिया है" । यह संकेत उत्तरवर्ती स्नाचायों की वाणी में यों पुनरावतिंत हुन्ना—"परीस्य भिक्तवो ग्राह्म, मद्वचो न तु गौरवात्।"

### मोक्ष दर्शन

'एयं पामगस्स दंसणं'- यह द्रष्टा का दर्शन है।

सही ऋथं में जैन दर्शन कोई वादिववाद लेकर नहीं चलता। वह ऋात्म-मुक्ति का मार्ग है, ऋपने ऋापकी खोज और ऋपने ऋापको पाने का रास्ता है । इसका मूल मंत्र है—'सत्य की एषणा करों , 'सत्य को ग्रहण करों ',' 'सत्य में 'धैर्य रखो,' 'सत्य ही लोक में सारभृत हैं' '।

### दर्शन की परिभाषा

यह संसार अनादि-अनन्त है। इसमें संयोग-वियोगजन्य सुख-दुःख की अविरल धारा वह रही है। उसमें गोता मारते-मारते जब प्राणी थक जाता है, तब वह शाश्वत आनन्द की शोध में निकलता है। वहाँ जो हैय और उपादेय की मीमांसा ( शुक्त संगत विवेचना ) होती है, वही दर्शन वन जाता है \* %।

दर्शन का अर्थ है – तत्त्व का माचात्कार या उपलब्धि। मब से प्रमुख तत्त्व आत्मा है। "जो आत्मा की जान लेता है, वह सबको जान लेता है वह सबको जान लेता है वह सबको जान

श्रस्तित्व की दृष्टि से सब तत्व समान हैं किन्तु मूल्य की दृष्टि से स्नात्मा मब से ऋधिक मूल्यवान् तत्त्व है। कहना यूं चाहिए कि मूल्य का निर्ण्य श्चारमा पर ही निर्भर है १३। वस्तु का श्चरितत्व स्वयंजात हीता है किन्तु उसका मूल्य चेतना से सम्बद्ध हुए बिना नहीं होता। "गुलाव का पूल लाल है"-कोई जाने या न जाने किन्तु "गुलाब का फूल मन हरने वाला है"-यह बिना जाने नहीं होता । वह तब तक मनहर नहीं, जब तक किसी स्नात्मा को वैसान लगे। "दूध सफेद है"-इसके लिए चेतना से सम्बन्ध होना श्चावश्यक नहीं: किन्त "वह उपयोगी है"-यह मूल्य-विषयक निर्ण्य चेतना से सम्बन्ध स्थापित हए विना नहीं होता। तात्पर्य यह है कि मनोहारी, उपयोगी, प्रिय-श्रिपिय श्रादि मूल्यांकन पर निर्भर है। श्रातमा द्वारा श्रज्ञात वस्तुवृत्त अस्तित्व के जगत् में रहते हैं। उनका अस्तित्व-निर्णय श्रीर मूल्य-निर्णय—ये दोनों स्त्रात्मा द्वारा ज्ञात होने पर होते हैं। "वस्तु का स्त्रस्तित्व है"-इसमें चेतना की कोई अपेद्धा नहीं किन्तु वस्तु जब जेय बनती है, तब चेतना द्वारा उसके म्रस्तित्व (स्वरूप) का निर्णय होता है। यह नेतना के साथ वस्तु के सम्बन्ध की पहली कोटि है। दूसरी कोटि में उसका मूल्यांकन होता है, तब वह हैय या छपादेय बनती है। उक्त विवेचन के अनुसार दर्शन के दो कार्य हैं :---

१-- बस्तुवृत्त विषयक निर्णय ।

२---मूल्य विषयक निर्णय।

त्रेय, हेय और उपादेय—इस त्रिपुटी से इसी तत्त्व का निर्देशन मिलता है भा यही तत्त्व 'अपरिक्षा और प्रत्याख्यानपरिक्षा'—इस बुद्धिद्धय से मिलता है भा जैन दर्शन में यथार्थज्ञान ही प्रमाण माना जाता है। सन्निकर्ष, कारक-साकल्य आदि प्रमाण नहीं माने जाते। कारण यही कि वस्तुवृत्त के निर्णय (प्रिय वस्तु के स्वीकार और अप्रिय वस्तु के अस्वीकार) में वही क्षम है भी

### जैन दर्शन के मौलिक तस्त

एक विचार आ रहा है—दर्शन को यदि उपयोगी बनना हो तो उसे वस्तुवृत्तों को खोजने की अपेद्धा उनके प्रयोजन अथवा मूल्य को खोजना चाहिए।

भारतीय दर्शन इन दोनों शाखान्त्रों को ख़ूता रहा है। उसने जैसे अस्तित्व-विषयक समस्या पर विचार किया है, वैसे ही अस्तित्व से सम्बन्ध रखने वाली मृल्यों की समस्या पर भी विचार किया है। शेय हैय और उगादेय का शान उसी का फल है।

### मूल्यनिर्णय की दिष्टियां

मूल्य-निर्णय की तीन इष्टियां हैं :--

- (१) सैद्धान्तिक या बौद्धिक।
- (२) व्यावहारिक या नैतिक।
- (३) स्त्राध्यात्मिक, धार्मिक या पारमार्थिक।

वस्तुमात्र शेय है और अस्तित्व की दृष्टि से श्रेयमात्र सत्य है। सत्य का मूल्य सेद्धान्तिक होता है। यह आत्मानुभृति से परे नहीं होता। आत्म-विकास शित्र है, यह आध्यात्मिक मूल्य है। पौद्गलिक साज-सजा सौन्दर्य है, यह व्यावहारिक मूल्य है। एक व्यक्ति सुन्दर नहीं होता किन्तु आत्म-विकास होने के काग्ण वह शिव होता है। जो शिव नहीं होता, वह सुन्दर हो सकता है। मूल्य-निर्णय की तीन दृष्टियां स्थूल नियम हैं। व्यापक दृष्टि से व्यक्तियों की जितनी अपेद्धाएं होती हैं, उतनी ही मूल्यांकन की दृष्टियां हैं। कहा भी है—

"न रम्यं नारम्यं प्रकृतिगुणतो वस्तु किमपि,

प्रियत्वं वस्तूनां भवति च खलु ब्राहकवशात्।"

प्रियत्व श्रीर श्रिपियत्व प्राहक की इच्छा के श्राघीन हैं, वस्तु में नहीं। निश्चय-दृष्टि से न कोई वस्तु इष्ट है श्रीर न कोई श्रानिष्ट।

> "तानेवार्थान् द्विषतः, तानेवार्थान् प्रलीयमानस्य। निश्चयतोऽस्यानिष्टं, न विद्यते किचिविष्टं वा। १९७

एक व्यक्ति एक समय जिस वस्तु से द्वेप करता है, वही दूसरे समय उसी में लीन ही जाता है, इसलिए इच्छ-श्रानिष्ट किसे माना जाए !

व्यवहार की दृष्टि में भोग-विलास जीवन का मूल्य है। ऋध्यास्म की

दृष्टि में गीत-गान विलाप मात्र हैं, नाटक विडम्बनाएं हैं, आभूषण भार हैं और काम-भोग दुःख<sup>९८</sup>।

सौन्दर्य की कल्पना दृश्य वस्तु में होती है। वह वर्ण, गंध, रस और स्परा-इस चतृष्ट्य से सम्पन्न होती है। वर्णादि चतुष्ट्य किसी में शुभ परिषमनवाला होता है और किसी में अशुभ परिषमनवाला। इसलिए सौन्दर्य असौन्दर्य, अच्छाई बुराई, प्रियता-अप्रियता, उपादेयता हेयता आदि के निर्ण्य में वस्तु की योग्यता निमित्त बनती है। वस्तु के शुभ-अशुभ परमाशुभ मन के परमाशुओं को प्रभावित करते हैं। जिस व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक परमाशुओं के साथ वस्तु के परमाशुओं का साम्य होता है, वह व्यक्ति उस वस्तु के प्रति आकृष्ट हो जाता है। दोनों का वैषम्य हो तो आकर्षण नहीं बनता। यह साम्य और वैषम्य देश, काल और परिस्थिति आदि के समवाय पर निर्मर है। एक देश, काल और परिस्थिति में जम व्यक्ति के लिए जो वस्तु हेय होती है; वही दूसरे देश, काल और परिस्थिति में उपादेय बन जाती है। यह व्यावहारिक दृष्टि है। परमार्थ-दृष्टि में आत्मा ही सुन्दर है, वही अच्छी, प्रिय, और उपादेय है। आत्म व्यतिरिक्त सब वस्तु हैय हैं। इसलिए फलितार्थ होता है—'दर्शनं स्वात्मनिश्चितिः'—अपनी आत्मा का जो निश्चय है, वही दर्शन है।

मूल्य के प्रत्येक निर्णय में आतमा की सन्तुष्टि या असन्तुष्टि अन्तर्निहित होती है। अशुद्ध दशा में आतमा का सन्तोष या असन्तोष भी अशुद्ध होता है। इसलिए इस दशा में होने वाला मूल्यांकन नितान्त बौद्धिक या नितान्त ज्यावहारिक होता है। वह शिवत्व के अनुकूल नहीं होता। शिवत्व के साधन तीन हैं—सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र। यह श्रद्धा, ज्ञान और आचार की त्रिवेशी ही शिवत्व के अनुकूल है। यह आतमा की परिक्रमा किये चलती है।

दर्शन स्थात्मा का निश्चय है ° । वोधस्थात्मा का ज्ञान है । चारित्र स्थातमा में स्थिति या रमण है ।

यही तत्त्व स्नाचार्य शंकर के शब्दों में मिलता है—"ब्रह्मावगतिर्हि पुरुषार्थः निःशेषसंसारवीजः, त्रविद्याधनर्थनिवर्हणात्। तस्माद् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम् "।"

यह आध्यामिक रक्षत्रभी है। इसीके आधार पर जैन दर्शन कहता है— आसन देय है और संबर उपादेय। बौद्ध दर्शन के अनुसार बु:ख देव है और मार्ग उपादेय। बेदान्त के अनुसार अविद्या देय है और विद्या उपादेय। इसी मकार सभी दर्शन देय और उपादेय की सूची लिए हुए चलते हैं।

हैय और उपादेय की जो अनुभूति है, वह दर्शन है। अगभ्य की गम्य वनाने वाली विचार-पद्धित भी दर्शन है। इस परिभाषा के अनुसार महा-पुरुषों (आसजनों) की विचार-पद्धित भी दर्शन है। तत्त्व-उपलब्धि की दर्शन एक है। विचार-पद्धितयों की दृष्टि से वे (दर्शन) अनेक हैं। दर्शन की प्रणाली

दर्शन की प्रणाली युक्ति पर आधारित होती है। दर्शन तत्व के गुणों से सम्बन्ध रखता है, इसलिए उसे तत्व का विज्ञान कहना चाहिए। युक्ति विचार का विज्ञान है। तत्व पर विचार करने के लिए युक्ति या तर्क का महारा अपेचित होता है। दर्शन के चेत्र में तार्किक प्रणाली के द्वारा पदार्थ आहमा, अनातमा, गति, स्थिति, समय, अवकाश, पुद्गल, जीवन, मस्तिष्क, जगत्, ईश्वर आदि तथ्यों की व्याख्या, आलोचना, स्पष्टीकरण या परीचा की जाती है। इसीलिए एकांगी दृष्टि से दर्शन की अनेक परिमाधाएँ मिलती हैं:—

- (१) जीवन की बौद्धिक मीमांसा दर्शन है।
- (२) जीवन की आलोचना दर्शन है। आदि-आदि। इनमें पूर्णता नहीं किन्तु अपूर्णता में भी सलांश अवश्य है। आस्तिक दर्शनों की मित्ति—आत्मवाद

"अनेक व्यक्ति यह नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ १ मेरा पुनर्जन्म होगा या नहीं १ मैं कौन हूँ १ यहाँ से फिर कहाँ जाऊ गा ३० १"

"इस जिहासा से दर्शन का जन्म होता है। धर्म-दर्शन की मूल-मित्ति आत्मा है। यदि आत्मा है तो वह है, नहीं तो नहीं। यहीं से आत्म-तत्त्व आस्तिकों का आत्मवाद बन जाला है। बाद की स्थापना के लिए दर्शन और उसकी सचाई के लिए धर्म का विस्तार होता है।

"अज्ञानी क्या करेगा जब कि उसे श्रेय और पाप का ज्ञान भी नहीं

होता<sup>२२</sup> इसलिए 'पहले सख को जानो ऋौर बाद में उसे जीवन में उतारो<sup>२३</sup>।"

भारतीय दार्शनिक पाश्चाल दार्शनिक की तरह केवल सत्य का द्वान ही नहीं चाहता, वह चाहता है मोच। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से कहती है— "जिससे में अमृत नहीं बनती, उसे लेकर क्या करूं। जो अमृतत्व का साधन हो वही मुक्ते बतान्त्रोव ।" कमलावती इच्छुकार को सावधान करती है— "हे नरदेत्र! धर्म के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु त्राण नहीं है वर्ष ।" मैत्रेयी अपने पित से मोच के साधन-भृत अध्यात्म-ज्ञान की याचना करती है और कमलावती अपने पित को धर्म का महत्त्व बताती है। इस प्रकार धर्म की आत्मा में प्रविष्ट होकर वह आत्मवाद अध्यात्मवाद बन जाता है। यही स्वर उंपनिषद के अध्यों की वाणी में से निकला— "आत्मा ही दर्शनीय, अवणीय, मननीय और ध्यान किए जाने योग्य है वर्ष ।" तत्त्व यही है कि दर्शन का प्रारम्भ आत्मा से होता है और अन्त मोच में। सत्य का ज्ञान उसका शरीर है और सत्य का आचरण उसकी आत्मा।

### सत्य की परिभाषा

प्रश्न यह रहता है कि सत्य क्या है ? जैन आगम कहते हैं—"वहीं सत्य है, जो जिन (आप्त और वीतराग) ने कहा है २० " वैदिक सिद्धान्त में भी यही लिखा है—"आत्मा जैसे गृद तत्त्व का चीणदोपर्यात (वीतराग) ही साचात्कार करते हैं २८ ।" जनकी वाणी अध्यात्म-वादी के लिए प्रमाण है । क्यों कि वीतराग अन्यथा भाषी नहीं हांते । जैसे कहा है—"असत्य बोलने के मूल कारण तीन हैं—राग, द्वेप और मोह । जो व्यक्ति चीणदोप है—दोषत्रयी से मुक्त हो चुका, वह फिर कभी असत्य नहीं बोलता २९ ।"

''वीतराग अन्यथा भाषी नहीं होते'' यह हमारे प्रतिपाद्य का दूसरा पहलू है। इससे पहले उन्हें पदार्थ-समूह का यथार्थ आन होना आवश्यक है। यथार्थ ज्ञान उसी को होता है, जो निरावरण हो। निरावरण यानी यथार्थद्रष्टा, वीतराग-वाक्य यानी यथार्थवक्तुत्व, थे दो प्रतिशाद्यं हमारी सत्यमूलक धारणा की समानान्तर रेखाएं हैं। इन्हीं के आधार पर हमने आस के उपदेश की आगम-सिद्धान्त माना है "। फलितार्थ यह हुआ कि यथार्थजाता एवं यथार्थ वक्ता से हमें को कुछ मिला, वही सत्य है। दार्शनिक परम्परा का इतिहास

स्वतन्त्र विचारकों का खयाल है कि इस दार्शनिक परम्परा के आधार पर ही भारत में अन्ध विश्वास जन्मा। प्रत्येक मनुष्य के पास बुद्धि है, तर्क है, अनुभव है, फिर वह क्यों ऐसा स्वीकार करें कि यह अमुक व्यक्ति या अमुक शास्त्र की वाणी है, इसलिए सत्य ही है। वह क्यों न अपनी ज्ञान-शक्ति का लाभ उठाए। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा—किसी प्रन्थ को स्वतः प्रमाख न मानना, अन्यथा बुद्धि और अनुभव की प्रामाखिकता जाती रहेगी। इस उलक्तन की पार करने के लिए हमें दर्शन-विकास के इतिहास पर विहंगम हिए डालनी होगी। दर्शन की उत्पत्ति

वैदिकों का दर्शन-युग उपनिषद्काल से शुरू होता है। ऋाधुनिक-ऋन्वेपकी के मतानुसार लगभग चार हजार वर्ष पूर्व उपनिषदी का निर्माण होने लग गया था। लोकमान्य तिलकने मैल्युपनिपद का रचनाकाल ईसासे पूर्व १८८० से १६८० के बीच माना है। बौद्धों का दार्शनिक युग ईसासे पूर्व भूवीं शतान्दी में शुरू होता है। जैनों के उपलब्ध दर्शन का युग भी यही है, यदि हम भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा को इससे न जोड़े। यहाँ यह बता देना अनावश्यक न होगा कि हमने जिस दार्शनिक युग का उल्लेख किया है, उसका दर्शन की उत्पत्ति से सम्बन्ध है। वस्तुवृत्या वह निर्दिष्टकाल आगम-प्रणयनकाल है। किन्तु दर्शन की उत्पत्ति आगमों से हुई है, इस पर थोड़ा श्रागे चल कर कुछ विशद रूप में बताया जाएगा। इसलिए प्रस्तुत विषय में उस खुग की दार्शनिक युग की संज्ञा दी गई है। दार्शनिक प्रन्थों की रचना तथा पुष्ट प्रामाणिक परम्पराश्रों के अनुसार तो वेदिक, जैन श्रीर बौद्ध प्रायः सभी का दर्शन-युग लगभग विक्रम की पहली शताब्दी या उससे एक शती पूर्व प्रारम्भ होता है। उससे पहले का युग आगम-युग ठहरता है। उसमें ऋषि उपवेश देते गए और वे उनके उपदेश 'आगम' बनते गए । अपने अपने अवर्तक म्हिष को सत्य द्रष्टा कहकर उनके अनुषायिको द्वारा उनका समर्थन किया

जाता रहा। ऋषि ऋषनी स्वतन्त्र वाणी में बोलते हैं--"मैं यों कहता हूँ 31" दार्शनिक युग में यह बदल गया । दार्शनिक बोलता है- "इसलिए यह वीहै।" आगम-युग श्रद्धा-प्रधान था श्रीर दर्शन-युग परीक्षा-प्रधान । श्रागम-युग में परीचा की और दर्शन युग में श्रद्धा की ऋलन्त छपेत्वा नहीं हुई। हो भी नहीं सकती। इसी बात की सचना के लिए ही यहाँ अद्धा और परीचा के आगे प्रधान शब्द का प्रयोग किया गया है। आगम में प्रमाण के लिए पर्यात स्थान सरिवात है। जहाँ हमें श्राज्ञारुचि ३२ एवं संवेपरुचि ३३ का दर्शन होता है, वहाँ विस्ताररुचि भी उपलब्ध होती है 3 । इन रुचियों के ऋध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि दर्शन-युग या आग्रम युग अमुक-असक समय नहीं किन्तु व्यक्तियों की योग्यता है। दार्शनिक युग अर्थात् विस्तार-रुचि की योग्यतावाला व्यक्ति आगम-युग अर्थात् आज्ञारुचि या संतेपरुचिवाला व्यक्ति। प्रकारान्तर से देखें तो दार्शनिक युग यानी विस्तार-रुचि, आगमिक यानी आज्ञारुचि । दर्शन के हेतु बतलाते हुए वैदिक प्रनथकारी ने लिखा है- "श्रौत वाक्य सुनना, युक्तिद्वारा उनका मनन करना, मनन के बाद सतत-चिन्तन करना-ये सब दर्शन के हेतु हैं "।" विस्तारहिच, की व्याख्या में जैनसूत्र कहते हैं- "द्रव्यों के सब भाव यानी विविध पहलू प्रत्यस्, परोत्त श्रादि प्रमाण एवं नैगम श्रादि नय-समीस्तक दृष्टियों से जो जानता है, वह विस्ताररुचि है<sup>3 ६</sup>।" इसलिए यह व्याप्ति बन सकती है कि श्रागम में दर्शन है श्रीर दर्शन में श्रागम। तात्पर्य की दृष्टि से देखें तो श्रल्यबुद्धि व्यक्ति के लिए श्राज भी श्रागम-युग है श्रीर विशद-बुद्धि व्यक्ति के लिए पहले भी दर्शन-युग था। किन्तु एकान्ततः यो मान लेना भी संगत नहीं होता। चाहे कितना ही ऋल्प-बुद्धि व्यक्ति हो, कुछ न कुछ तो उसमें परीक्षा का भाव होगा ही। दूसरी श्रीर विशद्बुद्धि के लिए भी अद्धा आवश्यक होगी ही। इसीलिए आचार्यों ने बताया है कि आगम और प्रमाण, बूसरे शब्दों में श्रद्धा और युक्ति-इन दोनों के समन्वय से ही दृष्टि में पूर्णता आती है अन्यथा सत्यदर्शन की दृष्टि अधूरी ही रहेगी।

विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हैं—''इन्द्रिय विश्व और अतीन्द्रिय-विश्व । ऐन्द्रियक पदार्थों को जानने के लिए युक्ति और अतीन्द्रिय पदार्थों की जानने के लिए आगम— ये दोनों मिल इमारी सत्योनमुख इिंग्ट को पूर्ण बनाते हैं "" ।" यहाँ हमें असीन्द्रिय को अहेतुगम्य पदार्थ के अर्थ में लेना होगा अन्यथा विषय की संगति नहीं होती क्यों कि युक्ति के द्वारा भी बहुत सारे असीन्द्रिय पदार्थ जाने जाते हैं। सिर्फ अहेतुगम्य पदार्थ ही ऐसे हैं, जहाँ कि युक्ति कोई काम नहीं करती। हमारी दृष्टि के दो अञ्जों का आधार भावों की दिविषता है। जेयत्व की अपेक्षा पदार्थ दो मागों में विमक्त होते हैं—हेतुगम्य और अहेतुगम्य विभक्त होते हैं—हेतुगम्य और अहेतुगम्य विभक्त होते सिद्धि होती है। रूप को देखकर रम का अनुमान आदि प्रमाणों से उसकी सिद्धि होती है। रूप को देखकर रम का अनुमान, सधन बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान होता है, यह हेतुगम्य है। पृथ्वीकायिक जीव श्वास लेते हैं, यह अहेतुगम्य (आगमगम्य) है। अभव्य जीव मोच्च नहीं जाते किन्तु क्यों नहीं जाते, इसका युक्ति के द्वारा कोई कारण नहीं बताया जा सकता। सामान्य युक्ति में भी कहा जाता है—'स्वमाव तार्किका मगनाः—'स्वमाव के सामने कोई प्रश्न नहीं होता। अगि जलती है, आकाश नहीं यहाँ तर्क के लिए स्थान नहीं है विश्व ।''

आगम और तर्क का जो पृथक्-पृथक् लेत्र बतलाया है, उसको मानकर चले बिना हमें सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। बैदिक साहित्य में भी सम्पूर्ण दृष्टि के लिए उपदेश और तर्कपूर्ण मनन तथा निविध्यासन की आवश्यकता बतलाई है "। जहाँ अद्धा या तर्क का अतिरंजन होता है, वहाँ ऐकान्तिकता आ जाती है। उससे अभिनिवेश, आग्रह या मिथ्यात्व पनपता है। इसीलिए आचायों ने बताया है कि "जो हेतुबाद के पच में हेतु का प्रयोग करता है, आग्रम के पच में आग्रमिक है, वही स्वसिद्धान्त का जानकार है। जो इससे विपरीत चलता है, वह सिद्धान्त का विराधक है।"

### आगम तर्क की कसौटी पर

यदि कोई एक ही द्रष्टा ऋषि या एक ही प्रकार के आगम होते तो स्यात् आगमों को तर्क की कसौटी पर चढ़ने की घड़ी न आती। किन्छ अनेक मतवाद हैं, अनेक ऋषि। किसकी बात मानें किसकी नहीं, यह प्रश्न लोगों के सामने आया। धार्मिक मतवादों के इस पारस्परिक संघर्ष में दर्शन का विकास हुआ।

भगवान महावीर के समय में ही ३६३ मतवादों का उल्लेख मिलता है "। बाद में उनकी शाखा प्रशाखान्त्रों का विस्तार होता गया। स्थिति ऐसी बनी कि आगम की साची से अपने सिद्धान्तों की सचाई बनाए रखना कठिन हो गबा। तब प्रायः सभी प्रमुख मतवादों ने ऋपने तत्त्वों को व्यवस्थित करने के लिए युक्ति का सहारा लिया। "विश्वानमय आत्मा का शद्धा ही सिर है ४२ "यह सूत्र "वेदवाणी की प्रकृति बुद्धिपूर्वक है" इससे खुड़ गया ४ 3। "जो द्विज धर्म के मूल श्रृति और स्मृति का तर्कशास्त्र के सहारे ऋपमान करता है वह नास्तिक और वेदनिन्दक है, साधुजनों को उसे समाज से निकाल देना चाहिए ४४।" इसका स्थान गौण होता चला गया और "जो तर्क से बेदार्थ का अनुसन्धान करता है, वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं" इसका स्थान प्रमुख हो चला ४५। आगमों की सत्यता का भाग्य तर्क के हाथ में आ गया। चारों श्रोर 'वादे वादे जायते तत्त्वबोधः' यह उक्ति गुंजने लगी। "वही धर्म सत्य माना जाने लगा, जो कथ, छेद और ताप सह सके ४६।" परीचा के सामते अमुक व्यक्ति या अमुक व्यक्ति की वाणी का आधार नहीं रहा. वहाँ व्यक्ति के आगे युक्ति की उपाधि लगानी पड़ी- 'युक्तिमद वचनं यस्य तस्य कार्यः परिव्रहः ४७।

मगवान् महावीर, महात्मा बुद्ध या महर्षि व्यास की वाणी है, इसलिए सत्य है या इसलिए मानो, यह बात गौण हो गई। हमारा सिद्धान्त युक्तियुक्त है, इसलिए सत्य है इसका प्राधान्य हो गया ४८।

### तर्कं का दुरुपयोग

ज्यों ज्यों धार्मिकों में मत-विस्तार की भावना बढ़ती गई, त्यों-त्यों तर्क का दोत्र ज्यापक बनता चला गया। न्यायसूत्रकार ने वाद, जल्प और वितण्डा को तत्त्व बताया भा 'वाद को तो प्रायः सभी दर्शनों में स्थान मिला भा जय-पराजय की ज्यवस्था भी मान्य हुई भले ही उसके उद्देश्य में कुछ अन्तर रहा हो। आचार्य और शिष्य के बीच होनेवाली तत्त्वचर्चा के दोत्र में वाद फिर भी विशुद्ध रहा। किन्तु जहाँ दो विरोधी मतानुयायियों में चर्चा होती, वहाँ वाद अधर्मवाद से भी अधिक विकृत बन जाता। मण्डनमिश्र और शक्कराचार्य के बीच हुए वाद का वर्षान इसका उन्हान्त प्रमाण है भा

श्राचार्य सिद्धसेन ने महान् तार्किक होते हुए भी श्रुष्कवाद के विषय में विचार व्यक्त करते हुए सिखा है कि "भेयस् और बाद की दिशाएं भिन्न हैं"

भारत में पारस्परिक विरोध बढ़ाने में शुक्त तर्कवाद का अग्रस हाथ है। ''तर्कीऽप्रतिष्ठः भृतयो विभिन्नाः, नैको मुनिर्यस्य बचः प्रमाणम्'—अधिष्ठिर के ये उदगार तर्क की अस्थिरता और मतवादों की बहुलता से उत्पन्न हुई जटिलता के स्चक हैं '' । मध्यस्थ वृत्तिवाले आचार्य जहाँ तर्क की उपयोगता मानते वे, वहाँ शुक्त तर्कवाद के विरोधी भी वे ' ।

प्रस्तुत विषय का उपसंदार करने के पूर्व हमें उन पर दृष्टि डालनी होगी, जो सत्य के दो रूप हमें इस विवरण से मिलते हैं—(१) आगम को प्रमाण मानने वालों के मतानुमार जो सर्वज्ञ ने कहा है वह तथा जो सर्वज्ञकथित और युक्ति द्वारा समर्थित है वह सत्य है। (२) आगम को प्रमाण न मानने वालों के मतानुसार जो तर्कसिद्ध है, वही सत्य है। किन्तु सुत्म, व्यवहित, अतीन्द्रिय तथा खभावसिद्ध पदायों की जानकारी के लिए युक्ति कहाँ तक कार्य कर सकती है, यह अडा को सर्वथा अस्वीकार करनेवालों के लिए चिन्तनीय है। हम तर्क की ऐकान्तिकता को दूर कर दें तो वह सत्यसम्धानात्मक प्रवृत्ति के लिए दिव्य-चन्नु है। धर्म-दर्शन आत्म-शुद्धि और तत्त्व-व्यवस्था के लिए हैं, आत्मवञ्चना या दूमरों को जाल में पंसाने के लिए नहीं, इसीलिए दर्शन का चेत्र सत्य का अन्वेषण होना चाहिए। मगवान् महावीर के शब्दों में "सत्य ही लोक में मारभृत हैं प्राप्त लिए। मगवान् महावीर के शब्दों में "सत्य ही लोक में मारभृत हैं प्राप्त लच्च हैं पर्ण आत्महितेच्छु पुरुष असत्य चाहे वह कहीं हो, को छोड़ सत्य को ग्रहण करें प्राप्त हैं। विस्त मार्थस्थ्यपूर्ण उक्ति प्रत्येक तार्किक के लिए मननीय है।

दर्शन का मूल

तार्किक विचारपद्धति, तत्त्वज्ञान पर, विचारप्रयोजकज्ञान पर अथवा परीक्षा-विधि का नाम दर्शन है १०। उसका मूल उद्गम कोई एक बस्तु या सिद्धान्त होता है। जिस बस्तु या सिद्धान्त को लेकर यौक्तिक विचार किया जाए, उसीका वह (विचार) दर्शन बन जाता है—जैसे राजनीति-दर्शन, समाज-दर्शन, आत्म-दर्शन (धर्म-दर्शन) आदि-आदि।

वह सामान्य स्थिति या आधुनिक स्थिति है। पुरानी परिभाषा इसनी व्यापक नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 'आत्मा से सम्बन्ध रखने वाले बिचार' के अर्थ में हुआ है। दर्शन यानी वह तत्त्व-शान जो आत्मा, कर्म, धर्म, स्थर्ग, नरक आदि का विचार करें।

त्रागे चलकर षृहस्पति का लोकायत मत और श्राजितकेश कम्बली का उच्छेदवाद तथा तजीव-तच्छरीरवाद जैसी नास्त्रिक विचार-धाराए सामने आई । तब दर्शन का अर्थ कुछ व्यापक हो गया। वह सिर्फ आत्मा से ही जिपटा न रह सका। दर्शन यानी विश्व की मीमांसा (अस्तित्व या नास्तित्व का विचार) अथवा सख-शोध का साधन। पाश्चात्य दार्शनिकों की विशेषतः कार्लमाक्से की विचारधारा के आविर्माव ने दर्शन का चेत्र और अधिक व्यापक बना दिया। जैसा कि मार्क्स ने कहा है—"दार्शनिकों ने जगत् को सममने की चेध्टा की है, प्रश्न यह है कि उसका परिवर्तन कैसे किया जाए रें ।" मार्क्स-दर्शन विश्व और समाज दोनों के तत्वों का विचार करता है। वह विश्व को सममने की अपेचा समाज को बदलने में दर्शन की अधिक सफलता मानता है। आस्तिकों ने समाज पर कुछ भी विचार नहीं किया, यह तो नहीं, किन्तु हाँ धर्म-कर्म की भूमिका से हटकर उन्होंने समाज को नहीं तोला। उन्होंने अध्युदय की सर्वथा उपेचा नहीं की फिर भी उनका अन्तिम लह्य निःश्रेयस रहा।

कहा भी है-

यदाभ्युदियकञ्चैव, नैश्रेयसिकमेन च। सुखं साधियतुं मार्गे, दश्येंग् तद् हि दशंनम् ॥

नास्तिक धर्म कर्म पर तो नहीं रुके, किन्तु फिर भी उन्हें समाज परिवर्तन की बात नहीं सुकी। उनका पद्म प्रायः खण्डनात्मक ही रहा। मार्क्स ने समाज को बरलने के लिए ही समाज को देखा। आस्तिकों का दर्शन समाज से आयो चलता है। उसका लहुय है शरीरमुक्ति—पूर्णस्वतन्त्रता—मोख।

नास्तिकों का दर्शन ऐहिक सुख-सुविधाओं के उपभोग में कोई खामी न रहे, इसलिए आत्मा का उच्छेद साधकर एक जाता है। मार्क्स के इन्द्रात्मक भौतिकवाद का लक्ष्य है—समाज की वर्तमान अवस्था का सुधार | अब हम देखते हैं कि दर्शन शब्द जिस अर्थ में चला, अब उसमें नहीं रहा |

हरिमद्रस्रि ने बैकल्पिक दशा में चार्वाक मत को छह दर्शनों में स्थान दिया है <sup>68</sup>। मार्क्स-दर्शन भी आज लब्धप्रतिष्ठ है, इसलिए इसको दर्शन न मानने का आग्रह करना सत्य से आखें मंदने जैसा है।

### दर्शनों का पार्थक्य

दर्शनों की विविधता या विविध-विषयता के कारण 'दर्शन' का प्रयोग एकमात्र आत्मिवचार सम्बन्धी नहीं रहा । इसिलए अच्छा है कि विषय की स्चना के लिए उसके साथ मुख्यतया स्वविषयक विशेषण रहे । आत्मा की मूल मानकर चलनेवाले दर्शन का मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय धर्म है । इसिलए आत्ममृलक दर्शन की 'धर्म-दर्शन' संज्ञा रखकर चलें तो विषय के प्रतिपादन में बहुत सुविधा होगी ।

धर्म दशन का उत्स श्राप्तवाणी (श्रागम) है। ठीक भी है। श्राधार-शत्य विचार-पढ़ित किसका विचार करें, सामने कोई तत्व नहीं तब किसकी परी ह्या करें। प्रत्येक दर्शन श्रपने मान्य तत्वों की व्याख्या से शुरू होता है। सांख्य या जैन दर्शन, नैयायिक या वैशेषिक दर्शन, किसी को भी लें सब में स्वाभिमत २५, ६, १६, या ६ तत्वों की ही परी हा है। उन्होंने ये श्रमुक श्रमुक संख्या बद्ध तत्व क्यों माने, इमका उत्तर देना दर्शन का विषय नहीं, क्यों कि वह सखद्रष्टा तपस्वियों के माह्यात्-दर्शन का परिणाम है। माने हुए तत्व सख हैं या नहीं, उनकी संख्या संगत है या नहीं, यह बताना दर्शन का काम है। दार्शनिकों ने ठीक यही किया है। इसी लिए यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि दर्शन का मूल श्राधार श्रागम है। वैदिक निरुक्तकार इस तथ्य की एक घटना के रूप में व्यक्त करते हैं। श्र्षियों के उत्क्रमण करने पर मनुष्यों ने देवताओं से पृष्ठा—"श्रव हमारा श्रुष्ठि कीन होगा ! तब देवताओं ने उन्हें तर्क नामक श्रुष्ठि प्रदान किया वश्र " संह्येप में सार इतना ही है कि श्रुष्यों के के समय में श्रागम का प्राधान्य रहा। उनके श्रमाव में उन्हीं की वाणी के श्राधार पर दर्शन शास्त्र का विकास हुआ।

### जैन दर्शन का आएम्म

यूनानी दर्शन का आरम्भ आश्चर्य से हुआ माना जाता है। यूनानी दार्शनिक अफलातूं प्लेटो का प्रसिद्ध वाक्य है—"दर्शन का उद्भव आश्चर्य से होता है "" पश्चिमी दर्शन का उद्गम संशय से हुआ—ऐसी मान्यता है। भारतीय दर्शन का लोत है—तुःख की निवृत्ति के उपाय की जिज्ञासा <sup>44</sup>।

जैन दर्शन इसका अपवाद नहीं है। "यह संसार अध्रुव और दुःखबहुस है। वह कौनसा कर्म है, जिसे स्वीकार कर मैं दुर्गति सेवचूं, दुःख-परम्परा से मुक्ति पा सकूं '।" इस चिन्तन का फल है—आत्मवाद। "आत्मा की जड़ प्रमावित दशा ही दुःख है '।" "आत्मा की शुद्ध दशा ही सुख है '।"

कर्मनाद इसी शोध का परिणाम है। "सुचीर्ण का फल सत् होता है और दुरचीर्ण कर्म का फल असत् "।"

"ग्रात्मा पर नियंत्रण कर, यही दुःख-मुक्ति का उपाय है " ।"

इस दुःख निवृत्ति के जपाय ने क्रियाबाद को जन्म दिया। इनकी शोध के साथ साथ दूसरे अनेक तत्त्वों का विकास हुआ।

श्राश्चर्य श्रीर संशय भी दर्शन-विकास के निमित्त बनते हैं। जैन सूत्रों में भगवान महावीर श्रीर उनके ज्येष्ठ शिष्य गौतम के प्रश्नोत्तर प्रचुर मात्रा में हैं। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछे, उनके कई कारण बताए हैं। उनमें दो कारण है—"जाय संशए, जाय कोउहल्ले" (भगवती १११) उनको संशय हुआ, कुन्हल हुआ तथा भगवान महावीर से समाधान मांगा, भगवान महावीर ने उत्तर दिये। ये प्रश्नोत्तर जैन तन्त्व ज्ञान की श्रमूल्य निधि हैं। जैन दर्शन का ध्येय

जैन दर्शन का ध्येय है—आध्यात्मिक अनुभव। आध्यात्मिक अनुभव का अर्थ है स्वतन्त्र आत्मा का एकत्व में मिल जाना नहीं, किन्तु अपने स्वतन्त्र ध्यक्तित्व (स्वपूर्णता) का अनुभव करना है।

पत्येक आतमा की स्वतन्त्र सत्ता है और प्रत्येक आतमा अनन्त शक्ति सम्यन्त है। आतमा और परमात्मा, वे सर्वथा भिन्त-सत्तात्मक तत्त्व नहीं हैं। अधुद्ध दशा में जो आत्मा होती है, वहीं शुद्ध दशा में परमात्मा वन बाती है। अशुद्ध दशा में आत्मा के ज्ञान और शक्ति जो आवृत्त होते हैं, वे शुद्ध दशा में पूर्व विकसित हो वाते हैं।

'सस्य की शोध' यह भी जैन दर्शन का ध्येय है किन्तु केवल सत्य की शोध ही, यह नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से वही सत्य सत्य है, जो आत्मा को अशुद्ध या अनुन्नत दशा से शुद्ध या उन्नत दशा में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त होता है। मार्क्स ने जो कहा—"वार्शिनकों ने जगत् को विविध प्रकार से समक्तने का प्रयक्ष किया है किन्तु उसे बदलने का नहीं।" यह सर्वाङ्ग सुन्दर नहीं है। परिवर्तन के प्रति दो दृष्टि बिन्तु हैं—बाह्य और आन्तरिक। भारतीय दर्शन आन्तरिक परिवर्तन को मुख्य मानकर चले हैं। उनका अभिमत यह रहा है कि आध्यात्मिक परिवर्तन होने पर बाहरी परिवर्तन अपने आप हो जाता है। अभ्युदय उनका साध्य नहीं, वह केवल जीवन-निर्वाह का साध्य मानकर चले, का परिवर्तन सम्बन्धी दृष्टिकोण भिन्न है, यह दूसरी बात है। जैन-दृष्टि के अनुसार बाहरी परिवर्तन से क्वचित् आन्तरिक परिवर्तन सुलभ हो सकता है किन्तु उससे आत्म मुक्त का द्वार नहीं खुलता, इसलिए वह मोच्च के लिए मूल्यवान नहीं है।

### समस्या और समाधान

लोक शास्त्रत है या श्रशास्त्रत ? आत्मा शास्त्रत है या श्रशास्त्रत ? आत्मा शरीर से भिन्न है या श्रमिन्न ? जीवों में जो भेद है, वह कर्मकृत है या अन्यकृत ? कर्म का कर्ता और भोक्ता स्वयं जीव है या अन्य कोई ? आदि-आदि श्रमेक समस्याएं हैं, जो मनुष्य को संदिग्ध किये रहती हैं।

- (१) सोक शाश्वत है तो विनाश और परिवर्तन कैसे ? यदि वह अशाश्वत है तो मेद-अतीत, अनागत, नवीन, पुरातन आदि-आदि कैसे ?
- (२) आत्मा शार्वत है तो मृत्यु कैसे ! यदि अशार्वत है तो विभिन्न चैतन्य-सन्तानों की एकात्मकता कैसे !
- (३) आत्मा शरीर से मिन्न है तो शरीर में सुख-दुःख की अनुभूति कैसे १ यदि वह शरीर से क्रमिन्न है तो शरीर और आत्मा--- ये दो पदार्थ वयी १

- (४) जीवों की विचित्रता कर्म-कृत है तो साम्यवाद कैसे ? यदि वह अन्यकृत है तो कर्मवाद क्यों ?
- (५) कर्म का कर्ता और भोक्ता यदि जीव ही है तो बुरे कर्म और उसके फल का उपमोग केसे ? यदि जीव कर्ता-मोक्ता नहीं है तो कर्म और कर्म फल से उसका सम्बन्ध कैसे ? इन सबका समाधान करने के लिए अनेकान्त दृष्टि आवश्यक है। एकान्त दृष्टि के एकांगी विचारों से इनका विरोध नहीं मिट सकता।
- (१) लोक शारवत भी है और ऋशाश्वत भी। काल की ऋपेक्षा लोक शारवत है। ऐसा कोई काल नहीं, जिसमें लोक का श्रस्तित्व न मिले। त्रिकाल में वह एक रूप नहीं रहता, इसिलए वह ऋशाश्वत भी है। जो एकान्ततः शाश्वत होता है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसिलए वह ऋशाश्वत है। जो एकान्ततः ऋशाश्वत होता है, उसमें अन्वयी सम्बन्ध नहीं हो सकता। पहले क्षण में होनेवाला लोक दूसरे क्षण ऋत्यन्त उच्छिन्न हो आए तो फिर 'वर्तमान' के ऋतिरिक्त ऋतीत, अनागन ऋादि का भेद नहीं घडता। कोई ध्रुव पदार्थ हो— त्रिकाल में टिका रहे, तभी वह था, है और रहेगे यों कहा जा सकता है। पदार्थ यदि क्षण-विनाशी ही हो तो ऋतीत ऋते ऋतागत के भेद का कोई आधार ही नहीं रहता। इसीलिए विभिन्न पर्यायों की ऋपेक्षा 'लोक शाश्वत है' यह माने विना भी स्थित स्पष्ट नहीं होती।
- (२) आतमा के लिए भी यही बात है। वह शाश्वत और अशाश्वत दोनों हैं:—द्रव्यत्व की दृष्टि से शाश्वत है—(आतमा पूर्व और उत्तर सभी चणों में रहता है, अन्वयी है, चैतन्य पर्यायों का संकलन कर्ता है) पर्याय की दृष्टि से अशाश्वत है (विभिन्न रूपों में—एक शरीर से इसरे शरीर में, एक अवस्था से इसरी अवस्था में उसका परिशामन होता है)
- (३) आतमा शरीर से मिन्न भी है और अभिन्न भी । स्वरूप की दृष्टि से मिन्न है और संयोग एवं उपकार की दृष्टि से अभिन्न । आतमा का स्वरूप चैतन्य है, शरीर का स्वरूप जड़, इसिलए ये दोशों मिन्न हैं। संसारा-वस्था में आतमा और शुरीर का क्ष्म पानी की तरह, लोह स्विग्न-पिंड की तरह

एकात्म्य संयोग होता है, इसलिए शरीर से किसी वस्तु का स्पर्श होने पर

(y) एक जीव की स्थिति इसरे जीव से भिन्न है—विचित्र है <del>उसका</del> कारण कर्म अवश्य है किन्त केवल कर्म ही नहीं। उसके अतिरिक्त काल, स्वभाव, नियति । उद्योग आदि अनेक तत्व हैं । कर्म दो प्रकार का होता है :--सोपक्रम<sup>७२</sup> श्रीर निरूपक्रम ऋथवा सापेक्ष श्रीर निरपेक्ष<sup>७३</sup>। फल-काल में कई कर्म वाहरी स्थितियों की अपेक्षा नहीं रखते और कई रखते हैं. कई कर्म-विधाक के अनुकल सामग्री मिलने पर फल देते हैं और कई उसके बिना भी। कमोंदय अनेक विध होता है, इसलिए कर्मवाद का साम्यवाद से विरोध नहीं है। कर्मोदय की मामग्री समान होने पर प्राणियों की स्थिति बहुत कुछ ममान हो सकती है, होती भी है। जैन सूत्रों में कल्पातीत देवताओं की ममान-स्थिति का जो वर्णन है, वह आज के इस माम्यबाद से कही अधिक रोमाञ्चकारी है। कल्पातीत देशों की ऋदि, श ति, यश, बल, ऋनुभव, सुख ममान होता है, उनमें न कोई खामी होता है और न कोई सेवक और न कोई पुरोहित, वे सब अहिमिन्द्र-स्वयं इन्द्र हैं भा अनेक देशों में तथा समूचे भूभाग में भी यदि खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज समान हो जाएं, स्वामी-सेवक का भेद-भाग मिट जाए, राज्य सत्ता जैसी कोई केन्द्रित शक्ति न गहे तो उससे कर्मवाद की स्थिति में कोई आंच नहीं आती। रोटी की सलभता से ही विषमता नहीं मिटती। प्राणियों में विविध-प्रकार की गति, जाति, शरीर, अङ्गोपाङ्ग सम्बन्धी विसदशता है। उसका कारण उनके अपने विचित्र कमें ही हैं "। एक पश् है तो एक मनुष्य, एक दो इन्द्रियवाला कृमि है तो एक पांच इन्द्रियवाला मनुष्य । यह विषमता क्यों १ इसका कारण स्वोपार्जित कर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता।

मुक्त आत्माएं कर्म की कर्ता, भीका कुछ भी नहीं हैं। बद आत्माएं कर्म करती हैं और उनका फल भोगती हैं। उनके कर्म का प्रवाह अनादि है और वह कर्म-मूल नष्ट न होने तक चलता रहता है। आत्मा स्वयं कर्ता भोका होकर भी, जिन कर्मों का फल अनिष्ट हो, वैसे कर्म क्यों करें और कर भी लें तो उनका अनिष्ट फल स्वयं क्यों भोगे। इस प्रकृत के मूल में ही भूल है।

आत्मा में कर्तृत्व शक्ति है, उसीसे वह कर्म नहीं करती; किन्तु उसके पीछें राग-द्रेष, स्वत्व-परत्व की प्रवल प्रेरणा होती है। पूर्व कर्म-जनित केन से आत्मा पूर्वात्या दवती नहीं तो सब अगह उसे टाल भी नहीं सकती। एक बुरा कर्म आगे के लिए भी आत्मा में बुरी प्रेरणा छोड़ देता है। मोक्तृत्व शक्ति की भी यही बात है। आत्मा में बुरा फल मोगने की चाह नहीं होती पर बुरा या भला फल चाह के अनुसार नहीं मिलता, वह पहले की किया के अनुसार मिलता है। किया की प्रतिकिया होती है—यह स्वामाविक बात है। विष खाने वाला यह न चाहे कि में मलें, फिर भी उसकी मौत टल नहीं मकती। कारण कि विष की किया उसकी इच्छा पर निर्मर नहीं है, वह उसे खाने की किया पर निर्मर है। विस्तार से आगे पढ़िए।

### दो प्रवाह

ज्ञान का श्रंश यत्किंचित् मात्रा में प्राणी-मात्र में मिलता है। मनुष्य सर्वोत्कृष्ट प्राणी हैं। उनमें बौद्धिक विकास श्रिधिक होता है। बुद्धि का काम है सीचना, समसना, तत्त्व का अन्वेषण करना। उन्होंने सोचा, समसा, तत्त्व का अन्वेषण करना। उन्होंने सोचा, समसा, तत्त्व का अन्वेषण किया। उसमें से दो विचार प्रवाह निकले — कियावाद श्रीर अकियावाद।

स्रातमा, कर्म, पुनर्जन्म, मोद्य पर विश्वास करने वाले "क्रियावादी" श्रीर इन पर विश्वाम नहीं करने वाले श्रिक्रयावादी" कहलाए। क्रियावादी वर्ग ने संयमपूर्वक जीवन बिताने का, धर्माचरण करने का उपदेश दिया और श्रिक्रयावादी वर्ग ने सुखपूर्वक जीवन बिताने को ही परमार्थ बतलाया। क्रियावादियाँ ने—"देहे दुक्खं महाफलं "" "श्रत्तिह्यं खु दुहेख लब्मई "" शारीरिक कच्टों को सममाव से सहना महाफल है। "श्रात्महित कप्र सहने से सघता है"—ऐसे वाक्यों की रचना की श्रोर श्रिक्रयावादियों के मन्तव्य के श्राधार पर—"यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋखं इत्वा धृतं पिवेत्"—जेसी युक्तियों का सर्जन हुन्ना। क्रियावादी वर्ग ने कहा—"जो रात या दिन चला जाता है, यह फिर वापिस नहीं श्रादा "। श्रधर्म करने वृत्वे के रात-दिन निष्फल होते हैं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति के वे सफल होते हैं।

इसलिए धर्म करने में एक खाण भी प्रमाद मत करों \*1 क्यों कि यह जीवन कुरा के नोक पर टिकी हुई हिम की बूंद के ससान चल मंगुर है <1 विद इस जीवन को व्यर्थ गँवा दोगे तो फिर दीर्घकाल के बाद भी मनुष्य-जन्म मिलना बड़ा दुर्लम है <1 कमों के विपाक बढ़े निविद्ध होते हैं। अतः समको, तम क्यों नहीं समकते हो ? ऐसा सद विवेक बार बार नहीं मिलता <2 बीती हुई रात फिर लौटकर नहीं आती और न मानव-जीवन फिर से मिलना मुलम है। जब तक बुदापा न सताए, रोग घेरा न डाले, इन्द्रियां शक्ति-हीन न बनें तब तक धर्म का आचरण कर लो दी। नहीं तो फिर मृत्यु के समय वैसे ही पख्नताना होगा, जैसे माफ-सुथरे राज-मार्ग को छोड़कर जबड़ खाबड़ मार्ग में जाने वाला गाड़ीवान, रथ की धुरी टूट जाने पर पछ्नताता है < ।

श्रक्रियानादियों ने कहा-"यह सब से बड़ी मूर्खता है कि लोग दृष्ट मुखों को छोड़कर ऋहट मुख की पाने की दौड़ में लगे हुए हैं 👣 ये काम-भीग हाथ में त्राये हुए हैं, प्रत्यच्च हैं, जो पीछे होने वाला है वह न जाने कब क्या होगा १ परलोक किसने देखा है - कौन जानता है कि परलोक है या नहीं दें। जन समृह का एक बड़ा भाग सांसारिक सुखों का उपभोग करने में व्यस्त है, तब फिर हम क्यों न करें ? जो दूसरों को होगा वही हम की भी होगा ८ । हे प्रिये ! चिन्ता करने जैसी कोई बात नहीं, खूब खा-पी स्नानन्द कर जो कुछ कर लेगी, वह तेरा है ८८। मृत्यु के बाद श्राना-जाना कुछ भी नहीं है। कुछ लोग परलोक के दुःखों का वर्णन कर-कर जनता को प्राप्त सुखों से विमुख किए देते हैं। पर यह ऋतात्त्रिक है भा" कियाबाद की विचारधारा में वस्तु स्थिति स्पष्ट हुई, लोगों ने संयम सिखा, त्याग तपस्या को जीवन में उतारा। अक्रियावाद की विचार प्रणाली से वस्तु-स्थिति श्रीकल रही। लोग भौतिक सुखों की श्रोर मुड़े। कियावादियों ने कहा-"सुकृत श्रीर दुष्कृत का फल होता है 'ा शुभ कमों का फल अच्छा श्रीर श्रश्स कर्मों का फल बुरा होता है। जीव अप्रपने पाप एवं पुण्य कर्मों के साथ ही परलोक में उत्पन्न होते हैं। पुण्य श्रीर पाप दोनों का श्वय होने से असीम श्रातम-सुखमय मोस्र मिलता है "। पालस्वरूप लोगों में धर्म रुचि पैदा हुई। अल्प इच्छा, अल्प आरम्भ और अल्प परिव्रह का महत्त्व बढ़ा। ब्रहिसा, सत्य, स्रचीयं, ब्रह्मचर्य स्त्रीर स्रपरिग्रह—इनकी उपासना करने वाला महान् समका जाने लगा।

ऋकियावादियों ने कहा—"मुक्त और दुष्कृत का फल नहीं होता १२। दुभ कमों के शुभ और अशुभ कमों के अशुभ फल नहीं होते। आत्मा परलोक में जाकर उत्पन्न नहीं होता"—फलस्वरूप लोगों में सन्देह बढ़ा, भौतिक लालसा प्रवल हुई। महा इच्छा, महा आरम्भ और महा परिम्रह का राहु जगत् पर छा गया।

क्रियावादी की अन्तर्-दृष्टि—"कडाण कम्माण न मोक्ख अदिथ"—अपने किये कमों को भोगे बिना छुटकारा नहीं,—इस पर लगी रहती है ९ ३। वह जानता है कि कमें का फल भुगतना होगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। किन्तु उसको फल चले बिना मुक्ति नहीं। इसलिए यथासम्भव पाप-कमें से बचा जाए—यही अयस् है। अन्तर्-दृष्टिवाला व्यक्ति मृत्यु के समय भी घयड़ाता नहीं, दिव्यानन्द के साथ मृत्यु को वरण करता है।

स्रक्षियावादी का दृष्टि विन्दु—"हत्था गया इसे कामा" जैसी भावना पर टिका हुन्ना होता है "। वह सोचता है कि इन भोग साधनों का जितना स्रधिक उपभोग किया जाए, वही अच्छा है। मृत्यु के बाद कुछ होना जाना नहीं है। इस प्रकार उसका अन्तिम लह्य भौतिक सुखोपभोग ही होता है। वह कर्म बन्ध से निरपेद्य होकर त्रस स्त्रीर स्थावर जीवों की सार्थक स्त्रीर निरधंक हिंसा से सकुचाता नहीं "। वह जब कभी रोग-अस्त होता है, तब स्त्रपने किए कमों को स्मरण कर पछताता है "। परलोक से डरता भी है। स्त्रनुभव बताता है कि मर्मान्तिक रोग स्त्रीर मृत्यु के समय बड़े-बड़े नास्तिक काँप उठते हैं—नास्तिकता को तिलाञ्जल दे स्त्रास्तिक बन जाते हैं। सन्तकाल में स्त्रक्रियावादी को यह सन्देह होने लगता है—"मैंने सुना कि नरक है "। जो दुराचारी जीवों की गति है, जहाँ क्रूर कर्मवाले स्त्रमानी जीवों को प्रयाद बेदना सहनी पड़ती है। यह कहीं सच तो नहीं है! स्त्रगर सच है तो मेरी क्या दशा होगी !" इस प्रकार वह संकल्प-विकल्प की दशा में मरता है। क्रियावाद का निरूपण यह रहा कि "स्त्रात्मा के स्नस्तित्व में सन्देह मत करी दिणां वह स्त्रमूर्त है, इसलिए इन्द्रियग्राह्म नहीं है। वह स्त्रमूर्त है, इसलिए नित्र है।

अमृतं पदार्थ मात्र अविभागी नित्य होते हैं। आहमा नित्य होने के जपरान्त भी स्वकृत अञ्चानादि दोषों के बन्धन में बन्धा हुआ है, वह बन्धन ही संसार (जनम-मरण) का मल है।

अक्रियाबाद का सार यह रहा कि :--

"यह लोक इतना ही है, जितना हिस्टगीचर होता है "। इस जगत में केलब पृथ्वी, जल, ऋक्षि, बायु और आकाश,-ये पांच महाभूत ही हैं। इनके समुदय से चैतन्य या आत्मा पैदा होती है ""। भूतों का नारा होने पर उसका भी नाश हो जाता है-जीवात्मा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। जिस प्रकार अरिशा की लकड़ी से श्रमि, दूध से घी और तिली से तेल पैदा होता है. वैसे ही पंच भूतात्मक शरीर से जीव उत्पन्न होता है " । शरीर नष्ट होने पर ज्यातमा जैसी कोई वस्त नहीं रहती।

इस प्रकार दोनों प्रवाहों से जो धाराएं निकलती हैं, वे हमारे सामने हैं। हमें इनको ऋथ से इति तक परखना चाहिए क्योंकि इनसे केवल दार्शनिक द्दिकोण ही नहीं बनता, किन्तु वैयक्तिक जीवन से लेकर सामाजिक राष्ट्रिय एवं धार्मिक जीवन की नींव इन्हीं पर खड़ी होती है। कियाबादी और ऋकियावादी का जीवन पथ एक नहीं हो सकता। कियावादी के प्रत्येक कार्य में मात्म-शुद्धि का ख्याल होगा, जबिक म्निक्यावादी को उसकी चिन्ता करने की कांई आवश्यकता नहीं होती। आज बहुत सारे क्रियाबादी भी हिंसावहल विचारधारा में वह चले हैं। जीवन की खणभंगुरता को विसार कर महारम्भ श्रीर महापरिव्रह में फंसे हुए हैं। जीवन-व्यवहार में यह समस्तना कठिन हो रहा है कि कौन कियाबादी हैं और कौन ऋक्रियाबादी ? ऋक्रिया-बादी सुदूर भविष्य की न सीचें तो कोई आश्चर्य नहीं। कियावादी आत्मा को भुला बैठें। आगे-पिछे न देखें तो कहना हीगा कि वे केवल परिमाषा में कियाबादी हैं, सही ऋर्य में नहीं। भविष्य को सोचने का ऋर्य वर्तमान से ऋाँखें मूँद लेना नहीं है। भविष्य को समसने का ऋर्य है वर्तमान की सुभारना । श्राज के जीवन की सुखमय साधना ही कल को सुखमय बना सकती है। विषय-वासनान्त्रों में फंसकर आस्म-शुद्धि की उपेक्षा करना कियावादी के लिए प्राया-घात से भी श्राधिक भयंकर है। उसे आत्म-अन्वेषण करना चाहिए।

आतमा और परलोक की अन्वेषक परिषद् के सदस्य सर् ओलिवर लॉज ने इस अन्वेषण का मूल्याक्कन करते हुए लिखा है कि—''हमें मौतिक शान के पीछे पड़कर पारभौतिक विषयों को नहीं भूल जाना चाहिए। चेतन जड़ का कोई गुण नहीं, परन्तु उसमें समायी हुई अपने को प्रदर्शित करने वाली एक स्वतन्त्र सत्ता है। प्राणीमात्र के अन्तर्गत एक ऐसी वस्तु अवश्य है। जिसका शरीर के नाश के साथ अन्त नहीं हो जाता। भौतिक और पारभौतिक संशाओं के पारस्परिक नियम क्या है, इस वात का पता लगाना अव अत्यन्त आवश्यक हो गया है।"

### आत्मवाद

आत्मा क्यों ? आत्मा क्या है ? जैन-दृष्टि से आत्मा का स्वस्य भारतीय-दर्शन में आत्मा का स्वस्य औपनिषदिक आत्मा के विविधस्य और जैन-दृष्टि से तुलना सजीव और निर्जीव पदार्थ का : पृथ-

जीव के व्यावहारिक लक्षण
जीव के नैश्चयिक लक्षण
मध्यम और विराद् परिमाण
जीव-परिमाण
श्वरीर और आत्मा
मानसिक क्रिया का श्वरीर पर प्रमाव
दो विशद्य पदार्थी का सम्बन्ध
विश्वान और आत्मा
आत्मा पर विश्वान के प्रयोग
चेतना का पूर्व रूप क्या है ?
इन्द्रिय और मस्तिष्क खेतन नहीं है ।
प्रदेश और जीवकोष दो हैं
अस्तिस्व सिद्धि के दो प्रकार
स्वतंत्र सचा का हेतु

पुनेजन्म अन्तरकाल द्वि-सामयिक गति त्रि-सामयिक गति जन्म व्युत्क्रम और इन्द्रिय स्व-नियमन

### आत्मा क्यों ?

ऋकियाबादी कहते हैं जो पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं, एसे कैसे माना जाए ? आत्मा, हिन्द्रय और मन के प्रत्यक्ष नहीं, फिर उसे क्यों माना जाए ? कियाबादी कहते हैं—पदार्थों को जानने का साधन केवल हिन्द्रय और मन का प्रत्यक्ष ही नहीं, इनके ऋतिरिक्त ऋनुभव-प्रत्यक्ष, योगी-प्रत्यक्ष, ऋनुमान और ऋगम भी हैं। हिन्द्रय और मन से क्या-क्या जाना जाता है ! इनकी शक्ति ऋत्यन्त सीमित है। इनसे अपने दो चार पीड़ी के पूर्वज भी नहीं जाने जाते तो क्या उनका ऋस्तित्व भी न माना जाए ? इन्द्रियां सिर्फ स्पर्श, रस, गन्ध, स्पात्मक मूर्त द्रव्य को जानती हैं। मन इन्द्रियों का ऋनुगामी है। वह उन्हीं के द्वारा जाने हुए पदाधों के विशेष स्पों को जानता है—चिन्तन करता है। वह ऋमूर्त वस्तुओं को भी जानता है, किन्तु ऋगगम-निरपेख होकर नहीं। इसलिए विश्ववत्तीं सब पदाधों को जानने के लिए इन्द्रिय और मन पर ही निर्मर हो जाना नितान्त ऋनुचित है। ऋात्मा शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श नहीं है । वह ऋस्पी सत्ता है ।

श्रास्पी तस्त इन्द्रियों से नहीं जाने जा सकते । श्रास्मा अमूर्त है, इसिलाए इन्द्रिय के द्वारा न जाना जाए, इससे उसके श्रास्तित्व पर कोई श्रांच नहीं श्राती । इन्द्रिय द्वारा श्रास्पी श्राकाश को कौन कब जान सकता है ? अस्पी की बात छोड़िए, श्राणु या श्राण्विक स्ट्रम पदार्थ जो रूपी हैं, वे भी इन्द्रियों से नहीं जाने जा सकते । श्रातः इन्द्रिय-प्रत्यच्च को सर्वेसर्वा मानने से कोई तथ्य नहीं निकलता । समूचे का सार इतना सा है—श्रानासवाद के श्रानुसार श्राप्ता इन्द्रिय श्रीर मन के प्रत्यच्च नहीं, इसिलाए वह नहीं । अध्यात्मवाद ने इसका समाधान देते हुए कहा—श्रात्मा इन्द्रिय श्रीर मन के प्रत्यच्च नहीं—इसिलाए वह नहीं, यह मानना तर्क वाधित है । क्योंकि वह श्रमूर्तिक है, इसिलाए इन्द्रिय श्रीर मन के प्रत्यच्च हो ही नहीं सकती ।

आत्मवादी पूर्व-प्रश्न का उत्तर देकर ही चुप न रहे। उन्होंने अक्रूम-तिहिं के प्रवल प्रमाण भी उपस्थित किए। उनमें से कुछ एक निम्न प्रकार है कि स्य संवेदन :—

(१) अपने अनुभव से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। मैं हुँ मैं सुसी

हूँ, मैं तुःखी हूँ—यह अनुभव शरीर को नहीं होता। शरीर से भिन्न जो वस्तु है, उसे यह होता है। शंकराचार्य के शब्दों में—"सर्वों झारमाऽस्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति"—सबको यह विश्वास होता है कि 'मैं हूँ'। यह विश्वास किसीको नहीं होता कि 'मैं नहीं हूँ'।

- (२) प्रत्येक वस्तु का ऋस्तित्व उसके विशेष गुण के द्वारा प्रमाणित होता है। जिस पदार्थ में एक ऐसा त्रिकालवर्ती गुण मिले, जो किसी भी दूसरे पदार्थ में न मिले, वही स्वतन्त्र पदार्थ हो सकता है। ऋात्मा में 'चैतन्य' नामक एक विशेष गुण है। वह दूसरे किसी भी पदार्थ में नहीं मिलता। इसीलिए ऋात्मा दूसरे सभी पदार्थों से भिन्न स्वतन्त्र सत्ता है।
- (३) प्रस्तव गुण से अप्रस्यव गुणी जाना जा सकता है। भूग्रह में बैठा आदमी प्रकाश-रेखा को देखकर क्या सुर्योदय को नहीं जान लेता ?
- (४) प्रत्येक इन्द्रिय को अपने अपने निश्चित विषय का ज्ञान होता है।
  एक इन्द्रिय का दूसरी इन्द्रिय के विषय से कोई सम्बन्ध नहीं होता।
  इन्द्रियां ही ज्ञाता हों—उनका प्रवर्तक आतमा ज्ञाता न हो तो सब इन्द्रियों के
  विषयों का जोड़ रूप ज्ञान नहीं हो सकता। फिर—"मैं स्पर्श, रस, गन्ध, रूप
  और शब्द को जानता हूँ"—इस प्रकार जोड़रूप (संकलनात्मक) ज्ञान किसे
  होगा ! ककड़ी को चवाते समय स्पर्श, रस, गन्ध रूप और शब्द—इन पांचों
  को जान रहा हूँ—ऐसा ज्ञान होता है। इसीलिए इन्द्रियों के विषयों का
  संकलनात्मक ज्ञान करने वाले को उनसे मिन्न मानना होगा और वही
  आत्मा है।
- (५) पदाशों को जानने वाला आतमा है, इन्द्रियां नहीं, वे सिर्फ साधन मात्र हैं। आतमा के चले जाने पर इन्द्रियां कुछ भी नहीं जान पाती। इन्द्रियों के नष्ट हो जाने पर भी उनके द्वारा जाने हुए विषयों का आतमा को स्मरण रहता है। आँख से कोई चीज देखी, कान से कोई बात सुनी, संयोगवश आँख फूट गई, कान का पर्दा फट गया, फिर भी उस दृष्ट और शुत विषय का भली भांति ज्ञान होता है। इससे यह मानना होगा कि इन्द्रियों के नष्ट होने पर भी उनके ज्ञान को स्थिर रखने वाला कोई तस्व है और वहीं आतमा है।

- (६) जड़ और चेतन में अत्यन्ताभाव है--अतः त्रिकाल में भी न तो जड़ कभी चेतन बन सकता है और न जड़ से चेतन उपज सकता है।
- (७) जिस वस्तु का जैसा उपादान कारण होता है। वह उसी रूप में परिगृत होता है। जड़-उपादान कभी चेतन के रूप में परिगृत नहीं हो सकता।
- (८) जिस बस्तु का विरोधी तत्त्व न मिले, उसका श्रास्तित्व सिद्ध नहीं होता। यदि चेतन नामक कोई सत्ता नहीं होती तो 'न चेतन-श्राचेतन'—इस श्राचेतन सत्ता का नामकरण श्रीर बोध नहीं होता।
- ( ६ ) आत्मा नहीं है—इसका 'यह इन्द्रिय प्रत्यश्च नहीं, इसके सिनाय कोई प्रमाण नहीं मिलता। आत्मा 'इन्द्रिय प्रत्यश्च नहीं,' इसका समाधान पहले किया जा जुका है।

ज्ञेय वस्त, इन्द्रिय श्रीर श्रात्मा—ये तीनों भिन्न हैं। श्रात्मा प्राहक [श्राता ] है। इन्द्रियां प्रहण के साधन हैं श्रीर वस्तु समूह प्राह्म (श्रेय ) है। लोहार संडासी से लोह-पिंड को पकड़ता है—वहाँ लोह-पिंड (प्राह्म), संडासी [प्रहण का साधन ] श्रीर लोहाकार [प्राहक ] ये तीनों पृथक-पृथक हैं। लोहार न हो तो संडासी लोह-पिंड को नहीं पकड़ सकती। श्रात्मा के चले जाने पर इन्द्रियां श्रापने विषय का प्रहण नहीं कर सकतीं है।

जो यह सोचता है कि शरीर में 'में' नहीं हूँ, बही जीव है। चेतना के विना यह संशय किसे हो। 'यह है या नहीं' ऐसी ईहा या विकल्प जीव का ही लक्षण है। सामने जो लम्बा-चौड़ा पदार्थ दीख रहा है, "वह खम्भा है या आदमी" यह प्रश्न सचेतन व्यक्ति के ही मन में उठ सकता है '।

मंसार में जितने पदार्थ हैं, वे सब एक रूप नहीं होते। कोई इन्द्रिय-माह्य होता है, कोई नहीं भी। जीव अनिन्द्रिय गुण है। इसलिए चर्म चच्छु से वह नहीं वीखता ै। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह नहीं है।

जीव न हो तो उसका निषेध कैसे बने ? श्रासत्का कभी निषेध नहीं होता। जिसका निषेध होता है, वह श्रावश्य होता है। निषेध के चार प्रकार हैं:---

- (१) संयोग (३) सामान्य
- (२) समवाय (४) विशेष

"मोहन घर में नहीं है"—यह संयोग प्रतिषेष है। इसका अर्थ यह नहीं कि मोहन है ही नहीं किन्तु—"वह घर में नहीं है"—इस 'ग्रह-संयोग' का प्रतिषेष है।

"खरगोश के सींग नहीं होते"—यह समवाय-प्रतिषेध है। खरगोश भी होता है और सींग भी, इनका प्रतिषेध नहीं है। यहाँ केवल 'खरगोश के सींग'—इम समवाय का प्रतिषेध है।

'क्सरा चांद नहीं है'-इसमें चन्द्र के सर्वथा अभाव का प्रतिपादन नहीं, किन्तु उसके सामान्य मात्र का निषेध है।

'मोती घड़े जितने बड़े नहीं हैं'—इसमें मुक्ता का ऋभाव नहीं किन्तु 'जस घड़े जितने बड़े'—यह जो विशेषण है, उसका प्रतिषेध है।

'स्रात्मा नहीं है' इसमें स्रात्मा का निषेध नहीं होता। उसका किमीके साथ होने वाले संयोगमात्र का निषेध होता है ।

# आत्मा क्या है ?

त्रात्मा चेतनामय ऋषी सत्ता है । उपयोग (चेतना की किया) उमका लच्चण है । शान-दर्शन, सुख-दुःख आदि द्वारा वह ज्यक्त होता है । वह लक्ष्मा नहीं है, योक्षाना है। वह शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श नहीं है । वह लक्ष्मा नहीं है, योक्षाना नहीं है, संडलाकार नहीं है। वह हल्का नहीं है, भारी नहीं है, स्त्री और पुष्प नहीं है । वह हल्का नहीं है, भारी नहीं है, स्त्री और पुष्प नहीं है । वह शानमय असंख्य प्रदेशों का पिण्ड है । कल्पना से उसका माप किया जाए तो वह असंख्य परमाग्रु जितना है । इसलिए वह शानमय असंख्य प्रदेशों का पिण्ड कहलाता है । वह अरूप है, इसलिए देखा नहीं जाता । उसका चेतना गुण हमें मिलता है । गुण से गुणी का प्रहण होता है । इससे उसका अस्तित्व हम जान जाते हैं । वह एकान्वतः वाणी द्वारा प्रतिपाद्य वे और तर्क द्वारा गम्य नहीं है । ऐसी आत्माए अनन्त हैं । साधारणत्या वे दो मागों में विमक्त हैं—वद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा । कर्म-बन्धन टूटने से जिनका आत्मीय स्वरूप प्रकट हो जाता है, वे मुक्त आत्माए होती हैं । वे भी अनन्त हैं । उनके शरीर एवं शरीर जन्य किया और जन्म-मृत्यु आदि

कुछ भी नहीं होते। वे आत्म-रूप हो जाते हैं। अतएव उन्हें सत्-चित्-आनन्द कहा जाता है। उनका निवास ऊर्च लोक के चरम माण में होता है। वे मुक्त होते ही वहाँ पहुँच जाते हैं। आत्मा का स्वभाव ऊपर जाने का है। वन्धन के कारण ही वह तिरखा या नीचे जाता है। ऊपर जाने के बाद वह फिर कभी नीचे नहीं आता। वहाँ से अलोक में भी नहीं जा सकता। वहाँ गति-तस्व (धर्मास्तिकाय) का अभाव है। दूसरी अंजी की जो संसारी आत्माएँ हैं, वे कर्म-बद्ध होने के कारण अनेक योनियों में परिभ्रमण करती हैं, कर्म करती हैं और उनका फल भोगती हैं। ये मुक्त आत्माओं से अनन्तानन्त गुनी होती हैं। संसारी आत्माएँ शरीर से बन्धी हुई हैं। उनका स्वतन्त्र परिणाम नहीं है।

उनमें संकोच और विस्तार की शक्ति होती है। जो आत्मा हाथी के शरीर में रहती है, वह कुंध के शरीर में भी रह सकती है। अतएव वे 'स्वदेह परिमाण, हैं। मुक्त स्नात्मात्रों का परिमास (स्थान-स्रवगाहन) भी पूर्व-शरीर के अनुपात से होता है। जिस शरीर से आत्माएं मुक्त होती हैं, उसके भाग जो पोला है उसके सिवाय में माग में वे रहती हैं -- अन्तिम मनुष्य-शरीर की कॅचाई में से एक तृतीयांश छोड़कर दो तृतीयांश जितने चेत्र में उनका अवगाहन होता है। मुक्त ब्रात्माच्यों का श्रम्तित्व पृथक्-पृथक् होता है तथापि उनके स्वरूप में पूर्ण समता होती है। संसारी जीवों में भी स्वरूप की दृष्टि से ऐक्य होता है किन्त वह कमें से दवा रहता है और कर्मकृत भिन्नता से वे विविध वर्गों में बंट जाते हैं, जैसे पृथ्वीकायिक जीव, अपकायिक जीव, तेजस्कायिक जीव, वायुकायिक जीव, बनस्पतिकायिक जीव, त्रसकायिक जीव। जीवों के ये छह निकाय, शारीरिक परमासुत्री की मिन्नता के अनुसार रचे गए हैं। सब जीवों के शरीर एक से नहीं होते। किन्हीं जीवों का शरीर पृथ्वी होता है तो किन्हीं का पानी। इस प्रकार प्रथक प्रथक परमासुत्रों के शरीर बनते हैं। इनमें पहले पांच निकाय 'स्थावर' कहलाते हैं। त्रस जीव इधर-उधर घूमते हैं, शब्द करते हैं, चलते फिरते हैं, संकृचित होते हैं, फैल जाते हैं, इसलिए उनकी चेतना में कोई सन्देह नहीं होता ! स्थापर जीवों में वे वातें नहीं होती ऋतः उनकी चेतनता के विषय में सम्बेह होना कोई ब्राइन्बर्य की बात नहीं।

### जैन दृष्टि से आत्मा का स्वरूप

(१) जीव स्वरूपतः श्रनादि श्रनन्त श्रीर नित्यानित्य:--

जीव अनादि-निधन (न आदि और न अन्त) है। अविनाशी और अस्य है। द्रव्य-नय की अपेदा से उसका स्वरूप नष्ट नहीं होता, इसलिए नित्य और पर्याय नय की अपेदा से भिन्न-भिन्न वस्तुओं में वह परिण्त होता रहता है, इसलिए अनिल्य है।

(२) संसारी जीव और शरीर का अमेद:--

जैसे पिंजड़े से पत्ती, घड़े से बेर श्रीर गंजी से श्रादमी भिन्न नहीं होता, वैसे ही संसारी जीव शरीर से भिन्न नहीं होता।

जैसे दृध श्रीर पानी, तिल श्रीर तेल, कुसुम श्रीर गन्ध—ये एक लगते हैं, वैसे ही संसार-दशा में जीव श्रीर शरीर एक लगते हैं।

(३) जीव का परिमाख:---

जीव का शरीर के अनुसार संकोच और विस्तार होता है। जो जीव हाथी के शरीर में होता है, वह कुन्यु के शरीर में मी उत्पन्न हो जाता है। संकोच और विस्तार—दोनों दशाओं में प्रदेश-उंख्या, अवयव-संख्या समान रहती है।

- (४) आतमा और काल की तुलना—श्रमादि-श्रमन्त की दृष्टि से:--जैसे काल अनादि और अविनाशो है, वैसे ही जीव भी तीनों कालों में अमादि और अविनाशी है।
- (५) आतमा और आकाश की तुलना—श्रमूर्त की दृष्टि से:—
  जैसे आकाश अमूर्त है, फिर भी वह अवगाह-गुण से जाना जाता है,
  वैसे ही जीव अमूर्त है और वह विज्ञान-गुण से जाना जाता है।
- (६) जीव और शान आदि का आधार-आधेय सम्बन्ध:—
  जैसे पृथ्वी सब द्रव्यों का आधार है, वैसे ही जीव शान आदि गुणों का
  आधार है।
- (७) जीव और आकाश की तुलना—नित्य की दृष्टि से :—
  जैसे आकाश तीनों कालों में अवय, अनन्त और अतुल होता है, वैसे ही
  जीव भी तीनों कालों में अविनाशी-अवस्थित होता है।

- (८) जीव और सोने की तुलना—नित्य-मनित्य की दृष्टि से :—
  जैसे सोने के मुकुट, कुण्डल आदि म्रानेक रूप बनते हैं तब भी बह सोना
  ही रहता है, केवल नाम और रूप में भ्रान्तर पढ़ता है। ठीक उसी प्रकार चारों
  गतियों में भ्रामण करते हुए जीव की पर्याएं बदलती हैं—रूप और नाम
  बदलते हैं—जीव द्रव्य बना का बना रहता है।
- ( ६ ) जीव की कर्मकार से तुलना—कर्तृत्व और भोक्तृत्व की दृष्टि से :— जैसे कर्मकार कार्य करता है और उसका फल भोगता है, वैसे ही जीव स्वयं कर्म करता है और उसका फल भोगता है।
  - (१०) जीव और स्यं की-भवानुयायित्व की दृष्टि से तुलना :-

जैसे दिन में सूर्य यहाँ प्रकाश करता है, तब दीखता है और रात को दूसरे चेत्र में चला जाता है—प्रकाश करता है, तब दीखता नहीं वैसे ही वर्तमान शरीर में रहता हुआ जीव उसे प्रकाशित करता है और उसे छोड़कर दूसरे शरीर में जा उसे प्रकाशित करने लग जाता है।

(११) जीव का ज्ञान-गुण से ग्रहण :---

जैसे कमल, चन्दन ऋादि की सुगन्ध का रूप नहीं दीखता, फिर भी वह बाण के द्वारा ग्रहण होती है। वैसे ही जीव के नहीं दीखने पर भी उसका शान-गुण के द्वारा ग्रहण होता है।

भंभा, मृदङ्ग आदि के शब्द सुने जाते हैं, किन्तु उनका रूप नहीं दीखता, वैसे ही जीव नहीं दीखता तब भी उसका ज्ञान-गुर्ख के द्वारा ग्रहण होता है।

(१२) जीव का चेप्टा-विशेष द्वारा ग्रहण :---

जैसे किसी न्यक्ति के शरीर में पिशाच शुस जाता है, तब यद्यपि वह नहीं दीखता फिर भी आकार और चेशओं द्वारा जान लिया जाता है कि यह पुरुष पिशाच से अमिभृत है, वैसे ही शरीर के अन्दर रहा हुआ जीव हास्य, नाच, सुख-बु:ख, बोलना चलना आदि-आदि विविध चेष्टाओं द्वारा जाना जाता है।

(१३) जीव के कर्म का परिणमन :--जैसे खावा हुआ भोजन अपने आप सात धात के रूप में परिखत होता है, वैसे ही जीव द्वारा अहण किये हुए कर्म-योग्य पुद्गल श्रपने आप कर्म रूप में परिचत हो जाते हैं।

(१४) जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध और उसका उपाय द्वारा विसम्बन्ध:---

जैसे सोने श्रीर मिट्टी का संयोग अनादि है, वैसे ही जीव श्रीर कर्म का संयोग (साहचर्य) भी अनादि है। जैसे अभिन श्रादि के द्वारा सोना मिट्टी से प्रथक् होता है, वैसे ही जीव भी संवर-तपस्या आदि उपायों के द्वारा कर्म से प्रथक् हो जाता है।

(१५) जीव श्रीर कर्म के सम्बन्ध में पौर्वापर्य नहीं :---

जैसे मुर्गी और अगड़े में पौर्वापर्य नहीं, वैसे ही जीव और कर्म में भी पौर्वापर्य नहीं है। दोनों अनादि सहगत हैं।

### भारतीय दर्शन में आत्मा का स्वरूप

जैन दर्शन के अनुसार आहमा जैतन्य स्वरूप, परिणामी स्वरूप की अन्नुण्ण रखता हुआ विभिन्न अवस्थाओं में परिणत होने वाला (कृटस्थनित्य नहीं हैं), कर्ता और मोक्ता स्वयं अपनी सत्-असत् प्रवृत्तियों से शुभ-अशुभ कर्मों का संचय करने वाला और उनका फल भोगने वाला, स्वदेह-परिमाण, न असु, न विशु (सर्वव्यापक) किन्तु मध्यम परिमाण का है।

बीद अपने को अनात्मवादी कहते हैं। वे आत्मा के अस्तित्व को वस्तु सत्य नहीं, काल्पनिक संशा (नाम) मात्र कहते हैं। इाण-इाण नष्ट और उत्पन्न होने वाले विशान (चेतना) और रूप (मौतिक तत्त्व, काया) के संघात संसार यात्रा के लिए काफी हैं। इनसे परें कोई नित्य आत्मा नहीं हैं। बीद अनात्मवादी होते हुए भी कर्म, पुनर्जन्म और मोद्य को स्वीकार करते हैं। आत्मा के विषय में प्रश्न पूछे जाने पर बीद मौन रहे हैं १९। इसका कारण पूछने पर बुद्ध कहते हैं कि—"यदि मैं कहूँ आत्मा है तो लोग राश्वतवादी बन जाते हैं, यदि यह कहूँ कि आत्मा नहीं है तो लोग उच्छेदबादी हो जाते हैं। इसलिए उन दोनों का निराकरण करने के लिए मैं मौन रहता हूँ," एक जगह नागार्जन लिखते हैं— "बुद्ध ने यह भी कहा कि आत्मा है

और आतमा नहीं है यह भी कहा है <sup>9 क</sup>। तथा हुद्ध ने आतमा और अनात्मा किसी का भी उपदेश नहीं किया।"

बुद्ध ने आत्मा क्या है ! कहाँ से आया है ! और कहाँ जाएगा !— इन प्रश्नों को अन्याकृत कहकर दुःख और दुःख-निरोध— इन दो द्वल्वों का ही मुख्यतया उपदेश किया । बुद्ध ने कहा, "तीर से आहत पुरुष के घाव को ठीक करने की बात सोचनी चाहिए । तीर कहाँ से आया, किमने मारा आदि-आदि प्रश्न करना व्यर्थ है।"

बुद्ध का यह 'मध्यम मार्ग' का दृष्टिकोण है। कुछ बौद्ध मन को भौतिक तत्त्वों से ऋलग स्वीकार करते हैं।

नैयायिकों के अनुमार आतमा नित्य और विभ है। इच्छा, द्वेष, प्रयव, मुख-दु:ख, ज्ञान —ये उसके लिक्क हैं। इनसे हम उसका अस्तित्व जानते हैं।

मांख्य श्रात्मा को नित्य श्रीर निष्क्रिय मानते हैं, जैसे-

"अमूर्त श्चेतना भोगी, नित्यः मर्बगतोऽकियः। अकर्ता निर्गुणः स्हमः, आत्मा कपिलदर्शने"—॥

सांख्य जीव को कर्त्ता नहीं मानते, फल भीका मानते हैं। उनके मतानुसार कर्न-शक्ति प्रकृति है।

वेदान्ती अन्तःकरण से परिवेष्टित चैतन्य को जीव वतलाते हैं। उसके अनुमार—"एक एव हि भूतात्मा, भूते-भूते व्यवस्थितः"—स्वभावतः जीव एक है, परन्तु देहादि-उपाधियों के कारण नाना प्रतीत होता है।

परन्तु रामानुज मत में जीव अनन्त हैं, वे एक दूतरे से सर्वथा पृथक् हैं। वैशेषिक सुख-दुःख आदि की समानता की दृष्टि से आत्मैक्थवादी के और व्यवस्था की दृष्टि से आतमा नैक्थवादी है के ।

उपनिषद् और गीता के अनुसार आत्मा शरीर से विल्रह्मण मन से " मिन्न विमुन्यापक" और अपरिणामी है " वह बाणी द्वारा अगम्य है " उसका विस्तृत स्वरूप नेति नेति के द्वारा बताया है " मिन्न स्वरूप है, न आग है, न सुद्ध है, न बिशाल है, न अरुण है, न इब है, न खाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न संघ है, न रस है, न गन्य है, न नेत्र है,

न कर्या है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है—उसमें न अन्तर है, न बाहर है २५।"

संदोप में :--

बौद्ध--म्रात्मा स्थायी नहीं चेतना का प्रवाहमात्र है।

न्याय—वैशेषिक—आतमा स्थायी किन्तु चेतना उसका स्थायी स्वरूप नहीं। गहरी नींद में वह चेतना-विहीन हो जाती है। वैशेषिक—मोच में उसकी चेतना नष्ट हो जाती है। सांख्य—आतमा स्थायी, अनादि, अनन्त, अविकारी, नित्य और चित्स्वरूप है। बुद्धि अवेतन है—प्रकृति का विवर्त्त है।

मीमांसक---- श्रात्मा में श्रवस्था-भेद कृत भेद होता है, फिर भी वह नित्य है।

जैन—श्रातमा परिवर्तन युक्त, स्थायी श्रीर चित्स्वरूप है। बुद्धि भी चैतन है। गहरी नींद या मृच्छा में चेतना होती है, उसकी श्रिमिञ्यक्ति नहीं होती, स्ट्रम श्रिमिञ्यक्ति होती भी है। मोच्च में चेतना का सहज उपयोग होता है। चेतना की श्रावृत दशा में उसे प्रवृत्त करना पड़ता है—श्रमावृत्त-दशा में वह सतत प्रवृत्त रहती है।

# औपनिषदिक आत्मा के विविध रूप और जैन दृष्टि से तुलना

श्रीपनिषदिक सृष्टि-क्रम में आत्मा का स्थान पहला है। 'श्रातमा' शब्द वाच्य ब्रह्म से श्राकाश उत्पन्न हुआ। श्राकाश से वायु, वायु से श्रीम, श्रीम से पानी, पानी से पृथ्वी, पृथ्वी से श्रीपिथां, श्रीपिथां से श्रान्न और श्रान्त से पुरुष उत्पन्न हुआ। वह यह पुरुष श्रान्त रसमय ही है—श्रान्त श्रीर रस का विकार है विश्वा है। इस श्रान्त रसमय पुरुष की तुलना श्रीदारिक शरीर से होती है। इसके शिर श्रादि श्रांगोपांग माने गए हैं। प्राण्यमय श्रात्मा (शरीर) श्रान्नमय कोष की मांति पुरुषाकार है। किन्तु उसकी मांति श्रांगोपांग वाला नहीं है विश्वा कोश की पुरुषाकारता के श्रानुसार ही उत्तरवर्ती कोश पुरुषाकार है। पहला कोश उत्तरवर्ती कोश पुरुषाकार है। पहला कोश उत्तरवर्ती कोश पुरुषाकार है। श्राह्म श्रीर की तुलना स्वासोच्छ्वास-पर्याप्ति से की जा सकती है।

प्राख्यमय आत्मा जैसे अन्तमय कोश के भीतर रहता है, वैसे ही मनोमय आत्मा प्राणमय कोश के भीतर रहता है <sup>२९</sup>।

इस मनोमय शरीर की तुलना मनःपर्याप्ति से हो सकती है। मनोमय कोश के भीतर विशानमय कोश है <sup>3</sup>ै।

निरुचयारिमका बुद्धि जो है, वही विशान है। वह अन्तःकरण का अध्यवसाय रूप धर्म है। इस निरुचयारिमका बुद्धि से उत्पन्न होने बाला आत्मा विशानमय है। इसकी तुलना भाव-मन, चेतन-मन से होती है। विशानमय आत्मा के भीतर आनन्दमय आत्मा रहता है 39। इसकी तुलना आत्मा की सुखानुभृति की दशा से हो सकती है।

# सजीव और निर्जीव पदार्थ का पृथक्करण

प्राणी और अप्राणी में क्या मेद है, यह प्रश्न कितनी बार हृदय को आन्दोलित नहीं करता। प्राण प्रत्यक्ष नहीं हैं। उनकी जानकारी के लिए किसी एक लक्षण की आवश्यकता होती है। वह लक्षण पर्याप्ति है। पर्याप्ति के द्वारा प्राणी विसदृश द्रव्यों (पुद्गलों) का प्रहृश, स्वरूप में परिणमन और विसर्जन करता है।

| जीव <sup>3 २</sup>                       |        | ऋजीव <sup>३३</sup>          |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------|
|                                          |        |                             |
| (१) प्रजनन शक्ति (संतति-उत्पादन)         |        | प्रजनन शक्ति नहीं।          |
| (२) वृद्धि                               |        | वृद्धि नहीं <sup>3४</sup> । |
| (३) स्त्राहार-ग्रहण <sup>३५</sup>        | )      |                             |
| स्बरूप में परिणमन                        | } नहीं |                             |
| विसर्जन                                  | )      |                             |
| (४) जागरण, नौंद, परिश्रम                 | नहीं   |                             |
| विश्राम                                  | ) "16" |                             |
| (५) त्रात्मरचा के लिए प्रयक्त            | } नहीं |                             |
| (६) भय- <del>त्रा</del> स <sup>3 ६</sup> | } नहीं | ,                           |

भाषा अजीव में नहीं होती किन्तु सब जीवों में भी नहीं होती—अस जीवों में होती है, स्थावर जीवों में नहीं होती—इसिलए यह जीव का स्यापक लच्चण नहीं बनता।

गति जीव और अजीव दोनों में होती है किन्तु इच्छापूर्वक या सहेतुक गति-आगति तथा गति-आगति का विज्ञान केवल जीवों में होता है, अजीव पदार्थ में नहीं।

श्रजीव के चार प्रकार—धर्म, अधर्म, श्राकाश, और काल गतिशील नहीं है, केवल पुद्मल गतिशील हैं। उसके दोनों रूप परमाशु श्रीर स्कन्ध परमाशु समुदय गतिशील हैं 3%। इनमें नैसर्गिक श्रीर प्रायोगिक—दोनों प्रकार की गति होती है। स्थूल स्कन्ध-प्रयोग के विना गति नहीं करते। सहम स्कन्ध स्थूल-प्रयक्ष के विना भी गति करते हैं। इसलिए उनमें इच्छापूर्वक गति श्रीर चैतन्य का अम हो जाता है। सहम-वायु के द्वारा स्पृष्ट पुद्गल-स्कन्धों में कम्पन, प्रकम्पन चलन, चोम, स्पन्दन, घटना, उद्दीरणा श्रीर विचित्र श्राकृतियो का परिणमन देखकर विभंग-श्रज्ञानी (पारद्रष्टा मिध्यादृष्टि) को ''ये मव जीव हैं"—ऐसा अम हो जाता है 3%।

त्रजीव में जीव या त्राणु में कीटाशु का श्रम होने का कारण उनका गति श्रीर त्राकृति सम्बन्धी साम्य है।

जीवत्व की अभिव्यक्ति के साधन उत्थान, वल वीर्य हैं <sup>3°</sup>। य शरीर मापेच हैं। शरीर पौद्गलिक है। इसलिए चेतन द्वारा स्वीकृत पुद्गल और चेतन मुक्त पुद्गल में गति और आकृति के द्वारा भेद-रेखा नहीं खीचां जा मकती <sup>8°</sup>।

### जीव के व्यावहारिक लक्षण

सजातीय जन्म, बृद्धि, सजातीय, उत्पादन, ज्ञत-सरोहण [ घान भरने की शक्ति ] और अनियमित तिर्यगृति— ये जीवों के व्यावहारिक लच्चण हैं। एक मशीन खा सकती है लेकिन खाद्य रस के द्वारा अपने शरीर की बढ़ा नहीं सकती। किसी हद तक अपना नियंत्रण करने वाली मशीनें भी हैं। टोरपिडों [ Torpedo ] में स्वयं चालक शक्ति है, फिर भी वे न तो सजातीय यन्त्र की देह से उत्पन्न होते हैं और न किसी सजातीय यन्त्र को उत्पन्न करते हैं।

ऐसा कोई यन्त्र नहीं जो अपना घाव खुद भर सके या मनुष्यक्कत नियम के बिना इधर-उधर पूम सके — ितर्यम् गति कर सके । एक रेलगाड़ी पटरी पर अपना बोक लिए पवन बेग से दौड़ मकती है पर उससे कुछ बूरी पर रंगने वाली एक चींटी को भी वह नहीं मार सकती । चींटी में चेतना है, वह इधर-उधर घूमती है । रेलगाड़ी जड़ है, उसमें वह शक्ति नहीं । यन्त्र-क्रिया का नियामक भी चेतनावान् प्राणी है । इसलिए यन्त्र और प्राणी की स्थित एक-सी नहीं है । ये लक्षण जीवधारियों की अपनी विशेषताएँ हैं । जड़ में ये नहीं मिलती ।

### जोव के नैश्चयिक लक्षण

स्रात्मा का नैश्चियक लच्चण चेतना है। प्राणी मात्र में उसका न्यूनाधिक मात्रा में सद्भाव होता है। यद्यपि सत्ता रूप में चैतन्य शक्ति सब प्राणियों में स्नन्त होती है, पर विकास की ऋषेत्वा वह सब में एक सी नहीं होती। ज्ञान के स्नावरण की प्रवलता एवं दुर्वलता के स्ननुसार उसका विकास न्यून या स्निक होता है। एकेन्द्रिय वाले जीवों में भी कम से कम एक (स्पर्शन) इन्द्रिय का स्ननुभव मिलेगा। यदि वह न रहे, तब फिर जीव स्नौर स्नजीव में कोई स्नन्तर नहीं रहता। जीव स्नौर स्नजीव का भेद बतलाते हुए शास्त्रों में कहा है—"सब्ब जीवाण पि य स्नक्तरस्त स्नण्तमो मागो निच्चुग्धाडियों। मो वि पुण स्नावरेज्जा, तेण जीवा स्नजीवत्तर्ण पावंज्जा"—केवलज्ञान (पूर्ण ज्ञान) का स्ननन्तवां भाग तो सब जीवों के विकसित रहता है। यदि वह भी स्नावृत्त हो जाए तो जीव स्नजीव बन जाए।

# मध्यम और विराट् परिमाण

उपनिषदों में आतमा के परिमाण की विभिन्न कल्पनाएं मिलती हैं। यह मनोमय पुरुष (आतमा) अन्तर् हृदय में चावल याजी के दाने जितना है भी

यह ऋात्मा प्रदेश मात्र (श्चांगुठे के सिरे से तर्जनी के सिरे तक की दूरी जितना ) है ४ द।

यह जात्मा शरीर-व्यापी है ४३। यह जात्मा सर्व-व्यापी है ४४। हृदय कमल के मीतर यह मेरा श्रात्मा पृथ्वी, अन्तरिक्ष, खुलोक अथवा इन सब लोकों की अपेक्षा बड़ा है ४५।

जीव संख्या की दृष्टि से अनन्त हैं। प्रत्येक जीव के प्रदेश या अविभागी अवयव असंख्य हैं। जीव असंख्य प्रदेशी हैं। अतः व्याप्त होने की चमता की दृष्टि से लोक के समान विराट् है \* । 'केवली-समुद्धात' की प्रक्रिया में आत्मा कुछ समय के लिए व्यापक वन जाती है। 'मरश्-समुद्धात' के समय भी आंशिक व्यापकता होती है \* ।

प्रदेश-संख्या की दृष्टि से धर्म, अधर्म, आकाश और जीव—ये चारों समतृल्य हैं दि। अवगाह की दृष्टि से सम नहीं हैं। धर्म, अधर्म और आकाश स्वीकारात्मक और क्रिया-प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति शृत्य हैं, इसलिए उनके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता। संसारी जीवों में पुद्गलों का स्वीकरण और उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया—ये दोनों प्रवृत्तियां होती हैं, इसलिए उनका परिमाण सदा समान नहीं रहता। वह संकुचित या विकसित होता रहता है। फिर भी आगु जितना संकुचित और लोकाकाश जितना विकसित (केवली समुद्धात के सिवाय) नहीं होता, इसलिए जीव मध्यम परिमाण की कोटि के होते हैं।

संकोच और विकोच जीवों की स्वभाव-प्रक्रिया नहीं है— वे कार्मण शरीर सापेच होते हैं। कर्म-युक्त दशा में जीव शरीर की मर्यादा में बन्धे हुए होते हैं, इसलिए उनका परिमाण स्वतन्त्र नहीं होता। कार्मण शरीर का छोटापन और मोटापन गति-चतुथ्य-सापेच होता है। मुक्त-दशा में संकोच-विकोच नहीं—वहाँ चरम शरीर के ठोस भाग—दो तिहाई भाग में आत्मा का जो अवगाह होता है, वही रह जाता है।

श्रातमा के संकोच-विकोच की दीपक के प्रकाश से तुलना की जा सकती है। खुले श्राकाश में रखे हुए दीपक का प्रकाश श्रमुक परिमाण का होता है। उसी दीपक को यदि कोठरी में रख दें तो बही प्रकाश कोठरी में समा जाता है। एक घड़े के नीचे रखते हैं तो घड़े में समा जाता है। टकनी के नीचे रखते हैं तो टकनी में समा जाता है। उसी प्रकार कार्मण शरीर के श्रावरण से श्रात्म-प्रदेशों का भी संकोच श्रीर विस्तार होता रहता है।

जो आत्मा बालक-शरीर में रहती है, वही आत्मा युवा-शरीर में रहती है और वही इद-शरीर में। स्थूल शरीर व्यापी आत्मा इश-शरीर-व्यापी हो जाती है। इश-शरीर-व्यापी आत्मा स्थूल-शरीर-व्यापी हो जाती है।

इस विषय में एक शंका हो सकती है कि आत्मा को श्रीर-परिमाण मानने से वह अवयव सहित हो जाएगी और अवयव सहित हो जाने से वह अनित्य हो जाएगी, क्योंकि जो अवयव सहित होता है, वह विशरणशील— अनित्य होता है। घड़ा अवयव सहित है, अतः अनित्य है ! इसका समाधान यह है कि यह कोई नियम नहीं कि जो अवयव सहित होता है, वह विशरणशील ही होता है। जैसे घड़े का आकाश, पट का आकाश इत्यादिक रूपता से आकाश सावयव है और नित्य है, वैसे ही आत्मा भी सावयव और नित्य है और जो अवयव किसी कारण से इकट्ठे होते हैं, वे ही फिर अलग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अविभागी अवयव हैं, वे अवयवी से कभी

विश्व की कोई भी वस्तु एकान्त रूप से नित्य व अनित्य नहीं है, किन्तु नित्यानित्य है। आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। आत्मा का चैतन्य स्वरूप कदापि नहीं खूटता, अतः आत्मा नित्य है। आत्मा के प्रदेश कभी संकुचित रहते हैं, कभी विकसित रहते हैं, कभी सुख में, कभी दुःख में—इत्यादिक कारणों से तथा पर्यायान्तर से आत्मा अनित्य है। अतः स्यादाद दृष्टि से सावयवकता भी आत्मा के शरीर-परिमाण होने में वाधक नहीं है।

### जीव-परिमाण

जीवों के दो प्रकार हैं — मुक्त और संसारी । मुक्त जीव अनन्त हैं । संसारी जीवों के खह निकाय हैं । उनका परिमाण निम्नप्रकार है :--

पृथ्वी......श्रमंख्य जीव पानी......;, ,, ऋझ...:...,, ,, बायु:....,, ,, बनस्पति...:..,, श्रमन्त जीव ऋस......::, श्रमंख्य जीव त्रस काय के जीव स्थूल ही होते हैं। शेष पांच निकाय के जीव स्थूल त्रीर सूहम दोनों प्रकार के होते हैं। सूहम जीवों से समूचालोक भरा है। स्थूल जीव आधार विना नहीं गृह सकते। इसलिए वे लोक के थोड़े भाग में हैं भि

एक-एक काय में कितने जीव हैं, यह उपमा के द्वारा समकाया गया है:---

एक हरे आंबले के समान मिट्टी के देले में जो पृथ्वी के जीव हैं, उन सब में से प्रत्येक का शरीर कबूतर जितना बड़ा किया जाय तो वे एक लाख योजन लम्बे-चीड़े जम्बूद्वीप में नहीं समाते "।

पानी की एक बृन्द में जितने जीव हैं, उन मब में से प्रत्येक का शरीर सरमों के दाने के समान बनाया जाए तो वे उक्त जम्बूद्वीप में नहीं समाते पश्

एक चिनगारी के जीवों में से प्रत्येक के शरीर को लीख के समान किया जाए तो वे भी जम्बूदीप में नहीं ममाने पर।

नीम के पत्ते को छूने वाली हवा में जितने जीव है, उन सब में से प्रत्येक के शरीर को स्वस खस के दानें के समान किया जाए तो वे जम्बृद्दीप में नहीं समाते भ<sup>3</sup>।

#### शरीर और आत्मा

शरीर और आतमा का क्या सम्बन्ध है १ मानसिक विचारों का हमारे शरीर तथा मस्तिष्क के साथ क्या मम्बन्ध है १—इस प्रश्न के उत्तर में तीन वाद प्रसिद्ध हैं:—

- (१) एक पाद्यिक क्रियाबाद [भृत चैतन्यवाद]
- (२) मनोदैहिक सहचरवाद
- (३) अन्योन्याभयवाद

भूत चैतन्यवादी केवल शारीरिक व्यापारों को ही मानसिक व्यापारों का कारण मानते हैं। उनकी सम्मति में आत्मा शरीर की उपज है, मस्तिष्क की विशेष कोष्ठ-किया ही चेतना है। ये प्रकृतिवादी भी कहे जाते हैं। आत्मा को प्रकृति-जन्य सिद्ध करने के लिए ये इस प्रकार अपना अभिमत प्रस्तुत

करते हैं। पाचन आमाशव की किया का नाम है, श्वासीच्छवास फेकड़ों की किया का नाम है, वैसे ही चेतना [ आत्मा ] मस्तिष्क की कीच्छ-किया का नाम है। यह भूत-चैतन्यवाद का एक संश्वित रूप है। श्रात्मवादी इसका निरसन इस प्रकार करते हैं- "चेतना मस्तिष्क के कोष्ठ की किया है" इसमें द्वयर्थक क्रिया शब्द का समानार्थक प्रयोग किया गया है। आमाश्य की किया और मस्तिष्क की किया में बढ़ा भारी अन्तर है। कियाशब्द का दो बार का प्रयोग विचार-मेर का बोतक है। जब हम यह कहते हैं कि पाचन आमाशय की किया का नाम है। तब पाचन और आमाशय की किया में भेद नहीं समझते। पर जब मस्तिष्क की कोष्ठ-क्रिया का विचार करते हैं. तब उस किया-मात्र को चेतना नहीं सममते। चेतना का विचार करते हैं तब मस्तिष्क की कोष्ठ-किया का किसी प्रकार का ध्यान नहीं आता। ये दीनीं घटनाएँ सर्वथा विभिन्न हैं। पाचन से ग्रामाशय की क्रिया का बोध हो ग्राता है और सामाशय की किया सेपाचन का। पाचन और सामाशय की किया-ये दो घटनाएं नहीं, एक ही किया के दो नाम हैं। आमाशय, हृदय और मस्तिष्क तथा शरीर के सारे अवयव चेतना-हीन तत्व से बने हुए होते हैं। चेतना-हीन से चेतना उत्पन्न नहीं हो सकती। इसी आश्रय को स्पष्ट करते हुए "पादरी बटलर" ने लिखा है-"आप, हाइड्रोजन तत्व के मृत परमासू, श्रांक्सीजन तत्त्व के मृत परमाश्रा, कार्बन तत्त्व के मृत परमाश्रा, नाइट्रोजन तत्त्व के मृत परमाशा, फासफोरस तत्त के मृत परमाशा तथा बादद की माँति उन समस्त तत्त्वों के मृत परमाग्रा जिनसे मस्तिष्क बना है, ले लीजिए । विचारिए कि ये परमासु पृथक-पृथक एवं ज्ञान शून्य हैं, फिर विचारिए कि वे परमासु साथ-साथ दौड़ रहे हैं और परस्पर मिश्रित होकर जितने प्रकार के स्कन्ध हो सकते हैं, बना रहे हैं। इस शुद्ध यात्रिक किया का चित्र आप अपने मन में खींच सकते हैं। क्या यह आपकी दृष्टि, स्वप्न या विचार में आ सकता है कि इस यान्त्रिक किया का इन मृत परमासुकों से बोध, विचार एवं भावनाएँ जलन्न हो सकती हैं। क्या फांसी के खटपटाने से होमर कवि या विलवर्ड लेल की गेंद के समस्तान से गणित विफरेनशियल केल्क्रन्स [ Differentical calculus ] निकल तकता है ! ... आप मनुष्य की जिज्ञासा का-

'परमाणुश्चों के परस्पर सम्मिश्रण की यान्त्रिक क्रिया से ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हो गई है' — सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दे सकते 'रें। पाचन और श्वासोश्ख्यास क्री. क्रिया से चेतना की तुलना भी त्रुटिपूर्ण है। ये दोनों कियाएं स्वयं श्राचेतन हैं। अचेतन मस्तिष्क की क्रिया चेतना नहीं हो सकती। इसलिए यह मानमा होगा कि चेतना एक स्वतन्त्र सत्ता है, मस्तिष्क की उपन नहीं। शारीरिक व्यापारों को ही मानसिक व्यापारों के कारण मानने वालों के दूसरी आपत्ति यह आती है कि—'मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलता हूँ—मेरे भाव शारीरिक परिवर्तनों को पैदा करने वाले हैं" इत्यादि प्रयोग नहीं किये जा सकते।

दूसरे वाद—'मनो देहिक नहचरवाद' के अनुसार मानसिक तथा शारीरिक व्यापार परस्पर-सहकारी हैं, इसके सिवाय दोनों में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं। इस वाद का उत्तर अन्योन्याश्रयवाद है। उसके अनुसार शारीरिक कियाओं का मानसिक व्यापारों पर एवं मानसिक व्यापारों का शारीरिक कियाओं पर असर होता है। जैसे:—

- (१) मस्तिष्क की बीमारी से मानसिक शक्ति दुर्बल हो जाती है।
- (२) मस्तिष्क के परिमाण के अनुसार मानसिक शक्ति का विकास होता है।

साधारखतया पुरुषों का दिमाग ४६ से ५० या ५२ श्रोंस [Ounce] तक का श्रीर खियों का ४४-४८ श्रोंस तक का होता है। देश-विशेष के श्रनुसार इसमें कुछ न्यूनाधिकता भी पायी जाती है। श्रपवादरूप श्रसाधारण मानसिक शक्ति वालों का दिमाग श्रीसत परिमाश से भी नीचे दर्जे का पाया गया है। पर साधारण नियमानुसार दिमाग के परिमाण श्रीर मानसिक विकास का सम्बन्ध रहता है।

- (३) ब्राझीधृत आदि विविध श्रीषियों से मानसिक विकास को सहारा मिलता है।
  - (४) दिमाग पर ऋाघात होने से स्मरण शक्ति चीण हो जाती है।
- (५) दिमाग का एक विशेष भाग मानसिक शक्ति के साथ सम्बन्धित है, उसकी स्वति से मानस शक्ति में हानि होती है।

#### मानसिक किया का शरीर पर प्रभाव

जैसे :---

- (१) निरम्तर चिन्ता एवं दिमागी परिश्रम से शरीर थक जाता है।
- (२) सुख-दुःख का शरीर पर प्रभाव होता है।
- (३) जदासीन-वृत्ति एवं चिन्ता से पाचन शक्ति मन्द हो जाती है, शरीर कुश ही जाता है। कोच अगदि से रक्त विभाक्त बन जाता है।

"चित्तायतं धातुबढं शरीरं, स्वस्ये चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति ।
तस्माधितं सर्वथा रख्यीयं, चित्ते नण्टे धातवो यान्ति नाशम्।"
श्रर्यात्—"यह धातुमय शरीर चित्त के श्रधीन है। चित्त स्वस्थ होता है,
तब बुद्धि में स्फुरणा श्राती है। इसलिए चित्त को सर्वथा स्वस्थ रखना
चाहिए। चित्त-ग्लानि होने से धातुएं भी चीशा हो जाती हैं।"—

इन घटनाओं के आलोकन के बाद शरीर और मन के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में सन्देह का कोई अवकाश नहीं रहता। इस प्रकार अन्योन्याभय-वादी मानसिक एवं शारीरिक सम्बन्ध के निर्णय तक पहुँच गए। दोनों शक्तियों का पृथक् अस्तित्व स्वीकार कर लिया। किन्तु उनके सामने एक उलकन अब तक भी मौज़द है। दो विसहश पदार्थों के बीच कार्य कारण का सम्बन्ध कैसे ? इसका वे अभी समाधान नहीं कर पाए हैं।

# दो विसदश पदार्थों का सम्बन्ध

[ ऋरूप और सरूप का सम्बन्ध ]

श्रातमा और शरीर—ये विजातीय द्रव्य हैं। श्रातमा चेतन श्रीर अस्य है, शरीर अचेतन श्रीर सस्य। इस दशा में दोनों का सम्बन्ध कैसे हो सकता है! इसका समाधान जैन दर्शन में यों किया गया है। संसारी श्रातमा सहम श्रीर स्पूल, इन दो प्रकार के शरीरों से वेष्टित रहता है। एक जन्म से वृत्तरे जन्म में लाने के समय स्पूल शरीर खूट जाता है, सहम शरीर नहीं खूटता। सहम-शरीरधारी जीवों को एक के बाद दूसरे तीसरे स्पूल शरीर का निर्माण करना पड़ता है। सहम शरीरधारी जीव ही दूसरा शरीर धारण करते हैं, इसलिए अमूर्स जीव मूर्स शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं—यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सहस शरीर और आत्मा का सम्बन्ध अपरचानुपूर्वी है। अपरचानुपूर्वी उसे कहा जाता है, जहाँ पहले-पीछे का कोई विभाग नहीं होता—पीर्वापर्य नहीं निकाला जा सकता। तात्पर्य यह हुआ कि उनका सम्बन्ध अनादि है। इसीलिए संसार-दशा में जीव कथि जित्त मूर्त भी है। उनका अमूर्त रूप विदेह-दशा में प्रगट होता है। यह स्थित बनने पर फिर उनका मूर्त द्रव्य से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। किन्तु संसार-दशा में जीव और पुद्गल का कथं चित्त साहश्य होता है, इसलिए उनका सम्बन्ध होना असम्भव नहीं। अमूर्त के साथ मूर्त का सम्बन्ध नहीं हो सकता। यह तक प्रस्तुत किया जाता है—यह उचित है। इनमें किया प्रतिक्रियात्मक सम्बन्ध नहीं हो सकता।

श्रारूप [ब्रह्म] का सरूप [जगत्] के साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता। श्रारूप ब्रह्म के रूप-प्रण्यन की वेदान्त के लिए एक जटिल समस्या है। संगति से श्रासंगति [ब्रह्म से जगत्] श्रीर श्रासंगति से फिर संगति की श्रोर गति क्यों होती है ? यह उसे श्रीर श्राधिक जटिल बना देती है।

अभृतं आत्मा का मृतं शरीर के साथ सम्बन्ध की स्थिति जैन दर्शन के सामने वैसी ही उल्लंभन भरी है। किन्तु वस्तुहृत्या वह उससे भिन्न है। जैन-दृष्टि के अनुसार अरूप का रूप-प्रण्यन नहीं हो सकता। संसारी आत्माएं अरूप नहीं होतों। उनका विशुद्ध रूप अमृतं होता है किन्तु संसार दशा में उसकी प्राप्ति नहीं होतों। उनकी अरूप-स्थिति मुक्त दशा में बनती है। उसके बाद उनका सरूप के धात-प्रत्याधातों से कोई लगाव नहीं होता।

#### विद्यान और आत्मा

बहुत से पश्चिमी वैज्ञानिक आतमा को मन से आलग नहीं मानते। उनकी दृष्टि में मन और मस्तिष्क-क्रिया एक चीज है। दूसरे शब्दों में मन और मस्तिष्क पर्यायवाची शब्द हैं। "पावलीफ्" ने इसका समर्थन किया है कि स्मृति मस्तिष्क सिरेबमों के करोड़ों तेलों [Cells] की क्रिया है। 'वर्मसां' जिस युक्ति के बल पर आतमा के अस्तित्व की आवश्यकता अनुभव करता है, उसके मूलभूत तथ्य स्मृति को "पावलोफ्" मस्तिष्क के तेलों [Cells] की किया बतलाता है। फोटों के नेगेटिव फोट [Negative plate] में जिस प्रकार प्रतिबिम्ब खींचे हुए होते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क में स्रतीत के

चित्र प्रतिविश्वित रहते हैं। जब उन्हें तद्नुक्ल सामग्री द्वारा नई ग्रेरणा मिलती है तब वे जायत हो जाते हैं। निम्नस्तर से ऊपरीस्तर में आ जाते हैं, इसी का नाम स्मृति है। इसके लिए भौतिक तस्तों से पृथक् अन्ववी आत्मा मानने की कोई आवश्यकता नहीं। भूताद्वैतवादी वैद्यानिकों ने भौतिक प्रयोगों के द्वारा अभौतिक सत्ता का नास्तित्व सिद्ध करने की बहुमुखी चेप्टाएं की हैं, फिर भी भौतिक प्रयोगों का चेत्र भौतिकता तक ही सीमित रहता है, अमूर्त आत्मा या मन का नास्तित्व सिद्ध करने में उसका अधिकार सम्पन्न नहीं होता। मन भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार का होता है।

मनन, चिन्तन 'तर्क, श्रनुमान, स्मृति 'तदेवेदम्' इस प्रकार संकलनात्मक ज्ञान-श्रतीत श्रीर वर्तमान ज्ञान की जोड़ करना, ये कार्य श्रमीतिक मन के हैं "" । भीतिक मन उसकी ज्ञानात्मक प्रवृत्ति का साधन है । जिसे हम मस्तिष्क या 'श्रीपचारिक ज्ञान तन्तु' भी कह सकते हैं । मस्तिष्क शरीर का अवयव है । उस पर विभिन्न प्रयोग करने पर मानसिक स्थिति में परिवर्तन पाया जाए, श्रधं स्मरण या विस्मरण श्रादि मिले, यह कोई श्राश्चर्य जनक घटना नहीं । क्योंकि कारण के श्रमाव में कार्य श्राभिन्यतः नहीं होता, यह निश्चित तथ्य हमारे सामने है । भीतिकवादी तो "मस्तिष्क भी भौतिक है या श्रीर कुछ — इस समस्या में उलमे हुए हैं । उन्हीं के शब्दों में पढ़िए—मन सिर्फ भौतिक तत्त्व नहीं है, ऐसा होने पर उसके विचित्रगुण-चेतन कियाश्रों की व्याख्या नहीं हो सकती । मन (मस्तिष्क) में ऐसे नए गुण देखे जाते हैं, जो पहिले भौतिकतत्त्वों में मौजूद न थे, इसिलए भौतिक-तत्त्वों श्रीर मन को एक नहीं कहा जा सकता । साथ ही भौतिक-तत्त्वों से मन इतना दूर भी नहीं है, कि उसे विलक्ष्तल ही एक श्रलग तत्त्व माना जाए "६ ।"

इन पंक्तियों से यह समका नाता है कि वैशानिक जगत् मन के विषय में ही नहीं, किन्तु मन के ताधनभूत मस्तिष्क के बारे में भी अभी कितना संदिग्ध है। अस्तु मस्तिष्क को अतीत के प्रतिबिग्धों का वाहक और स्मृति का साधन मानकर स्वतंत्र चेतना का लोप नहीं किया जा सकता। मस्तिष्क फोटो के नेगेटिब प्लेट [Negative Plate] की भांति वर्तमान के चित्रों को लींच सकता है, सुरखित रख सकता है, इस कल्पना के आधार पर उसे

स्मृति का साधन भले ही माना जाए किन्तु उस स्थिति में वह मंबिष्य की कल्पना नहीं कर सकता । उसमें केवल घटनाएं श्लंकित हो सकती हैं, पर उनके पीछे छिपे हुए कारण स्वतंत्र चेतनात्मक व्यक्ति का श्लस्तित्व माने विना नहीं जाने जा सकते । "यह क्यों ? यह है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह नहीं हो सकता, यह वही है, इसका परिखाम यह होगा"— ज्ञान की इत्यादि क्रियाएं श्लपना स्वतन्त्र श्रस्तित्व सिद्ध करती हैं। प्लेट [Plate] की चित्रावली में नियमन होता है। प्रतिबिम्बत चित्र के श्रितिरिक्त उसमें श्लीर कुछ भी नहीं होता। यह नियमन मानव-मन पर लागू नहीं होता। वह श्रतीत की धारणाश्लों के श्लाधार पर बड़े-बड़े निष्कर्ष निकालता है—भविष्य का मार्ग निखींत करता है। इसिलए इस दृष्टान्त की भी मानस किया में संगति नहीं होती।

तर्क-शास्त्र और विज्ञान-शास्त्र श्लंकित प्रतिबिम्बों के परिणाम नहीं। श्रदृष्टपूर्व श्रीर श्रश्तपूर्व वैशानिक श्राविष्कार स्वतंत्र मानस की तर्कणा के कार्य हैं, किसी दृष्ट वस्तु के प्रतिविभ्व नहीं । इसिलए हमें स्वतंत्र चेतना का अस्तित्व और उसका विकास मानना ही होगा! हम प्रत्यक्त में आने वाली चेतना की विशिष्ट कियाओं की किसी भी तरह अवहेलना नहीं कर सकते। इसके श्रतिरिक्त भौतिकवादी 'वर्गमां' की आत्म-साधक युक्ति को-चेतन और अचेतन का संबंध केंसे हो मकता है श'-इस प्रश्न के द्वारा व्यर्थ प्रमाणित करना चाहते हैं। 'वर्गमां' के मिद्धान्त की ऋषूर्याता का उल्लेख करते हुए वताया गया है कि-'वर्गमां' जैसे दार्शनिक चेतना को भौतिक तत्त्वों से अलग ही एक रहस्यमय वस्तु सावित करना चाहते हैं। ऐसा साबित करने में उनकी सबसे जबरदस्त युक्ति है 'स्मृति'। मस्तिष्क शरीर का अंग होने से एक श्वणिक परिवर्तनशील वस्तु है। वह स्मृति को भूत से वर्तमान में लाने का वाहन नहीं वन सकता। इसके लिए किसी ऋचणिक-स्थायी माध्यम की श्रावश्यकता है। इसे वह चेतना या श्रात्मा का नाम देते हैं। स्मृति की श्रतीत से वर्तमान श्रीर परे भी ले जाने की जरूरत है, लेकिन अमर चेतना का मरणधर्मा अचेतन से सम्बन्ध कैसे होता है, यह आसान समस्या नहीं है। चेतन और अचेतन इतने विरुद्ध द्रव्यों का एक दूसरे के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध

स्थापित करना तेल में पानी मिलाने जैसा है। इसीलिए इस कठिनाई को दूर करने का सरीका दूंदा जा रहा है। इससे इसना साफ ही जाता है कि खेतना या स्मृति से ही हमारी समस्या हल नहीं हो सकती।

सजीवतरहरीर वादी वर्ग ने श्रात्मवादी पाल्चात्य दार्शनिकों की जिस कठिनाई को सामने रखकर सुख की श्वाँस ली है,-अस कठिनाई को भारतीय दार्शनिकों ने पहले से ही साफ कर अपना पथ प्रशस्त कर शिया था। संसार-दशा में भ्रात्मा श्रीर शरीर-ये दोनों सर्वथा भिन्न नहीं होते। गौतम स्वामी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान महावीर ने आत्मा और शरीर का मेवामेद बतलाया है-- अर्थात "आत्मा शरीर से भिन्न भी है और अभिन्न भी। शरीर रूपी भी है और ऋरूपी भी तथा वह मचेतन भी है और ऋचेतन भी "" शरीर और स्नात्मा का चीर-नीवत् ऋथवा ऋमि-लोह-पिण्डवत् तादात्म्य होता है। यह अग्रतमा की संसारावस्था है। इसमें जीव और शरीर का कथंचित अभेद होता है। अतएव जीव के दस परिणाम होते हैं पर। तथा इसमें वर्षा, गंध, रस, स्पर्श स्त्रादि पीदगलिक गुण भी मिलते हैं "। शरीर से श्रात्मा का कर्याचित मेद होता है " । इसलिए उसकी अवर्ण, अगंध, अरस श्रीर श्रस्पर्श कहा जाता है ११। श्रात्मा श्रीर शरीर का मेदामेद स्वरूप जानने के पश्चात "अमर चेतना का मरणधर्मा अचेतन से संबन्ध कैसे होता है !" यह प्रश्न कोई मूल्य नहीं रखता। विश्ववर्ती चेतन या श्रचेतन सभी पदार्थ परिणामी नित्य हैं। ऐकान्तिक रूप से कोई भी पदार्थ मरण-धर्मा या ऋमर नहीं। श्वातमा स्वयं नित्य भी है श्रीर श्रमित्य भी ६२। सहेतुक भी है श्रीर निहेंतुक भी। कर्म के कारण आत्मा की भिन्न-भिन्न अवस्थाएं होती हैं, इसलिए वह अनिख और सहेतक है तथा उसके स्वरूप का कभी प्रच्यव नहीं होता, इसलिए वह नित्य और निहंतुक है। शरीरस्थ आत्मा ही भौतिक पदार्थों से सम्बद्ध होती है। स्वरूपस्य होने के बाद वह विश्रद्ध चेतनावान और सर्वथा अमूर्त बनती है, फिर उसका कभी अचेतन पदार्थ से सम्बन्ध नहीं होता। वद-भारमा स्वृत्त शरीर-मुक्त होने पर भी सूहम-शरीर-युक्त रहता है। स्यूत शरीर में वह प्रवेश नहीं करती किन्तु सुरूप-शरीरवान होने के कारण स्वयं उसका निर्माख करती है। अचेतन के साथ उसका अभूतपूर्व संबन्ध नहीं होता, किन्तु

अनादिकालीन प्रवाह में वह शरीर पर्यायात्मक एक कड़ी और खुड़ जाती है। उसमें कोई विरोध नहीं आता। जैसे कहा भी है—''तस्य सानादि कर्म-सम्बद्धस्य कदाचिदपि सांसारिकस्यात्मनः स्वरूपेऽनवस्थानात् सत्यप्यमूर्तत्वे मूर्तेन कर्मणा सम्बन्धो न विरूध्यते <sup>६ ३ ।</sup>" संसारी आत्मा अनादिकाल से कर्म से बन्धा हुआ है। वह कभी भी अपने रूप में स्थित नहीं, अतएव अमूर्त होने पर भी उसका मूर्त कर्म (अचेतन द्रव्य) के साथ सम्बन्ध होने में कोई आपत्ति नहीं होती।

# आत्मा पर विज्ञान के प्रयोग

वैशानिकों ने ६२ तत्त्व माने हैं। वे सब मूर्तिमान् हैं। उन्होंने जितने प्रयोग किये हैं, वे सभी मुर्त द्रव्यों पर ही किये हैं अमुर्त तत्त्व इन्द्रिय-प्रस्वव का विषय नहीं बनता। उस पर प्रयोग भी नहीं क्यि जा सकते। खात्मा अमर्त है. इसीलिए आज के वेज्ञानिक, भौतिक साधन सम्पन्न होते हुए भी उसका पता नहीं लगा नके। किन्त भौतिक साधनों से आत्मा का अस्तित्व नहीं जाना जाता तो उसका नास्तित्व भी नहीं जाना जाता। शरीर पर किये गए विविध प्रयोगों से ब्रात्मा की स्थिति स्पष्ट नहीं होती। रूस के जीव-विकान [Biology] के प्रसिद्ध विद्वान "पावलोफ" ने एक कुत्ते का दिमाग निकाल लिया ६४। उससे वह शून्यवत् हो गया। उसकी चेष्टाएँ स्तब्ध हो गई। वह ऋपने मालिक और खाब तक को नहीं पहचान पाता। फिर भी वह मरा नहीं। इन्जेक्शनों द्वारा उसे खाद्य तत्व दिया जाता रहा। इस प्रयोग पर उन्होंने यह बताया कि दिमाग ही चेतना है। उनके निकल जाने पर प्राणी में कुछ भी चैतन्य नहीं रहता। इस पर हमें ऋषिक टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ सिर्फ इतना समसना ही प्रयास होगा कि दिमाग चेतना का उत्पादक नहीं, किन्तु वह मानस प्रवृत्तियों के उपयोग का साधन है। दिमाग निकाल लेने पर उसकी मानसिक चेष्टाएं इक गईं। इसका ऋर्य यह नहीं कि उसकी चेतना विलीन हो गई। यदि ऐसा होता तो वह जीवित भी नहीं रह पाता। खाद्य का स्वीकरण, रक्तसंचार, प्राणापान न्नादि चेतनावान् प्राची में ही होता है। बहुत सारे पेसे भी प्राची हैं, जिनके मस्तिष्क होता ही नहीं। वह केवल मानस-प्रवृत्ति वाले प्राणी के ही होता है। बनस्पति भी आत्मा है। उनमें चेतना है: इर्घ, शोक, भय आदि प्रवृत्तियां है। पर उनके दिमाग नहीं होता। चेतना का सामान्य सञ्चय स्वानुभव है। जिसमें स्वानुभृति होती है, सुख-दुःख का अनुभव करने की समता हीती है, वहीं आतमा है। फिर चाहे वह अपनी अनुभृति को व्यक्त कर सके या न कर सके, उसको व्यक्त करने के साधन मिले या न मिले। वासी-विहीन प्राची को प्रहार से कप्ट नहीं होता. यह मानना यौक्तिक नहीं। उसके पास बोलने का साधन नहीं, इसलिए वह अपना कए कह नहीं सकता। फिर भी वह कए का अनुभव केसे नहीं करेगा ? विकास-शील प्राणी मूक होने पर भी अ**क्र**-सञ्चालन-किया से पीड़ा जता सकते हैं। जिनमें यह शक्ति भी नहीं होती, वे किसी तरह भी श्रपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकते। इससे स्पष्ट है कि बोलना, अङ्ग-सञ्चालन होते दीखना, चेष्टाश्री को व्यक्त करना, ये श्रातमा के व्यापक लक्षण नहीं हैं। ये केवल विशिष्ट शरीरधारी यानी अस-जातिगत आत्माओं के हैं। स्थावर जातिगत आत्माओं में ये स्पष्ट लच्चण नहीं मिलते। इससे क्या उनकी चेतनता श्रीर सुख-दु:खानुभृति का लोप थोड़े ही किया जा सकता है। स्थावर जीवों की कप्टानुभृति की चर्चा करते हुए शास्त्रों में लिखा है कि-जनमान्ध, जनम-मुक, जनम-बधिर एवं रोग-प्रस्त पुरुष के शरीर का कोई युवापुरुप तलवार एवं खड़ग् से ३२-३२ बार छेदन-भेदन करे, उस समय उसे जैसा कष्ट होता है वैसा कष्ट पृथ्वी के जीवों को उन पर प्रहार करने से होता है। तथापि सामग्री के अभाव में वे बता नहीं सकते। और मानव प्रत्यक्ष प्रमाण का आप्रही ठहरा। इसलिए वह इस परोक्ष तथ्य को स्वीकार करने से हिचकता है। खैर। जो कुछ हो, इस विषय पर हमें इतना सा स्मरण कर लेना होगा कि आत्मा अरूपी अचेतन सत्ता है, वह किसी प्रकार भी चर्म-चन्न द्वारा प्रत्यन्न नहीं हो सकती। आज से ढाई हजार वर्ष पहिले कौशाम्बी पति राजा प्रदेशी ने अपने जीवन के नास्तिक-काल में शारीरिक अवयवों के परीक्षण द्वारा आत्म प्रत्वचीकरण के अनेक प्रयोग किए। किन्त उसका वह समूचा प्रयास विफल रहा । आज के वैज्ञानिक भी यदि वैसी ही असम्भव चेष्टाएं करते रहेंगे तो कुछ भी तथ्य नहीं निकलेगा। इसके चिपरीत यदि वे चेतना के आनुमानिक एवं स्वसंबेदनात्मक अन्वेषण करें तो इस गुत्थी को अधिक सरस्ततासे सुसक्ता सकते हैं। चेतना का पूर्वस्प क्या है ?

निर्जीव पदार्थ से सजीव पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती—इस तथ्य की स्वीकार करने वाले दार्शनिक चेतन तत्व को अनादि-अनन्त मानते हैं। इसरी अणी उन दार्शनिकों की है जो—निर्जीव पदार्थ से सजीव पदार्थ की उत्पत्ति-स्वीकार करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 'फ्रायट' की धारणा भी यही हैं कि जीवन का आरम्भ निर्जीव पदार्थ से हुआ। वैज्ञानिक जगत् में भी इस विचार की दो धाराएँ हैं—वैज्ञानिक ''लुई पास्तर'' और टिजल आदि निर्जीव से सजीव पदार्थ की उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते। रूसी नारी वैज्ञानिक लेपेनिनस्काया, अशुवैज्ञानिक डा० डेराल्ड यूरे और उनके शिष्य स्टैनले मिलर आदि निष्धाण सत्ता से सम्राण सत्ता की उत्पत्ति में विश्वास करते हैं।

चैतन्य को अप्चेतन की भांति अनुत्यन्त सत्ता या नैसर्गिक सत्ता स्वीकार करने वालीं को 'चेतना का पूर्वरूप क्या है ?' यह प्रश्न उलकान में नहीं डालता।

वूसरी कोटि के लोग, जो ऋहेतुक या आकस्मिक चैतन्योत्पादवादी है, उन्हें यह प्रश्न मकमोर देता है। आदि जीव किन अवस्थाओं में, कब और कैसे उत्पन्न हुआ। यह रहस्य आज भी उनके लिए कल्पना-मान्न है।

खुई पास्तुर ऋौर हिंडाल ने वैज्ञानिक परीच्य के द्वारा यह प्रमाणित किया कि निर्जीव से सजीव पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते। वह परीच्य यूंहै.....।

... एक कांच के गोले में उन्होंने कुछ विशुद्ध पदार्थ रख दिया और उसके बाद धीरे-धीर उसके भीतर से समस्त हवा निकाल दी। वह गोला और उसके भीतर रखा हुआ पदार्थ ऐसा था कि उसके भीतर कोई भी सजीव प्राणी या उसका अण्डा या वैसी ही कोई चीज रह न जाए, यह पहले ही अल्पन्त सावधानी से देख लिया गया। इस अवस्था में रखे जाने पर देखा गया कि चाहे जितने दिन भी रखा जाए, उसके भीतर इस प्रकार की अवस्था में किसी प्रकार की जीव-सत्ता प्रकट नहीं होती, उसी पदार्थ को बाहर निकालकर रख

देने पर कुछ दिनों में ही उसमें कीड़े, मकोड़े या चुद्राकार बीजासु विखाई देने लगते हैं। इससे यह सिद्ध हो गया कि बाहर की हवा में बहकर ही बीजासु या प्रास्ती का अप्रकाया छोटे-छोटे विशिष्ट जीव इस पदार्थ में जाकर उपस्थित होते हैं।

स्टैनले मिलर ने डा॰ यूरे के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के समय जो परि-स्थितियां थीं, वे ही उन्पन्न कर दीं। एक सप्ताह के बाद उसने ऋपने रासायनिक मिश्रण की परीक्षा की । उसमें तीन प्रकार के प्रोटीन मिले परन्त एक भी प्रोटीन जीवित नहीं मिला। मार्क्सवाद के अनुसार चेतना भौतिक सत्ता का गुणात्मक परिवर्तन है। पानी-पानी है। परन्तु उसका तापमान थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो एक निश्चित बिन्दु पर पहुंचने के बाद वह भाप बन जाता है। (ताप के इस बिन्दु पर यह होता है, यह वायु-मण्डल के दबाव के साथ बदलता रहता है ) यदि उसका तापमान कम कर दिया जाए तो वह बर्फ वन जाता है। जैसे भाप श्रीर वर्फ का पूर्व रूप पानी है, उसका भाप या वर्फ के रूप में परिणमन होने पर---गुणात्मक परिवर्तन होने पर, वह पानी नहीं रहता। वैसे चेतना का पहले रूप क्या था जो मिटकर चेतना की पैदा कर सका १ इसका कोई समाधान नहीं मिलता। ''पानी को गर्स कीजिए तो बहुत समय तक वह पानी ही बना रहेगा। उसमें पानी के सभी साधारण गुण मीज्द रहेंगे केवल उसकी गर्मी बदती जाएगी। इसी प्रकार पानी को ठएडा की जिए तो एक हदतक वह पानी ही बना रहता है। लेकिन उसकी गर्मी कम हो जाती है। परन्तु एक बिन्दु पर परिवर्तन का यह क्रम यकायक टूट जाता है। शीत या ज्या बिन्दु पर पहुँचते ही पानी के गुण एक दम बदल जाते हैं। पानी, पानी नहीं रहता बल्कि भाष या बर्फ बन जाता है।"

जैसे निश्चित बिन्दु पर पहुँचने पर पानी भाप या बर्फ बनता है बैसे भौतिकता का कौन-सा निश्चित बिन्दु है जहाँ पहुँचकर भौतिकता चेतना के रूप में परिवर्तित होती है। मस्तिष्क के घटक तत्त्व हैं—हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन-कार्बन, फॉसफीरस आदि-आदि। इनमें से कोई एक तत्त्व चेतना का उत्पादक है या सबके मिश्रया से वह उत्पन्न होती है और कितने तत्त्वों की कितनी मात्रा बनने पर वह पैदा होती है—इसका कोई ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है। चेतना भौतिक तत्त्वों के मिश्रण से पैदा होती है या वह भौतिकता का गुणात्मक परिवर्तन है, यह तब तक वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं बन सकता, जब तक भौतिकता के उस चरम-बिन्दु की, जहाँ पहुँच कर यह चेतना के रूप में परिवर्तित होता है, निश्चित जानकारी न मिले।

# इन्द्रिय और मस्तिष्क आत्मा नहीं

श्रांख, कान श्रादि नष्ट होने पर भी उनके द्वारा विज्ञान विषय की स्मृति रहती है, इसका कारण यही है कि आतमा देह और इन्द्रिय से मिन्न है। यदि ऐसा न होता तो इन्द्रिय के नष्ट होने पर उनके द्वारा किया हुआ ज्ञान भी चला जाता । इन्द्रिय के विकृत होने पर भी पूर्व ज्ञान विकृत नहीं होता। इससे प्रमाणित होता है कि शान का ऋधिष्ठान इन्द्रिय से भिन्न है-वह आत्मा है। इस पर यह कहा जा सकता है कि इन्द्रिय विगड़ जाने पर जो पूर्व ज्ञान . की स्मृति होती है, उसका कारण मस्तिष्क है। आतमा नहीं। मस्तिष्क खस्थ होता है, तब तक स्मृति है। उसके बिगड जाने पर स्मृति नहीं होती। इसलिए "मस्तिष्क ही ज्ञान का ऋषिष्ठान है।" उससे प्रथक ऋात्मा नामक तत्त्व की स्वीकार करने की कोई स्त्रावश्यकता नहीं। यह तर्क भी स्त्रात्मवादी के लिए नगएय है। जैसे इन्द्रियां बाहरी वस्तुओं को जानने के साधन हैं, वैसे मस्तिष्क इन्द्रियज्ञान-विषयक चिन्तन और स्मृति का साधन है। उसके विकृत होने पर यथार्थ स्मृति नहीं होती। फिर भी पागल व्यक्ति में चेतना की किया चाल रहती है, वह उससे भी परे की शक्ति की प्रेरणा है। साधनों की कमी होने पर आतमा की ज्ञान-शक्ति विकल-अध्री हो जाती है, नन्ट नहीं होती। मस्तिष्क विकृत हो जाने पर श्रथवा उसे निकाल देने पर भी खाना-पीना. चलना-फिरना, हिलना-डुलना, श्वास-उच्छवास लेना आदि-आदि प्राण्-क्रियाएं होती हैं। वे यह बताती हैं कि मस्तिष्क के अतिरिक्त जीवन की कोई बूसरी शक्ति है। उसी शक्ति के कारण शरीर में अनुभव और प्राण की किया होती है। मिलाक से चेतना का सम्बन्ध है। इसे आत्मवादी भी अस्वीकार नहीं करते। "तन्दुल-वेयालिय" के श्रनुसार इस शरीर में १६० ऊर्ध्व गामिनी श्रीर रसहारिशी शिराए हैं, जो नामि से निकलकर ठेठ सिर तक पहुँचती हैं। वे स्वस्थ होती

हैं, तब तक आँख, कान, नाक और जीभ का बल ठीक रहता है कि । भारतीय आयुर्वेद के मत में भी मस्तक प्राण और इन्द्रिय का केन्द्र माना गया है।

> "प्राचाः प्राणभृतां यत्र, तथा सर्वेन्द्रियागि च । यदत्तमाक्रमकानां, शिरस्तदमिधीयते ॥ चिरको

मिस्तिष्क चैतन्य सहायक धमनियों का जाल है। इसिलए मिस्तिष्क की अमुक शिरा काट देने से अमुक प्रकार की अमुमूति न हो, इससे यह फलित नहीं होता कि चेत्तना मिस्तिष्क की उपज है।

# कृत्रिम मस्तिष्क चेतन नहीं है

कृतिम मस्तिष्क, जिनका बड़े गणित के लिए उपयोग होता है, चेतनायुक्त नहीं है। वे चेतना-प्रेरित कार्यकारी यन्त्र हैं। उनकी मानव-मस्तिष्क से तुलना नहीं की जा सकती। वास्तव में ये मानव-मस्तिष्क की भाँति सिक्तय श्रीर बुद्धियुक्त नहीं होते। ये केवल शीघ श्रीर तेजी से काम करनेवाले होते हैं। यह मानव-मस्तिष्क की सुपुम्ना श्रीर मस्तिष्क-स्थित श्वेत मजा के मोटे काम ही कर सकता है श्रीर इस श्रर्थ में यह मानव-मस्तिष्क का एक शतांश भी नहीं। मानव-मस्तिष्क चार भागों में बंटा हुआ है—

१—दीर्घ-मस्तिष्क--जो संवेदना, विचार-शक्ति श्रीर स्मरण-शक्ति इत्यादि कों प्रेरणा देता है।

२--लघ्-मस्तिष्क ।

३—सेत।

४---सुषुम्ना !

यान्त्रिक मिलाप्क केवल सुषुम्ना के ही कार्यों को कर सकता है, जो मानव-मिलाप्क का चुद्रतम श्रंश है।

यांत्रिक-मस्तिष्क का गणन-यंत्र लगभग मोटर में लगे मीटर की तरह होता है, जिसमें मोटर के चलने की दूरी मीलों में झंकित होती चलती है। इस गणन-यंत्र का कार्य एक और शूल्य श्लंक को जोड़ना अथवा एकत्र करना है। यदि गणन-यंत्र से इन श्लंकों को निकाला जाता है तो इससे घटाने की किया होती है और जोड़-घटाव की दो कियाओं पर ही सारा गणित आधारित है।

# प्रदेश और जीवकोष दो हैं

श्रात्मा श्रमंख्य-प्रदेशी है। एक, दो, तीन प्रदेश जीव नहीं होते। परि-पूर्ण असंख्य प्रदेश के सपुरय का नाम जीव है। वह असंख्य जीवकोषों का पिण्ड नहीं है। वैज्ञानिक असंख्य सेल्स [ Cells ]-जीवकोषों के द्वारा प्राणी शरीर ख़ीर चेतना का निर्माण होना बतलाते हैं। वे शरीर तक ही सीमित हैं। शरीर ऋस्थायी है-एक पौदगलिक अवस्था है। उसका निर्माण होता है। अप्रैर वह रूपी है, इसलिए उसके अङ्गोपाङ्ग देखे जा सकते हैं। उनका विश्लेषण किया जा सकता है। आत्मा स्थायी और अभौतिक द्रव्य है है। वह उत्पन्न नहीं होता। श्रीर वह श्ररूपी है, किसी प्रकार भी इन्द्रिय-शक्ति से देखा नहीं जाता। अतएव जीव कोषों द्वारा आतमा की उत्पत्ति वतलाना भूल है। प्रदेश भी आतमा के घटक नहीं हैं। वे खर्य आत्मरूप हैं। आतमा का परिमाण जानने के लिए उसमें उनका स्त्रारोप किया गया है। यदि वे वास्तविक स्त्रवयव होते तो उनमें संगठन, विघटन या न्यूनाधिक्य हुए बिना नहीं रहता। बास्तविक प्रदेश केवल पौद्गलिक स्कन्धों में मिलते हैं। अतएव उनमें संघात या भेद होता रहता है। स्त्रात्मा ऋखण्ड द्रव्य है। उसमें संघात-विघात कभी नहीं होते और न उसके एक-दो तीन आदि प्रदेश जीव कहे जाते हैं। श्रातमा कृत्स्त्र, परिपूर्ण-लोकाकाश तुल्य प्रदेश परिमाणवाली है <sup>६७</sup>। एक तन्तु भी पट का उपकारी होता है। उसके बिना पट पूरा नहीं बनता। परन्तु एक तन्तु पट नहीं कहा जाता । एक रूप में समुदित तन्तुन्त्री का नाम पट है। वैसे ही जीव का एक प्रदेश जीव नहीं कहा जाता। ऋसंख्य चेतन प्रदेशों का एक पिण्ड है, उसी का नाम जीव है।

### अस्तित्व सिद्धि के दो प्रकार

प्रत्येक पदार्थ का ऋस्तित्व दो प्रकार से सिद्ध होता है—साधक प्रमाण से श्रीर बाधक प्रमाण के अभाव से । जैसे साधक प्रमाण अपनी सत्ता से साध्य का ऋस्तित्व सिद्ध करता है, ठीक उसी प्रकार बाधक प्रमाण न मिलने से भी उसका श्रास्तित्व सिद्ध हो जाता है । श्रात्मा की सिद्ध करने के लिए साधक प्रमाण अनेक मिलते हैं, किन्तु बाधक प्रमाण एक भी ऐसा नहीं मिलता, जो आरमा का निषेधक हो । इससे जाना जाता है कि आत्मा एक स्वतन्त्र

हरूव है। हाँ, यह निश्चित है कि इन्द्रियों के द्वारा उसका प्रहण नहीं होता।
फिर भी आत्म-अस्तित्व में यह बाधक नहीं, क्योंकि बाधक वह बन सकता है,
जो उस विषय को जानने में समर्थ हो और अन्य पूरी सामग्री होने पर भी उसे
न जान सके। जैसे—आँख घट, पट आदि को देख सकती है। पर जिस
समय उचित सामीप्य एवं प्रकाश आदि सामग्री होने पर भी वह उनको न
देख सके, तब वह उस विषय की बाधक मानी जा सकती है। इन्द्रियों की प्रहणशक्ति परिमित है। वे सिर्फ पार्श्ववर्ती और स्थूल पौद्गलिक पदार्थों को ही
जान सकती हैं। आत्मा अपौद्गलिक [अभौतिक] पदार्थ है। इसिलए
इन्द्रियों द्वारा आत्मा को न जान सकना नहीं कहा जा सकता। यदि हम
बाधक प्रमाण का अभाव होने से किसी पदार्थ का सद्भाव माने तब तो फिर
पदार्थ-कल्पना की बाढ़ सी आजाएगी। उसका क्या उपाय होगा ? ठीक है,
यह सन्देह हो सकता है, किन्तु बाधक प्रमाण का अभाव साधक प्रमाण के
द्वारा पदार्थ का सदभाव स्थापित कर देने पर ही कार्यकर होता है।

श्रातमा के साधक प्रमाण मिलते हैं, इसीलिए उसकी स्थापना की जाती है। उस पर भी यदि-सन्देह किया जाता है, तब श्रात्मवादियों को वह हेतु भी श्रमात्मवादियों के सामने रखना जरूरी हो जाता है कि श्राप यह तो बतलाएं कि 'श्रात्मा नहीं है' इसका प्रमाण क्या है १ 'श्रात्मा हैं' इसका प्रमाण चैतन्य की उपलब्धि है। चेतना हमारे प्रसन्ध है। उसके द्वारा श्रप्रत्यक्ष श्रात्मा का भी सद्भाव सिद्ध होता है। जैसे—

'चैतन्यलिङ्गोपलब्धेस्तद्ग्रहणम् दि भूम को देखकर मनुष्य श्राप्त का शान कर लेता है, श्रातप को देखकर सूर्योदय का शान कर लेता है, इसका कारण यही है कि धुश्रां श्राप्त का शान प्रतियं का श्रावनाभावी है— उनके बिना वे निश्चितरूपेण नहीं होते । चेतना भूत समुदय का कार्य या भूत-धर्म है, यह नहीं माना जा सकता क्योंकि भूत जड़ है । 'तयोरत्यन्ता मानात्'—भूत और चेतना में श्रायन्ताभाव—श्रिकालवर्ती विरोध होता है । चेतन कभी श्रचेतन श्रीर श्रचेतन कभी चेतन नहीं बन सकता । लोक-स्थिति का निरूपण करते हुए भगवान् महावीर ने कहा है—जीव श्रजीव हो जाए और श्रजीव जीव हो जाए, ऐसा न कभी हुआ, न होता है और न कभी

होगा दे । इसिलाए हमें आतमा की जड़ वस्तु से मिन्न सत्ता खीकार करनी होती है। यद्यपि कई विचारक आतमा को जड़ पदार्थ का विकसित रूप मानते हैं, किन्तु यह संगत नहीं। विकास आपने धर्म के अनुकृत ही होता है और हो सकता है। चैतन्यहीन जड़ पदार्थ से चेतनावान आतमा का उपजाना विकास नहीं कहा जा सकता। यह तो सर्वधा असत्-कार्यवाद है। इसिलाए जड़त्व और चेतनत्व—इन दो विरोधी महाशक्तियों को एक मूल तत्त्वगत न मानना ही युक्ति-संगत है।

# स्वतन्त्र सत्ता का हेतु

द्रव्य का स्वतंत्र श्रस्तित्व उसके विशेष गुण द्वारा सिद्ध होता है। श्रन्य द्रव्यों में न मिलने वाला गुण जिसमें मिले, वह स्वतंत्र द्रव्य होता है। सामान्यगुण जो कई द्रव्यों में मिले, उनसे पृथक् द्रव्य की स्थापना नहीं होती। चैतन्य स्नात्मा का विशिष्ट गुण है। वह उसके सिवाय स्नीर कहीं नहीं मिलता। ऋतएव ऋात्मा स्वतंत्र द्रव्य है ऋौर उसमें पटार्थ के व्यापक लक्तण अर्थ-कियाकारित्व और सत् दोनों घटित होते हैं। पदार्थ वही है, जोप्रतिचण अपनी किया करता रहे। अथवा पदार्थ वही है, जो सत् हो यानि पूर्व-पूर्ववर्ती अवस्थात्रों को लागता हुआ, उत्तर-उत्तरवर्ती अवस्थात्रों की प्राप्त करता हुआ। भी आपने स्वरूप की न त्यागे। आत्मा में जानने की किया निरन्तर होती रहती है। ज्ञान का प्रवाह एक चल के लिए भी नहीं रुकता ऋौर वह ( आतमा ) उत्पाद, व्यय के स्रोत में बहती हुई भी ध्रुव है। वाल्य, यौवन, जरा श्रादि स्रवस्थात्रों एवं मनुष्य, पशु श्रादि शरीरों का परिवर्तन होने पर भी उसका चैतन्य अनुरुण रहता है। आत्मा में रूप आकार एवं वजन नहीं, फिर वह द्रव्य ही क्या ? यह निराधार शंका है । क्योंकि वे सव पुद्गल द्रव्य के ऋवान्तर-लच्चण हैं। सब पदार्थों में उनका होना श्रावश्यक नहीं होता।

पुनर्जन्म

मृत्यु के पश्चात् क्या होगा १ क्या हमारा ऋस्तित्व स्थायी है या वह मिट जाएगा १ इस प्रश्न पर ऋनात्मवादी का उत्तर यह है कि वर्तमान जीवन समाप्त होने पर कुछ भी नहीं है। पांच भ्तों से प्राण बनता है। उनके अभाव में प्राण-नाश हो जाता है—शृत्यु हो जाती है। फिर कुछ भी बचा नहीं रहता। जात्यवादी आला को शाश्यत मानते हैं। इसिलिए उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धान्त की स्थापना की। कर्य-लिस आत्मा का जन्म के पश्चात् मृत्यु और मृत्यु के पश्चात् जन्म होना निश्चित है। संखेप में यही पुनर्जन्मवाद का सिद्धान्त है।

जन्म के बाद मृत्यु श्रीर मृत्यु के बाद जन्म की परम्परा चलती है—यह विश्व की स्थिति है ""। जीव श्रपने ही प्रमाद से भिन्न-भिन्न जन्मान्तर करते हैं"। पुनर्जन्म कर्म-संगी जीवों के ही होता है"।

श्रायुष्य-कर्म के पुद्गल-परमाशु जीव में केंची-नीची, तिर**छी-लम्बी श्रीर** छोटी गति की शक्ति उत्पन्न करते हैं \* । उसी के श्रनुसार जीव नए जन्म-स्थान में जा उत्पन्न होते हैं।

राग-द्रेष कर्म-बन्ध के और कर्म जन्म-मृत्यु की परम्परा के कारण हैं। इस विषय में सभी कियावादी एक मत हैं। भगवान महावीर के शब्दों में—''कोध, मान, माया और लोभ—ये पुनर्जन्म के मूल को पोषण देने वाले हैंण्डं। गीता कहती है—''जैसे फटे हुए कपड़े को छोड़कर मनुष्य नया कपड़ा पहिनता है, वैसे ही पुराने शरीर को छोड़कर प्राणी मृत्यु के बाद, नए शरीर को धारण करते हैंण्डं। यह आवर्तन प्रवृत्ति से होता हैण्डं। महात्मा बुद्ध ने अपने पैर में सुभने वाले कांटे को पूर्वजन्म में किए हुए प्राणीवध का विपाक बतायाण्डं।

नव-शिशु के हर्ष, भय, शोक आदि होते हैं। उसका कारण पूर्वजन्म की स्मृति है °। नव-शिशु स्तन-पान करने लगता है। यह पूर्वजन्म में किए हुए आहार के अभ्यास से ही होता है °। जिस प्रकार युवक का शरीर वालक-शरीर की उत्तरवर्ती अवस्था है, वैसे ही वालक का शरीर पूर्वजन्म के बाद में होने वाली अवस्था है। यह देह-प्राप्ति की अवस्था है। इसका जो अधिकारी है, वह आत्मा—देही है °।

वर्तमान के सुख-दुःख अन्य सुख-दुःख पूर्वक होते हैं। सुख-दुःख का अनुभव वही कर तकता है, जो पहले उनका अनुभव कर खुका है। नव-शिशु को जो सुख-दुःख का अनुभव होता है, वह भी पूर्व-अनुभव सुक है। जीवन का मोह और मृत्यु का भय। पूर्व-वद्ध संस्कारों का परिणाम है। यदि पूर्व-जन्म में इनका अनुभव न हुआ होता तो नवोत्पन्न प्राणियों में ऐसी कृतियां नहीं मिसतीं। इस प्रकार भारतीय आत्मवादियों ने विविध युक्तियों से पूर्वजन्म का समर्थ किया है। पाधात्य दार्शनिक भी इस विषय में मौन नहीं हैं।

् प्राचीन दाशंनिक प्लेटो [Plato] ने कहा है कि—"श्रात्मा सदा अपने लिए नए-नए वस्त्र बुनती है तथा श्रात्मा में एक जैसी नैसर्गिक शक्ति है, जो श्रुव रहेगी श्रीर श्रानेक बार जन्म लेगी (१)

नवीन दार्शनिक 'शोपनहोर' के शब्दों में पुनर्जन्म निसंदिग्ध तत्त्व है। जैसे—''मैंने यह भी निवेदन किया कि जो कोई पुनर्जन्म के बारे में पहले-पहल सुनता है, उसे भी वह स्पष्टरूपेण प्रतीत हो जाता है< ।

पुनर्जन्म की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों की प्रायः दी प्रधान शंकाएं सामने आती हैं। जैसे—यदि हमारा पूर्वभव होता तो हमें उसकी कुछ-न-कुछ तो स्मृतियां होती १ यदि दूसरा जन्म होता तो आतमा की गति एवं आगति हम क्यों नहीं देख पाते १

पहली शंका का हम अपने बाल्य-जीवन से ही समाधान कर सकते हैं। बचपन की घटनाविलयाँ हमें स्मरण नहीं आतीं तो क्या इसका यह अर्थ होगा कि हमारी शैशव-अवस्था हुई नहीं थी १ एक दो वर्ष के नव-शैशव की घटनाएं स्मरण नहीं होतीं, तो भी अपने बचपन में किसी को सन्देह नहीं होता। वर्तमान जीवन की यह बात है, तब फिर पूर्वजन्म को हम इस युक्ति से कैसे हवा में उड़ा सकते हैं। पूर्वजन्म की भी स्मृति हो सकती है, यदि उतनी शक्ति जायत हो जाए। जिसे 'जाति-स्मृति' [ पूर्वजन्म-स्मरण ] हो जाती है, वह अनेक जन्मों के घटनाओं का साज्ञास्कार कर सकता है।

दूसरी शक्का एक प्रकार से नहीं के समान है। आतमा का प्रत्यच्च नहीं होता—उसके दो कारण हैं—एक तो वह अपूर्त है—रूप रहित है। इसलिए दृष्टिगोचर नहीं होता। इसरे वह सूहम है, इसलिए शरीर में प्रवेश करता हुआ या निकलता हुआ उपलब्ध नहीं होता। "नाऽभावोऽनीच्चणादिप"—नहीं दीखने मात्र से किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। सूर्य के प्रकाश में नद्यत्र-सन नहीं देखा जाता। इससे उसका अभाव थोड़ा ही माना जा सकता है।

श्रन्थकार में कुछ नहीं रीखता, क्या यह मान लिया जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है ! ज्ञान-शक्ति की एकदेशीयता से किसी भी सत्-पदार्थ का ऋस्तित्व स्वीकार न करना एचित नहीं होता। अब हमें पुनर्जन्म की सामान्य स्थिति पर भी कुछ दृष्टिपात कर लेना चाहिए । दुनियां में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, जो अलन्त-असत् से सत् बन जाए-जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं. वह श्रपना ऋस्तित बना ले। यहाँ "श्रमश्रोणित्य भावी, सन्नीसात्य निसे ही"-या-"नासतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः"। ये पंक्तियां बडी उप-यक हैं। अभाव से भाव एवं भाव से अभाव नहीं होता है तब फिर जन्म श्रीर मृत्यु, नाश श्रीर छत्पाद, यह क्या है १ यह परिवर्तन है-प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन होता है। परिवर्तन से पदार्थ एक अवस्था को खोड़कर दूसरी अवस्था में चला जाता है। किन्त न तो सर्वथा नष्ट होता है और न सर्वथा जत्वनन भी। दूसरे-दूसरे पदार्थों में भी परिवर्तन होता है, वह हमारे सामने है। प्राणियों में भी परिवर्तन होता है। व जन्मते हैं, मरते हैं। जन्म का श्रर्थ श्रत्यन्त नई वस्तु की उत्पत्ति नहीं श्रीर मृत्यु से जीव का श्रत्यन्त उच्छेद नहीं होता। केवल वैसा ही परिवर्तन है, जैसे यात्री एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में चले जाते हैं। अच्छा होगा कि उक्त सूत्र को एक बार फिर दोहराया जाए-यह एक प्रव सत्य है कि सत्ता [अलन्त हाँ] से असत्ता [अलन्त नहीं ] एवं स्रसत्ता से सत्ता कभी नहीं होती । परिवर्तन को जोड़ने वाली कड़ी श्रातमा है। वह अन्वयी है। पूर्वजनम श्रीर उत्तर जनम दोनों उसकी श्रवस्थाएं हैं। वह दोनों में एक रूप से रहती है। जतएव अतीत और मविध्य की घटनावलियों की श्रृञ्जला जुड़ती है। शरीर-शास्त्र के अनुसार सात वर्ष के बाद शरीर के पूर्व परमाशा च्युत हो जाते हैं-सब अवयव नए बन जाते हैं। इस सर्वाङ्गीण परिवर्तन में क्यात्मा का लोप नहीं होता। तक फिर मृत्य के बाद उसका ऋस्तित्व कैसे मिट जाएगा १

अन्त्र-काल

प्राणी मरता है और जन्मता है, एक शरीर को छोड़ता है और दूसरा शरीर बनाता है। मृत्यु और जन्म के बीच का समय अन्तर-काल कहा जाता है। उसका परिमाण एक, दो, तीन या चार समय तक का है <sup>63</sup>। अन्तर-काल में हैं। यह दो प्रकार की होती है। ऋखु और वक । मृत्युस्थान से जन्म-स्थान सरल रेखा में होता है, वहाँ आत्मा की गित ऋखु होती है। श्रीर वह विषम रेखा में होता है, वहाँ आत्मा की गित ऋखु होती है। श्रीर वह विषम रेखा में होता है, वहाँ गित वक होतो है। ऋखु गित में सिर्फ एक समय लगता है। उसमें आत्मा को नया प्रयक्त नहीं करना पड़ता। क्योंकि जब वह पूर्व शरीर खोड़ता है तब उसे पूर्व शरीर जन्य वेग मिलता है और वह धनुष से छूटे हुए बाण की तरह सीधे ही नए जन्म स्थान में पहुंच जाता है। वक्रगति में घुमाव करने पड़ते हैं। उनके लिए दूसरे प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। घूमने का स्थान आते ही पूर्व-देह जनित वेग मन्द पड़ जाता है श्रीर सहम शरीर-कार्मण शरीर द्वारा जीव नया प्रयक्त करता है। इसलिए उसमें समय-संख्या बढ़ जाती है। एक घुमाव वाली वक्रगति में दो समय, दो घुमाव वाली में तीन समय और तीन घुमाव वाली में चार समय लगते हैं। इसका तर्क-संगत कारण लोक-संस्थान है। सामान्यतः यह लोक ऊर्ध्व, अधः, तिर्यग्—यों तीन भागों में तथा जीवोत्पत्ति की अपेद्धा त्रस नाड़ी और स्थावर नाड़ी, इस प्रकार दो भागों में तथा जीवोत्पत्ति की अपेद्धा त्रस नाड़ी और स्थावर नाड़ी, इस प्रकार दो भागों में विसक्त है।

#### दिसामयिक गति-

अर्घ्व लोक की पूर्व दिशा से अधोलोक की पश्चिम दिशा में उत्पन्न होने वाले जीव की गति एक वकादिसामयिकी होती है। पहिले समय में समश्रेणी मैं गमन करता हुआ जीव अधोलोक में जाता है और दूसरे समय में तिर्यग्वर्ती अपने-अपने उत्पत्ति-चेत्र में पहुँच जाता है।

#### त्रि सामयिक गति-

अर्ध्व दिशावतीं श्रिमिकोण से श्रधोदिशावतीं वायव्य कोण में उत्पन्न होने बाले जीव की गति दिवकात्रिसामियकी होती है। पहिले समय में जीव सम-श्रेणी गति से नीचे श्राता है, दूसरे समय में तिरस्ता चल पश्चिम दिशा में श्रीर तीसरे समय में तिरस्ता चलकर वायव्य कोण में श्रपने जन्मस्थान पर पहुँच जाता है।

स्थावर-नाड़ी गत अधोलोक की विदशा के इस पार से उस पार की स्थावर-नाड़ी गत अर्थ्य लोक की दिशा में पैदा होने नाले जीव की जिनका-

नतः सामविकी' गति होती है। एक समय अधीनचीं विदिशा से दिशा में पहुँचने में, इसरा समय क्स नाड़ी में प्रवेश करने में, तीसरा समय ऊर्ध्वगमन में और जीवा समय असनाडी से निकल उस पार स्थावर नाडी गय उत्पत्ति-स्थान तक पहुंचने में लगता है। आत्मा स्थल शरीर के स्थमान में भी सूहम शरीर द्वारा गति करती है और मृत्यु के बाद वह दूसरे स्थल शरीर में प्रवेश नहीं करती। किन्तु स्वयं उसका निर्माण करती है। तथा संसार-श्रवस्था में वह सक्त-शरीर-मक्त कभी नहीं होती। अतएव प्रनर्जन्म की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आती।

### जनम व्युत्क्रम और इन्द्रिय:--

श्रात्मा का एक जन्म से इसरे जन्म में उत्पन्न होना संक्रान्तिकाल है। उसमें श्रात्मा की ज्ञानात्मक स्थिति कैसी रहती है। इस पर हमें कुछ विचार करना है। अन्तराल-गति में आत्मा के स्थल-शरीर नहीं होता। उसके अभाव में आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियां भी नहीं होती। वैसी स्थिति में जीव का जीवत्व कैसे टिका रहे। कम से कम एक इन्द्रिय की ज्ञानमात्रा तो प्राणी के लिए ऋनिवायं है। जिसमें यह नहीं होती, वह प्राणी भी नहीं होता। इस समस्या की शास्त्रकारों ने स्याद्वाद के आधार पर सुलकाया है।

''भगवन्। एक जन्म से दूसरे जन्म में व्युक्तभ्यमाण जीव स-इन्द्रिय होता है या ऋन्-इन्द्रिय<sup>८४</sup>१ इसका उत्तर देते हुए भगवान् महाबीर ने कहा---'गौतम । द्रव्येन्द्रिय की अपेक्षा जीव अन-इन्द्रिय व्युक्तान्त होता है और लब्बीन्द्रिय की ऋषेचा स-इन्द्रिय।"

श्रात्मा में शानेन्द्रिय की शक्ति श्रन्तरालगति में भी होती है। त्वचा, नेत्र श्रादि सहायक इन्द्रियां नहीं होतीं। उसे स्व-संवेदन का श्रनुभव होता है-किन्त सहायक इन्द्रियों के श्रभाव में इन्द्रिय शक्ति का उपयोग नहीं होता !-सहायक इन्द्रियों का निर्माख स्यूल-शरीर-रचना के समय इन्द्रिय-हान की शक्ति के अनुसात पर होता है। एक इन्द्रिय की योग्यतावाले प्राणी की शरीर-रचना में त्वचा के तिवाय और इन्द्रियों की आकृतियां नहीं बनतीं । द्वीन्द्रिय आदि जातियों में ममशः रसन, बाज, बद्धः और भीत्र की रचना होती है।

दोनों प्रकार की इन्द्रियों के सहयोग से प्राची इन्द्रिय ज्ञान का उपयोग करते हैं।

#### स्व-नियमन

जीव-स्वयं-चालित है। स्वयं-चालित का अर्थ पर सहयोग-निरपेश्व नहीं, किन्तु संचालक-निरपेश्व है। जीव की प्रतीति स्वती के स्थान, बल, वीर्यं, पुरुष-कार-पराक्रम से होती है < । स्थान आदि शरीर-स्थान हैं। शरीर जीव द्वारा निष्यन्न है। क्रम इस ब्रकार बनता है:--

जीवप्रभव शरीर,

शरीरप्रभव वीर्य,

वीर्यप्रभव योग ( मन, वाणी और कर्म ) ८१।

वीर्य दो प्रकार का होता है—(१) लिब्ध वीर्य (२) करख्वीर्य । लिब्ध वीर्य सत्तात्मक शक्ति है। उसकी दृष्टि से सब जीव सबीर्य होते हैं। करख्वीर्य कियात्मक शक्ति है। यह जीव और शरीर दोनों के सहयोंग से उत्पन्न होती है (७)

जीव में सिक्तियता होती है, इसिलिए वह पौद्गिलिक कमें का संग्रह या स्वीकरण करता है। पौद्गिलिक कमें का संग्रहण करता है, इसिलिए उससे प्रभावित होता है।

कर्तृत्व श्रीर फल-भोक्तृत्व एक ही शृंखला के दो सिरे हैं। कर्तृत्व स्वयं का श्रीर फल-भोक्तृत्व के लिए दूमरी सत्ता का नियमन—ऐसी स्थिति नहीं बनती।

फल-प्राप्ति इच्छा-नियंत्रित नहीं किन्तु क्रिया-नियंत्रित है। हिंसा, श्रसत्य श्रादि किया के द्वारा कर्म-पुद्गलों का संचय कर जीव भारी बन जाते हैं <<। इनकी विरक्ति करने वाला जीव कर्म-पुद्गलों का संचय नहीं करता, इसिलए वह भारी नहीं बनता < ।

जीव कमं के भार से जितना अधिक भारी होता है, वह उतनी ही अधिक निम्नगति में उत्पन्न होता है " श्रीर हल्का अर्ध्वगति में "। गुरुकर्मा जीव इच्छा न होने पर भी अधीगति में जावेगा। कर्म-पुद्गलों की उसे कहाँ ले जाना है—यह ज्ञान नहीं होता। किन्तु पर भव योग्य आयुष्य कर्म-पुद्गलों का जो संग्रह हुआ होता है, वह पकते ही अपनी किया प्रारम्भ कर देता है। पहले जीवन यानि वर्तमान आयुष्य के कर्म-परमायुओं की किया समात होते ही अगले आयुष्य के कर्म-पुद्गल अपनी किया प्रारम्भ कर देते हैं। दो आयुष्य के कर्म-पुद्गल जीव को एक साथ प्रभावित नहीं करते <sup>2</sup>। वे पुद्गल जिस स्थान के स्पयुक्त बने हुए होते हैं, स्ती स्थान पर जीव को पसीट ले जाते हैं <sup>3</sup>। उन पुद्गलों की गति सनकी रासायनिक किया [ रस-वंध या अनुभाव बन्ध ] के अनुरूप होती है। जीव सनसे बद्ध होता है, इसलिए समें मि वहीं जाना पड़ता है। इस प्रकार पुनरावर्तन एक जन्म से इसरे जन्म में गति और आगति स्व-नियमन से ही होती है।



जीवन-निर्माण संसार का हेतु सूक्ष्म-शरीर गर्भ गर्भाधान की कृत्रिम-पद्धति गर्भ की स्थिति गर्भ-संख्या गर्भ-प्रवेश की स्थिति बाहरी स्थिति का प्रभाव जन्म के प्रारम्भ में जन्म प्राण और पर्याप्ति प्राण-शक्ति जीवों के 98 भेद और उनका आधार इन्द्रिय-ज्ञान और पांच जातियां मानस-ज्ञान और संज्ञी-असंज्ञी इन्द्रिय और मन जाति-स्मृति

अतोन्द्रियञ्चान-योगिज्ञान

जीव की वैभाविक दशा का नाम संसार है। संसार का मूल कर्म है। कर्म के मूल राग, द्वेप हैं। जीव की ऋसंयममय प्रवृत्ति रागमूलक या द्वेषमूलक होती है। उसे समका जा सके या नहीं, यह दसरी बात है। जीव की फंसाने वाला इसरा कोई नहीं। जीव भी कर्मजाल को ऋपनी ही अञ्चान-दशा और श्राशा-बाञ्चा से रच लेता है। कर्म व्यक्तिरूप से श्रनादि नहीं है, प्रवाहरूप से अनादि है। कर्म का प्रवाह कब से चला, इसकी आदि नहीं है। जब से जीव तब से कर्म है। दोनों अनादि हैं। अनादि का प्रारम्भ न होता है और न बताया जा सकता है। एक-एक कर्म की श्रपेक्षा सब कर्मों की निश्चित अविध होती है। परिपाक-काल के बाद वे जीव से विलग ही जाते हैं। अतएव आत्मा की कर्म-मुक्ति में कोई बाधा नहीं आती । आत्म संयम से नए कमें चिपकने बन्द हो जाते हैं। पहले चिपके हुए कमें तपस्या के द्वारा धीमे-धीमे निजीं हो जाते हैं। नए कमों का बन्ध नहीं होता, पुराने कर्म दूट जाते हैं। तब वह अनादि प्रवाह एक जाता है- आत्मा मुक्त हो जाती है। यह प्रक्रिया आतम-साधकों की है। आतम-साधना से विमुख रहने वाले नए-नए कमों का संचय करते हैं। उसी के द्वारा उन्हें जन्म-मृत्य के ऋविरल प्रवाह में वहना पहता है। सूक्ष्म शरीर

स्तम शरीर दो हैं—तैजस श्रीर कार्मण । तेजस शरीर तेजस परमासुश्रों से बना हुश्रा विद्युतशरीर है। इससे स्थूल शरीर में सिक्तयता, पाचन, दीसि श्रीर तेज बना रहता है। कार्मण शरीर सुख-दुःख के निमित्त बनने वाले कर्म- श्रीश्रों के समूह से बनता है। यही शेष सब शरीरों का, जन्म-मरण की परम्परा का मूल कारण होता है। इससे झुटकारा पाए बिना जीव श्रपनी श्रमली दशा में नहीं पहुंच पाता।

गर्भ

प्राणी की उत्पत्ति का पहला रूप दूसरे में खिपा होता है, इसलिए उस दशा का नाम 'गर्म' हो गया। जीवन का ऋन्तिम छोर जैसे मौत है, वैसे उसका आदि छोर गर्भ है। मौत के बाद क्या होगा—यह जैसे अज्ञात रहता है। वैसे ही गर्भ से पहले क्या था—यह अज्ञात रहता है। उन दोनों के बारे में विवाद है, गर्भ प्रत्यच्च है, इसलिए यह निर्विवाद है।

मीत सण भर के लिए आती है। गर्भ महीनों तक चलता है। इसलिए जैसे मौत श्रान्तिम दशा का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे गर्भ जीवन के प्रारम्भ का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसीलिए प्रारम्भिक दशा का प्रतिनिधि शब्द श्रीर चुनना पड़ा। वह है—'जन्म'। 'जन्म' ठीक जीवन की श्रादि रेखा का श्रंथं देता है। जो प्राणी है, वह जन्म लेकर ही हमारे सामने स्नाता है। जन्म की प्रशाली सब प्राणियों की एक नहीं है। भिन्न-भिन्न प्राणी भिन्न-भिन्न दक से जन्म लेते हैं। एक बचा मां के पेट में जन्म लेता है श्रीर पीधा मिटी में। बच्चे की जन्म-प्रक्रिया पौधे की जन्म-प्रक्रिया से भिन्न है। बच्चा स्त्री श्रीर पुरुष के रज तथा वीर्य के संयोग से उत्पन्न होता है। पौधा बीज से पैदा हो जाता है। इस प्रक्रिया-भेद के ऋाधार पर जैन-ऋागम जन्म के दो विभाग करते हैं---गर्भ और सम्मुर्छन । स्त्री-पुरुष के संयोग से होने वाले जन्म को गर्भ श्रीर उनके संयोग-निरपेक्ष जन्म की सम्मूर्छन कहा जाता है। साधारण-तया उत्पत्ति और ऋभिव्यक्ति के लिए गर्भ शब्द का प्रयोग सब जीवों के लिए होता है। स्थानांग में बादलों के गर्भ बतलाए हैं?। किन्तु जनम-भेद की प्रक्रिया के प्रसंग में 'गर्भ' का उक्त विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है। चैतन्य-विकास की दृष्टि से भी 'गर्भ' को विशेष ऋर्य में रूढ करना आवश्यक है। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रौर माता-पिता के संयोग-निपेक्ष जन्म वाले प्राची वर्गों में मानसिक-विकास नहीं होता। माता-पिता के संयोग से जन्म-पाने वाले जीवों में मानिमक-विकास होता है। इस दृष्टि से समनस्क जीवों की जन्म-प्रक्रिया 'गर्भ' श्रीर समनस्क जीवों की जन्म-प्रक्रिया 'सम्मुर्छन'—ऐसा विभाग करना आवश्यक था। जन्म-विभाग के आधार पर चैतन्य विकास का सिद्धान्त स्थिर होता है-गर्भज समनस्क श्रीर सम्मूर्छन श्रमनस्क ।

गर्भज जीवों के मनुष्य और पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च (जलचर—मछली आदि, श्वेचर—कवृतर आदि, उरपरिसुप—सीप आदि भुजपरि

सुप-नेवला आदि) ये दो वर्ग हैं। मनुष्य गर्भज ही होते हैं । तिर्मेश्च गर्भज भी होते हैं और सम्मूर्क्जनज भी।

मानुषी गर्भ के चार विकल्प हैं—स्त्री, पुरुष, नपुंसक और विम्बं । क्रोज की मात्रा अधिक वीर्य की मात्रा अल्प तब स्त्री होती है। आंज अल्प और वीर्य अधिक तब पुरुष होता है। दोनों के तुल्य होने पर नपुंसक होता है। वायु के दोष से आंज गर्भाशय में स्थिर हो जाता है, उसका नाम 'विम्ब' हैं । वह गर्भ नहीं, किन्तु गर्भ का आकार होता है। वह आर्त्व की निर्जीव परिणित होती है। ये निर्जीव विम्ब जैसे मनुष्य जाति में होते हैं, वैसे ही पशु-पन्नी जाति में भी होते हैं। निर्जीव अण्डे, जो आजकल प्रचुर मात्रा में पैदा किये जाते हैं, की यही प्रक्रिया हो सकती है।

## गर्भाधान की कृत्रिम-पद्धति

गर्भाधान की स्वाभाविक पद्धति स्त्री-पुरुष का संयोग है। कृत्रिम रीति संभी गर्भाधान हो सकता है। 'स्थानांग' में उसके पांच कारण वतलाए हैं। उन सब का सार कृत्रिम रीति से वीर्य-प्रचेष है। गर्भाधान के लिए मुख्य शर्त वीर्य श्रीर त्य्राचित्र के संयोग की है। उनकी विधि स्वाभाविक श्रीर कृत्रिम दानों प्रकार की हो सकती है।

### गर्भ की स्थिति

तियंश्व की गर्भ-स्थिति जघन्य अन्तर्-मुहूर्त और उत्कृष्ट आठ वर्ष की है । मनुष्य की गर्भ-स्थिति जघन्य अन्तर्-मुहूर्त और उत्कृष्ट बारह वर्ष की है । काय-भवस्थ की गर्भ-स्थिति जघन्य अन्तर्-मुहूर्त और उत्कृष्ट चौबीस वर्ष की है । गर्भ में बारह वर्ष विता मर जाता है और वही फिर जन्म ले और बारह वर्ष वहाँ रहता है—इस प्रकार काय-भवस्थ अधिक से अधिक चौबीस वर्ष तक गर्भ में रह जाता है ? ।

योनिभूत वीर्थ की स्थिति जघन्य अन्तर् महुत्ते और उत्कृष्ट बारह महुत्ते की होती है। गर्भ संख्या

एक स्त्री के गर्भ में एक-दो यावत् नी लाख तक खीव खत्मक हो सकते -हैं। किन्तु वे सब निष्पन्न नहीं होते। ऋधिकांश निष्मन्न हुम्र विना ही मर जाते हैं।

### गर्भ-प्रवेश की स्थिति

गौतम स्वामी ने पूछा---भगवन्। जीव गर्भ में प्रवेश करते समय स-इन्द्रिय होता है ऋथवा ऋन्-इन्द्रिय १

भगवान् बोले—गौतम ! स इन्द्रिय भी होता है श्रीर श्रन्-इन्द्रिय भी । गौतम ने फिर पूझा—यह कैसे भगवन् ?

ं भगवान् ने उत्तर दिया---द्रव्य-इन्द्रिय की ऋषेज्ञा वह अन्-इन्द्रिय होता है और भाव-इन्द्रिय की ऋषेज्ञा स-इन्द्रिय १२।

इसी प्रकार व्सरे प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् ने बताया—गर्भ में प्रवेश करते समय जीव स्यूल शरीर ( श्रीदारिक, वैकिय, श्राहारक ) की अपेद्धा अ-शरीर श्रीर स्ट्रम-शरीर (तैजस, कार्मण) की श्रोपेद्धा स-शरीर होता है 13 ।

गर्भ में प्रवेश पाते समय जीव का पहला श्राहार श्रोज श्रीर वीर्य होता है। गर्भ-प्रविष्ट जीव का श्राहार मां के श्राहार का ही सार-श्रंश होता है। उसके कवल-श्राहार नहीं होता। वह समूचे शरीर से श्राहार लेता है श्रीर समूचे शरीर से परिणत करता है। उसके उच्छ्वास निःश्वास भी सर्वात्मना होते हैं। उसके श्राहार, परिणमन, उच्छ्वास-निःश्वास बार बार होते हैं । बाहरी स्थिति का प्रभाव

गर्भ में रहे हुए जीव पर बाहरी स्थित का आधर्मकारी प्रभाव होता है। किसी-किसी गर्म-गत जीव में बैकिय-शक्ति (विविध रूप बनाने की सामर्थ्य) होती है। वह शत्रु-सैन्य को देखकर विविध रूप बना उससे लड़ता है। उसमें अर्थ, राज्य, भोग और काम की प्रबल आकांका उत्पन्न हो जाती है। कोई-कोई धार्मिक प्रवचन सुन विरक्त बन जाता है। उसका धर्मानुराग तीव हो जाता है।

एक तीसरे प्रकार का जन्म है। उसका नाम है—उपपात। स्वर्ग श्रीर मरक में उत्पन्न होने वाले जीव उपपात जन्म वाले होते हैं। वे निश्चित जन्म-कहीं में उत्पन्न होते हैं श्रीर श्रन्तर् मुहूर्च में युवा बन जाते हैं। जन्म के प्रारम्भ में

तीन प्रकार से पैदा होने नाले प्राणी अपने जन्म स्थानों में आते ही सबसे पहले आहार लेते हैं ११ वे स्व—प्रायोग्य पुद्गलों का आकर्षण और संग्रह करते हैं। सम्मुच्छ्रंनज प्राणी उत्पत्ति स्त्रित्र के पुद्गलों का आहार करते हैं। गर्मज प्राणी का प्रथम आहार रज-वीर्य के अगुद्धों का होता है। देवता अपने-अपने स्थान के पुद्गलों का संग्रह करते हैं। इसके अनन्तर ही उत्पन्न प्राची पौद्गलिक शक्तियों का क्रीमक निर्माण करते हैं। वे छह हैं—आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्र्वास, भाषा और मन। इन्हें पर्याप्ति कहते हैं। कम से कम चार पर्याप्तियां प्रत्येक प्राची में होती हैं।

#### जन्म

१—लोगस्सय सासयं भावं, संसारस्सय श्राणादिभावं, जीवस्सय णि स भावं, कम्म बहुत्तं, जम्मणमरण बाहुल्लं, च पडु स नित्ध केइ परमासुपोम्मल मेत्ते वि पएसे जत्थणं श्रयं जीवे न जाए वा न । मएवावि से तेणट्टेणं तं चेव जाव न मए वावि · · · [—भग॰ १२।७]

२--- ग्रसइं वा श्रगांतखुत्तो · · · · - भग॰

३--- न मा जाई न सा जोणी, न तं ठाएां न तं कुलं।

गा जाया ण सुम्रा जत्थ, सब्वे जीवा त्र्रगांतसी-

लोक शाश्वत है, संसार श्रानादि है, जीव नित्य है। कर्म की बहुलता है, जन्म-मृत्यु की बहुलता है, इसीलिए एक परमांगु मात्र भी लोक में ऐसा स्थान नहीं, जहाँ जीव न जन्मा हो श्रीर न मरा हो।

ऐसी जाति, योनि, स्थान या कुल नहीं, जहाँ जीव अपनेक बार या अपनन्त वार जन्म धारण न कर चुके हों।

जब तक आहमा कर्म सुक्त नहीं होती, तब तक उसकी जन्म मरण की परम्परा नहीं रकती। मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। जन्म का अर्थ है उत्पन्न होना। सब जीवों का उत्पत्ति-क्रम एकसा नहीं होता। अर्नेक जातियां हैं, अर्नेक योनियां हैं और अर्नेक कुल हैं। प्रत्येक प्राणी के उत्पत्ति-स्थान में वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श का कुछ न कुछ तारतम्य होता ही है। फिर भी उत्पत्ति की प्रक्रियाएं अर्नेक नहीं हैं। सब प्राणी तीन प्रकार से उत्पन्न होते हैं। अत्यव जन्म के तीन प्रकार बतलाए गए हैं—सम्मूच्छ्नंन, गर्म और उपपात। जिनका उत्पत्ति स्थान नियत नहीं होता और जो गर्म धारण नहीं करते, उन जीवों की उत्पत्ति को 'सम्मूच्छ्नंन' कहते हैं। कई चतुरिन्द्रिय तक के

सब जीव सम्मूर्च्छुन जुन्म वाले होते हैं। कई तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय तथा मनुष्य के मल, मूत्र, श्लेष्म श्रादि चौदह स्थानों में उत्पन्न होने वाले पच्चेन्द्रिय मनुष्य भी सम्मूर्च्छुनज होते हैं। स्त्री-पुरुष के रज-वीर्य से जिनकी उत्पत्ति होती है, उनके जन्म का नाम 'गर्भ' है। श्रग्रंडज, पोतज श्रीर जरायुज पञ्चेन्द्रिय प्राणी गर्भज होते हैं। जिनका उत्पत्ति-स्थान नियत होता है, उनका जन्म 'उपपात' कहलाता है। देव श्रीर नारक उपपात जन्मा होते हैं। नारकों के लिए कुम्भी (छोटे मुंह की कुण्डें) श्रीर देवता के लिए शय्याएँ नियत होती हैं। प्राणी सचित्त श्रीर श्रिचेत्त दोनों प्रकार के शरीर में उत्पन्न होते हैं।

## प्राण और पर्याप्ति

श्राहार, चिन्तन, जल्पन श्रादि सब कियाएं प्राण श्रीर पर्याप्ति—इन दोनों के सहयोग से होती हैं। जैसे—बोलने में प्राणी का श्रात्मीय प्रयत्न होता है, वह प्राण है। उस प्रयत्न के श्रनुसार जो शक्ति भाषा-योग्य पुर्गलों का संग्रह करती है, वह भाषा-पर्याप्ति है। श्राहार-पर्याप्ति श्रीर श्रायुष्य-प्राण, शरीर पर्याप्ति श्रीर काय-प्राण, इन्द्रिय-पर्याप्ति श्रीर इन्द्रिय-प्राण, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति श्रीर श्वासोछ्वास-प्राण, भाषा-पर्याप्ति श्रीर भाषा-प्राण, मन-पर्याप्ति श्रीर मन-प्राण, ये परस्पर सापेच हैं। इससे हमें यह निश्चिय होता है कि प्राणियों की शरीर के माध्यम से होने वाली जितनी क्रियाएं हैं, वे सब श्रात्म-शक्ति श्रीर पौद्गलिक शक्ति दोनों के पारस्परिक सहयोग से ही होती हैं।

### प्राण-शक्ति

प्राणी का जीवन प्राण-शक्ति पर ऋवलम्बित रहता है। प्राण शक्तियां दस हैं:--

- (१) स्पर्शन-इन्द्रिय-प्राण।
- (२) रसन ""
- (३) बाग् " "
- (४) चहु " "
- (५) भोत्र. ""

- (६) मन-प्राण
- (७) बचन-प्राण
- ( ८ ) काय-प्राण
- (६) श्वासोच्छ् वास-प्राण
- (१०) ऋायुष्य-प्राण

प्राण शक्तियां सब जीवों में समान नहीं होतों। फिर भी कम से कम चार तो प्रत्येक प्राणी में होती ही हैं।

शरीर, श्वास-छळ्वास, आयुष्य और स्पर्शन इन्द्रिय, इन जीवन-शक्तियों में जीवन का मौलिक आधार है। प्राण-शक्ति और पर्याप्ति का कार्य-कारण सम्बन्ध है। जीवन शक्ति को पौद्गलिक शक्ति की अपेक्षा रहती है। जन्म के पहले क्षण में प्राणी कई पौद्गलिक शक्तियों की रचना करता है। उनके द्वारा स्वयोग्य पुद्गलों का प्रहण, परिण्यमन और उत्सर्जन होता है। उनकी रचना प्राण-शक्ति के अनुपात पर होती है। जिस प्राणी में जितनी प्राण-शक्ति की योग्यता होती है, वह उतनी ही पर्याप्तियों का निर्माण कर सकता है। पर्याप्ति-रचना में प्राणी को अन्तर् सहूर्त्त का समय लगता है। यद्यपि उनकी रचना प्रथम क्षण में ही प्रारम्भ हो जाती है पर आहार-पर्याप्ति के सिवाय शेष सबी की समाप्ति अन्तर्-सहूर्त्त से पहले नहीं होती। स्वयोग्य पर्याप्तियों की परिनमप्ति न होने तक जीव अपर्याप्त कहलाते हैं और उसके बाद पर्याप्त । उनकी समाप्ति से पूर्व ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, वे अपर्याप्त कहलाते हैं। यहाँ इतना-सा जानना आवश्यक है कि आहार, शरीर और इन्द्रिय—इन तीन पर्याप्तियों की पूर्ण रचना किए बिना कोई प्राणी नहीं मरता।

## जीवों के 98 मेद और उनका आधार

जीवों के निम्नोक्त १४ मेद हैं :---

सहम एकेन्द्रिय के दो भेद बादर एकेन्द्रिय के दो भेद द्वीन्द्रिय के दो भेद श्रीन्द्रिय के दो भेद चत्रिन्द्रिय के दो भेद

श्रपर्यात श्रीर पर्यात श्रपर्यात श्रीर पर्यात श्रपर्याप्त श्रीर पर्याप्त श्रपर्याप्त श्रीर पर्याप्त श्रपर्याप्त श्रीर पर्याप्त क्रसंज्ञी पञ्चेन्द्रिय के दो भेद संज्ञी पञ्चेन्द्रिय के दो भेद श्रपर्याप्त श्रीर पर्याप्त श्रपर्याप्त श्रीर पर्यास

पर्याप्त और अपर्याप्त की संज्ञिप्त चर्चा करने के बाद अब हमें यह देखना चाहिए कि जीवों के चौदह मेदों का मूल आधार क्या है ? पर्याप्त और अपर्याप दोनों जीवों की अवस्थाएँ हैं। जीवों को जो श्रेणियां की गई हैं जन्हीं के आधार पर थे चनदह भेद बनते हैं। इनमें एकेन्द्रिय जीवों के सिवाय सूहम श्रीर बादर ऐसा भेद-करण श्रीर किसी का नहीं है। क्योंकि एकेन्द्रिय के सिवाय श्रीर कीई जीन सद्दम नहीं होते। सद्दम की कोटि में हम उन जीवों को परिगणित करते हैं, जो समूचे लोक में जमें हुए होते हैं, जिन्हें श्रिम जला नहीं सकती; तीइण से तीइण शस्त्र छेद नहीं सकते, जो ऋपनी ऋायु से जीते हैं और श्रपनी मौत से मरते हैं, और जो इन्द्रियों द्वारा नहीं जाने जाते १७। प्राचीन शास्त्रों में "सर्व जीवमयं जगत्" इस सिद्धान्त की स्थापना हुई है वह इन्हीं जीवों को ध्यान में रखकर हुई है। कई भारतीय दार्शनिक परम ब्रह्म को जगत् व्यापक मानते हैं कई आत्मा की सर्वव्यापी मानते हैं और जैन-हिष्ट के अनुसार इन सूहम जीवों से समूचा लोक व्यास है। सबका तात्पर्य यही है कि चेतन-सत्ता लोक के सब भोगों में हैं। कई कृमि, कीट, सूहम कहे जाते हैं किन्तु वस्तुतः वे बादर-स्थूल हैं। वे ऋांखों से देखे जा सकते हैं। साधारणतया न देखें जाएं तो सूहम दर्शक-यन्त्रों से देखे जा सकते हैं। अतएव उनमें सूहम जीवों की कोई श्रेखि नहीं। बादर एकेन्द्रिय के एक जीव का एक शरीर हमारी दृष्टि का विषय नहीं बनता। हमें जी एकेन्द्रिय शरीर दीखते हैं, वे असंख्य जीवी के, असंख्य शरीरों के पिएड होते हैं। सचित्त मिट्टी का एक ह्योटा-सा रज-कण पानी की एक बून्द या अग्रिन की एक चिनगारी १८---बे एक जीव के शरीर नहीं हैं। इनमें से प्रत्येक में श्रपनी-श्रपनी जाति के असंख्य जीव होते हैं और उनके असंख्य शरीर पिण्डीभृत हुए रहते हैं। तथा उस दशा में दृष्टि के विषय भी वनते हैं। इसिलए वे बादर हैं। साधारख वनस्पति के एक, दो, तीन या चार जीवों का शरीर नहीं दीखता क्योंकि जनमें से एक-एक जीव में श्रीर-निष्पादन की शक्ति नहीं होती । वे अनन्त जीव मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। इसलिए अनन्त जीवों के शरीर स्यूल परिणितमान होने के कारण दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार एके निज्ञ के सहल जायांस और पर्याप्त, वादर-अपर्याप्त और पर्याप्त वे चार सेंद होते हैं। इसके बाद चतुरिन्द्रिय तक के सब जीवों के दो-दो मेद होते हैं। इसके जार विभाग हैं। जैसे एकेन्द्रिय जीवों की सहस और वादर वे दो प्रमुख श्रेणियां हैं, वैसे पंचेन्द्रिय जीव समनस्क और अमनस्क इन दो मागों में बंटे हुए हैं। चार-इन्द्रिय तक के सब जीव अमनस्क होते हैं। इसलिए मन की लंकिय या अनुपलिध के आधार पर उनका कोई विभाजन नहीं होता! सम्मूच्छ नज पंचेन्द्रिय जीवों के मन नहीं होता! सम्मूच और उपपातज पंचेन्द्रिय जीव समनस्क होते हैं। अतएव असंशिचित्र अपर्याप्त और पर्याप्त ये चार मेद होते हैं। संतार के प्राणी मात्र इन चौदह वर्गों में समा जाते हैं। इस वर्गी करण से हमें जीवों के क्रिमक विकास का भी पता चलता है। एक इन्द्रिय वाले जीवों से दो इन्द्रिय वाले जीव, द्वीन्द्रिय से तीन इन्द्रिय वाले जीव में समशः पूर्व श्रेणी के जीवों से उत्तर श्रेणी के जीव अधिक विकसित हैं। इन्द्रिय जान और पांच जातियां

इन्द्रिथ-ज्ञान परोच्च है। इसीलिए परोच्च-ज्ञानी को पौद्गलिक इन्द्रियों की अपेचा रहती है। किसी मनुष्य की आंख फूट जाती है, फिर भी वह चतुरिन्द्रिय नहीं होता। उसकी दर्शन-शक्ति कहीं नहीं जाती किन्तु आंख के अभाव में उसका उपयोग नहीं होता। आंख में विकार होता है, दीखना वन्द हो जाता है। उसकी उचित चिकित्सा हुई, दर्शन-शक्ति खुल जाती है। यह पौद गलिक इन्द्रिय (चन्तु) के सहयोग का परिणाम है। कई प्राणियों में सहायक इन्द्रियों के विना भी उसके ज्ञान का आभास मिलता है, किन्तु वह उनके होने पर जितना स्पष्ट होता है, उतना स्पष्ट उनके अभाव में नहीं होता। वनस्पति में रसन आदि पाँची इन्द्रियों के चिद्ध गिलते हैं के अमें भावेन्द्रिय का पूर्ण विकास और सहायक इन्द्रिय का सद्भाव नहीं होता। इसलिए वे एकेन्द्रिय ही कहलाते हैं। उक्त विवेचन से दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला यह कि इन्द्रिय ज्ञान चेसन-इन्द्रिय और जड़-इन्द्रिय दोनों के सहयोग से होता है। कि इन्द्रिय ज्ञान चेसन-इन्द्रिय और जड़-इन्द्रिय दोनों के सहयोग से होता है। कि इन्द्रिय ज्ञान चेसन-इन्द्रिय और जड़-इन्द्रिय दोनों के सहयोग से होता है। कि इन्द्रिय ज्ञान चेसन-इन्द्रिय और जड़-इन्द्रिय दोनों के सहयोग से होता है। कि इन्द्रिय ज्ञान चेसन-इन्द्रिय और जड़-इन्द्रिय दोनों के सहयोग से होता है। कि इन्द्रिय दोनों के सहयोग से होता है। कि इन्द्रिय ज्ञान-इन्द्रिय ज्ञान-इन्द्रिय ही कहान का सम्बन्ध है - उसने चेता-इन्द्रिय

की प्रधानता है। इसरा निष्कर्ष यह है कि प्राणियों की एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, क्वीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय—ये पांच जातियां बनने में दोनों प्रकार की इन्द्रियों कारण हैं। फिर भी यहाँ द्रव्येन्द्रिय की प्रमुखता है <sup>20</sup>। एकेन्द्रिय में अतिरिक्त भावेन्द्रिय के चिह्न मिलने पर भी वे शेष बाह्य इन्द्रियों के अभाव में पञ्चेन्द्रिय नहीं कहलाते <sup>20</sup>।

### मानस-ज्ञान और संज्ञी-असंज्ञी

इन्द्रिय के बाद मन का स्थान है। यह भी परोश्व है। पौद्गलिक मन के विना इसका उपयोग नहीं होता। इन्द्रिय ज्ञान से इसका स्थान ऊंचा है। अत्येक इन्द्रिय का अपना-अपना विषय नियत होता है, मन का विषय अनियत। वह सब विषयों को अहगा करता है। इन्द्रिय ज्ञान वार्तमानिक होता है, मानस ज्ञान त्रैकालिक। इन्द्रिय-ज्ञान में तर्क, वितर्क नहीं होता। मानस ज्ञान आलोचनात्मक होता है २२।

मानस प्रवृत्ति का प्रमुख साधन मस्तिष्क है। कान का पर्दा फट जाने पर कर्णेन्द्रिय का उपयोग नहीं होता, वैसे ही मस्तिष्क की विकृति हो जाने पर मानस शक्ति का उपयोग नहीं होता। मानस शान गर्भज और उपपातज पंचेन्द्रिय प्राणियों के ही होता है। इसिलए उसके द्वारा प्राणी दो भागों में बंट जाते हैं—संशी और असंशी या समनस्क और अमनस्क। द्वीन्द्रिय आदि प्राणियों में आत्म-रक्ता की भावना, इष्ट-प्रवृत्ति, अनिष्ट निवृत्ति, आहार भव आदि संशाएँ, संकुचन, प्रसरण, शब्द, पलायन, आगति, गति, आदि-चेष्टाएं होती हैं—ये मन के कार्य हैं। तब फिर वे असंशी क्यों १ बात सही है। इष्ट प्रवृत्ति और अनिष्ट निवृत्ति का संशान मानस ज्ञान की परिधि का है, फिर भी वह सामान्य है—नगण्य है, इसिलए उससे कोई प्राणी संजी नहीं बनता। एक कौड़ो भी धन है पर उससे कोई धनी नहीं कहलाता। संजी वही होते हैं—जिनमें दीर्घकालिकी संज्ञा मिले, जो भूत, वर्तमान और भविष्य की ज्ञान-श्वाला को जोड़ सके विश्व

### इन्द्रिय और मन

पूर्व पंक्तियों में इन्द्रिय और मन का संश्विप्त विश्लेषण किया। उससे इन्हीं का स्वरूप स्पष्ट होता है। संजी और असंजी के इन्द्रिय और मन का

कम स्पष्ट नहीं होता । ऋसंत्री और संत्री के इन्द्रिय ज्ञान में कुछ तरतम रहता है या नहीं १ मन से उसका कुछ सम्बन्ध है या नहीं १ इसे स्पष्ट करना चाझिए १ असंशी के केवल इन्द्रिय ज्ञान होता है, संशी के इन्द्रिय और मानस दोनों ज्ञान होते हैं। इन्द्रिय शान की सीमा दोनों के लिए एक है। एक किसी रंग की देखकर संजी और असंजी दोनों चत्त के द्वारा सिर्फ इतना ही जानेंगे कि यह रंग है। इन्द्रिय ज्ञान में भी अपार तरतम होता है। एक प्राणी चन्न के द्वारा जिसे स्पष्ट जानता है, दूसरा इसे बहुत स्पष्ट जान सकता है। फिर भी अमुक रंग है, इससे श्रागे नहीं जाना जा सकता। उसे देखने के पञ्चात यह ऐसा क्यों ! इससे क्या लाभ १ यह स्थायी है या अस्थायी १ कैसे बना १ आदि-आदि प्रश्न या जिज्ञासाएं मन का कार्य है। असंजी के ऐसी जिज्ञासाएं नहीं होतीं। उनका सम्बन्ध अप्रत्यन्त धर्मों से होता है। इन्द्रिय ज्ञान में प्रत्यन्त धर्म से एक स्त भी आगे बढ़ने की चमता नहीं होती। संशी जीवों में इन्द्रिय और मन दोनों का उपयोग होता है। मन-इन्द्रिय ज्ञान का सहचारी भी होता है और उसके बाद भी इन्द्रिय द्वारा जाने हुए पदार्थ की विविध-श्रवस्थाश्री की जानता है। मन का मनन या चिन्तन स्वतन्त्र हो सकता है किन्तु बाह्य विषयों का पर्यालोचन इन्द्रिय द्वारा उनका प्रहण होने के बाद ही होता है, इसलिए संजी ज्ञान में इन दोनों का गहरा सम्बन्ध है।

## जाति-स्मृति

पूर्वजन्म की स्मृति (जाति-स्मृति) 'मिति' का ही एक विशेष प्रकार है। इससे पिछले नौ समनस्क जीवन की घटनाविलयां जानी जा सकती हैं। पूर्व जन्म में घटित घटना के समान घटना घटने पर वह पूर्व परिचित-सी लगती है। ईहा, अपोह, मार्गखा और गवेषखा करने से चित्त की एकाव्रता और शुद्धि होने पर पूर्व जन्म की स्मृति उत्पन्न होती है। सब समनस्क जीवों को पूर्व-जन्म की स्मृति नहीं होती—इसकी कारण मीमांसा करते हुए एक आचार्य ने लिखा है—

"जायमाणस्स जं हुक्खं, मरमाखस्स वा पुर्वा। तेया दुक्खेण संमूदो, जाइं सरइ न ऋष्यणे"॥ — व्यक्ति 'मृत्यु' और 'जन्म' की बेदना से सम्मृद्ध हो जाता है; इसलिए साधारणतया उसे जाति की स्मृति नहीं होती। एक ही जीवन में दुःख-व्यमदशा (सम्मोह-दशा) में स्मृति-भ्रंश हो जाता है, तब वैसी स्थिति में पूर्ण-जन्म की स्मृति लुप्त हो जाए, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं।

पूर्व जन्म के स्मृति साधन मस्तिष्क श्रादि नहीं होते, फिर भी श्रात्मा के हद-संस्कार श्रीर श्रान-वस से प्रसक्षी स्मृति हो श्रातो है। इसीलिए ज्ञान दो प्रकार का वतलाया है—इस जन्म का श्रान श्रीर श्रमले जन्म का श्रान १४।

## असीन्द्रियज्ञान-योगीज्ञान

अतीन्द्रिय ज्ञान इन्द्रिय श्रीर मन दोनों से अधिक महत्त्वपूर्ण है। वह प्रत्यन्त है, इसलिए इसे पौदगलिक साधनों - शारीरिक अवयवों के सहयोग की अपेक्षा नहीं हीती। हह 'त्रात्ममात्रापेच' होता है। हम जो त्वचा से छूते हैं, कानी से सुनते हैं, अर्थेंखों से देखते हैं, जीम से चखते हैं, वह वास्तविक प्रत्यन्त नहीं। हमारा ज्ञान शरीर के विभिन्न अवयवीं से सम्बन्धित होता है. इसलिए उसकी नैश्चियक सत्य [ निरपेच मत्य ] तक पहुँच नहीं होती। उसका निषय केवल व्यावहारिक सत्य [ मापेन्न सत्य ] होता है। उदाहरण के लिए स्पर्शन-इन्द्रिय को लीजिए। हमारे शरीर का सामान्य तापमान ६७ या ६८ डिग्री होता है। उससे कम तापमान वाली वस्त हमारे लिए ठंडी होगी। जिसका तापमान हमारी उपमा से ऋधिक होगा, वह हमारे लिए गर्म होगी। इमारा यह ज्ञान स्वस्थिति स्पर्शी होगा, वस्तु-स्थिति-स्पर्शी नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के वर्ण, गन्ध, रस, स्मर्श, राब्द श्रीर संस्थान [ वृत्त, परिमंडल, त्र्यंस, चतुरंश ] का ज्ञान सहायक-सामग्री-सापेच्च होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान परिस्थित की ऋषेचा से मुक्त होता है। उसकी इप्ति में देश, काल ऋौर परिस्थिति का व्यवधान या विषयांस नहीं ऋाता। इसलिए उससे वस्तु के मौलिक रूप की सही-सही जानकारी मिलती है।

अनादि-अनन्त
विश्व-स्थिति के मूल सूत्र
विकास और हास
विकास और हास के कारण
प्राणी-विभाग
उत्पत्ति-स्थान
स्थावर जगत्
संघोय जीवन
साधारण वनस्पति जीवों का परिमाण
प्रत्येक वनस्पति जीवों का परिमाण
प्रत्येक वनस्पति जीवों का परिमाण
क्रम-विकासवाद के मूलसूत्र
शारीरिक परिवर्तन का हास या उत्टा
क्रम

प्रभाव के निमित्त

## अनादि-अनन्तं

जीवन-प्रवाह के बारे में अनेक धारखाएं हैं। बहुत सारे इसे अनादि अननत मानते हैं तो बहुत सारे सादि सान्त। जीवन-प्रवाह को अनादि-अनन्त मानने वालों को उसकी उत्पत्ति पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। वैतन्य कब, कैसे और किससे उत्पन्न हुआ, वे समस्याएं उन्हें सताती हैं—जो असत् से सत् की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। 'उपादान' की मर्यादा को स्वीकार करने वाले असत् से सत् की उत्पत्ति नहीं मान सकते। नियामकता की दृष्टि से ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अन्यथा समक से परे की अञ्चवस्था उत्पन्न हो जाती है।

जैन-दृष्टि के अनुसार यह जगत् श्रनादि-श्रनन्त है। इसकी मात्रा न घटती है, न बढ़ती है, केवल रूपान्तर होता है १।

# विश्वस्थिति के मूल सूत्र

विश्वस्थिति की आधारभूत दस बातें हैं ---

- (१) पुनर्जन्म-जीव मरकर पुनरिप बार-बार जन्म सेते हैं।
- (२) कर्मबन्ध--जीव सदा (प्रवाहरूपेण अनादिकाल से । कर्म बाधते हैं।
- (३) मोहनीय-कर्मबन्ध-जीव सदा (प्रवाह रूपेण अनादि काल से) निरन्तर मोहनीय कर्म बांधते हैं।
- (४) जीव-अर्जीव का अत्यन्ताभाव—ऐसा न तो हुआ, न भाव्य है और न होगा कि जीव अजीव हो जाए और अजीव जीव हो जाए।
- (५) त्रस-स्थावर-म्रविच्छेद---ऐसा न तो हुन्ना, न भाज्य है भ्रौर न होगा कि सभी त्रस जीव स्थावर बन जाएं या सभी स्थावर जीव त्रस बन जाएं या सभी जीव केवल त्रस या केवल स्थावर हो जाएं।
- (६) लोकालोक प्रथमत्व—ऐसा न तो हुआ, न मान्य है और न होगा कि लोक जलोक हो जाए और अलोक लोक हो जाए।

- (७) सोकालोक-अन्योन्याऽप्रवेश--ऐसा न तो हुआ, न भाव्य है और न होगा कि लोक अलोक में प्रवेश करे और अलोक लोक में प्रवेश करे।
- ( ) लोक और जीवों का आधार-आधेय-सम्बन्ध-जितने चेत्र का नाम लोक है, उतने चेत्र में जीव है और जितने चेत्र में जीव है, उतने चेत्र का नाम लोक है।
- (६) लोक-मर्थादा-जितने चेत्र में जीव और पुद्गल गति कर सकते हैं, जतना चेत्र 'लोक' है और जितना चेत्र 'लोक' है जतने चेत्र में जीव और पुद्गल गति कर सकते हैं।
- (१०) ऋलोक-गति-कारणाभाव—लोक के सब ऋन्तिम भागों में ऋषबद्ध पाइव-स्पृष्ट पुद्गल हैं। लोकान्त के पुद्गल स्वभाव से ही रुखे होते हैं। वे गति में सहायता करने की स्थिति में संघटित नहीं हो सकते। उनकी सहायता के बिना जीव ऋलोक में गति नहीं कर सकते।

## विकास और हास

विकास और हास—ये भी परिवर्तन के मुख्य पहलू हैं। एकान्तिनिख स्थिति में न विकास हो सकता है और न हास। किन्तु जहाँ परिणामी-नित्यत्व की स्थिति है, वहाँ ये दोनों अवश्य होंगे। डार्विन के मतानुसार यह विश्व कमराः विकास की आरे बढ़ रहा है। जैन-दृष्टि इसे स्वीकार नहीं करती। विकास और हास जीव और पुद्गल—इन दो द्रव्यों में होता है। जीव का अन्तिम विकास है—मुक्त-दशा। यहाँ पहुँचने पर फिर हास नहीं होता। इससे पहले आध्यात्मिक कम-विकास की जो चौदह भूमिकाएं हैं, उनमें आठवीं (च्यक-श्रेणी) भूमिका पर पहुँचने के बाद मुक्त बनने से पहले च्या तक कमिक विकास होता है। इससे पहले विकास और हास—ये दोनों चलते हैं। कभी हास से विकाम और कभी विकास से हास होता रहता है। विकास-दशाएं ये हैं:—

- (१) ऋव्यवहार राशि ....साधारण-वनस्पति
- (२) व्यवहार राशि ... ... प्रत्येक-वनस्पति
- (क) एकेन्द्रिय ·····साधारण-जनस्पति, प्रत्येक-जनस्पति, पृथ्वी, पानी, तेजस्, वायुन

- ं ( स ) द्वीन्त्रिय · · · · · ·
- ं (ग) श्रीन्द्रय · · · · ·
  - (घ) चतुरिन्द्रिय .....
  - ( क ) पंचेन्द्रिय ...: आमनस्क, समनस्क

प्रत्येक प्राणी इन सबकी क्रमशः पार करके आगे बढ़ता है, यह बात नहीं। इनका उत्क्रमण भी होता है। यह प्राणियों की योग्यता का क्रम है, उत्क्रान्ति का क्रम नहीं। उत्क्रमण और अपक्रमण जीवों की आध्यात्मिक योग्यता और सहयोगी परिस्थितियों के समन्वय पर निर्भर है।

दार्शनिकों का 'ध्येयवाद' मिविष्य को प्रेरक मानता है और वैज्ञानिकों का 'विकासवाद' अतीत को। ध्येय की ओर बढ़ने से जीव का आध्यात्मिक विकास होता है—ऐसी कुछ दार्शनिकों की मान्यता है। किन्तु य दार्शनिक विचार भी बाह्य भेरणा है। आत्मा स्वतः स्फूर्त है। वह ध्येय की ओर बढ़ने के लिए बाध्य नहीं, स्वतन्त्र है। ध्येय को उच्चित रीति से समक लेने के बाद वह उसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न कर सकती है। उच्चित सामग्री मिलने पर वह प्रयत्न सफल भी हो सकता है। किन्तु 'ध्येय की और प्रगति' यह सर्व सामान्य नियम नहीं है। यह काल, स्वभाव, नियति, उद्योग आदि विशेषसामग्री-सापेद्य है।

वैज्ञानिक विकासवाद बाह्य स्थितियों का आकलन है। अतीत की अपेद्धा विकास की परम्परा आगे बढ़ती है, यह निश्चित सत्य नहीं है। किन्हों का विकास हुआ है तो किन्हों का हास भी हुआ है। अतीत ने नई आकृतियों की परम्परा को आगे बढ़ाया है, तो वर्तमान ने पुराने रूपों को अपनी गोद में समेटा भी है। इसलिए अकेले अवसर की दी हुई अधिक स्वतन्त्रता मान्य नहीं हो सकती। विकास बाह्य परिस्थित द्वारा परिचालित हो—आत्मा अपने से बाहर वाली शक्ति से परिचालित हो तो वह स्वतन्त्र नहीं हो सकती। परिस्थित का दास बनकर आत्मा कभी अपना विकास नहीं साथ सकता।

पुर्यात की शक्तियों का विकास और हास-ये दोनीं सदा चलते हैं। इनके विकास या हास का निरम्भिक सरम रूप नहीं है । शक्ति की दृष्टि से एक

पौद्गिलिक स्कन्ध में अनन्त गुण तारतम्य हो जाता है। आकार-रचना की दृष्टि से एक-एक परमासु मिलकर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध बन जाता है और फिर वे बिखर कर एक-एक परमासु बन जाते हैं।

पुद्गल अचेतन है, इसलिए उसका विकास या हास चैतन्य प्रेरित नहीं होता। जीव के विकास या हास की यह विशेषता है। उसमें चैतन्य होता है, इसलिए उसके विकास हास में बाहरी प्रेरणा के अतिरिक्त आन्तरिक प्रेरणा भी होती है।

जीव (चैतन्य) श्रीर शरीर का लोलीभूत संश्लेष होता है, इसलिए श्रान्तरिक प्रेरणा के दो रूप बन जाते हैं—(१) श्रात्म-जनित

(२) शरीर-जनित

श्चात्म-जनित श्चान्तरिक प्रेरणा से श्चाध्यात्मिक विकास होता है और श्वरीर-जनित से शारीरिक विकास ।

शरीर पाँच हैं । उनमें दो सूद्दम हैं श्रीर तीन स्यूल । सूद्दम शरीर स्यूल शरीर का प्रेरक होता है। इसकी वर्गणाएं शुभ श्रीर श्रशुभ दोनों प्रकार की होती हैं । शुभ वर्गणाश्रों के उदय से पौद्गलिक या शारीरिक विकास होता है श्रीर श्रशुभ वर्गणाश्रों के उदय से श्रात्म-चेतना का हास, श्रावरण श्रीर शारीरिक स्थिति का भी हास होता है।

जैन-दृष्टि के अनुसार चेतना और अचेतन-पुद्गल-संयोगात्मक सृष्टि का विकास क्रिमक ही होता है, ऐसा नहीं है।

## विकास और हास के कारण

विकास और हास का मुख्य कारण है आन्तरिक प्रेरणा या आन्तरिक-स्थिति या आन्तरिक योग्यता और सहायक कारण है बाहरी स्थिति। डार्बिन का सिद्धान्त बाहरीस्थिति को अनुचित महत्त्व देता है। बाहरी स्थितियां केवल आन्तरिक वृत्तियों को जगाती हैं, उनका नये सिरे से निर्माण नहीं करती। चेतन में योग्यता होती है, वही बाहरी स्थिति का सहारा पा विकसित हो जाती है।

- (१) अन्तरंग योग्यता और वहिरंग अनुक्लता-कार्य उत्पन्न होता है।
- (२) ऋन्तरंग ऋयोग्यता और बहिरंग ऋनुक्लता-कार्य उत्पन्न नहीं होता।

- (३) अन्तरंग बोग्यता और वहिरंग प्रतिकूलता-कार्य उत्पन्न नहीं होता।
- (४) अन्तरंग अयोग्यता और बहिरंग प्रतिकृत्ता---,, ,, ,, ,, ,, प्रत्येक प्राणी में दस संज्ञाएँ और जीवन-सुल की आकांसाएँ होती हैं । तीन एषणायें भी होती हैं---
  - (१) प्राचीषणा—मैं जीवित रहूँ।
  - (२) पुत्तैषणा-भेरी सन्त्रति चले।
  - (३) वित्तेषणा—में धनी बन्।

श्र्यं श्रीर काम की इस श्रान्तरिक प्रेरणा तथा भूख, प्यास, ठंडक, गर्मी श्रादि-श्रादि बाहरी स्थितियों के प्रहार से प्राणी की बहिर्मुखी इतियों का विकास होता है। यह एक जीवन-गत-विकास की स्थिति है। विकास का प्रवाह भी चलता है। एक पीढ़ी का विकास दूसरी पीढ़ी को श्रनायास मिल जाता है। किन्तु उद्भिद्-जगत् से लेकर मनुष्य-जगत् तक जो विकास है, वह पहली पीढ़ी के विकास की देन नहीं है। यह व्यक्ति-विकास की स्वतन्त्र गति है। उद्भिद्-जगत् से भिन्न जातियां उसकी शाखाएं नहीं किन्तु स्वतन्त्र हैं। उद्भिद्-जगत् से भिन्न जातियां उसकी शाखाएं नहीं किन्तु स्वतन्त्र हैं। उद्भिद् जाति का एक जीव पुनर्जन्म के माध्यम से मनुष्य बन सकता है। यह जातिगत विकास नहीं, व्यक्तिगत विकास है।

विकास होता है, इसमें दोनों विचार एक रेखा पर हैं। किन्तु दोनों की प्रिक्रिया भिन्न है। डार्विन के मतानुसार विकास जाति का होता है और जैन दर्शन के अनुसार व्यक्ति का। डार्विन को आतमा और कर्म की योग्यता जात होती तो उनका ध्यान केवल जाति, जो कि बाहरी वस्तु है, के विकास की ओर नहीं जाता। आन्तरिक योग्यता की कमी होने पर एक मनुष्य किर से उद्भिद जाति में जा सकता है, यह व्यक्तिगत हास है।

## प्राणी-विभाग

प्राणी दो प्रकार के होते हैं—चर और अचर । अचर प्राणी पांच प्रकार के होते हैं—पृथ्वी काय, अप् काय, तेजस् काय, वायु काय और वनस्पति काय। चर प्राणियों के आठ मेद होते हैं—(१) अण्डज (२) पोतज (३) जरायुज (४) रसज (५) संस्वेदज (६) सम्मूर्ण्डिम, (७) उन्हमिन और (६) उपपातज।

- (१) ऋएडज ऋण्डों से उत्पन्न होने वाले प्राणी ऋण्डज कहलाते हैं। जैसे-सांप, केंचुआ, मच्छ, कब्तर, इंस, काक, मोर ऋगदि जन्तु।
- (२) पीतज-जो जीव खुले आंग से उत्पन्न होते हैं, वे पीतज कहलाते हैं। जैसे-हाथी, नकुल, चूहा, बगुली आदि।
- (४) रसज—मध स्त्रादि में जो कृमि उत्पन्न होते हैं, वे रसज कहलाते हैं।
- (५) संस्वेदज—संस्वेद में उत्पन्न होने वाले संस्वेदज कहलाते हैं। जैसे जं स्नादि।
- (६) सम्मृचिंकुम—िकसी संयोग की प्रधानतया अपेद्या नहीं रखते हुए यत्र कुत्र जो उत्पन्न हो जाते हैं, वे सम्मूर्चिक्रम हैं। जैसे—चींटी, मक्खी आदि
- (७) उद्भिद्—भूमि को भेदकर निकलने वाले प्राणी उद्भिद् कहलाते हैं। जैसे—टिड्डी त्रादि।
- (८) उपपातज—शैय्या एवं कुम्भी में उत्पन्न होने वाले उपपातज हैं। जैसे···देवता, नारकी आदि।

## उत्पत्ति-स्थान

··· 'सञ्जे पाणा सञ्जे भृता सञ्जे जीवा सञ्जे सत्ता णाणाविह्जीणिया खाणाविह्संभवा, खाखाविह्नुक्रमा सरीर जोणिया सरीर संभवा सरीर बुक्तमा सरीराहारा कम्मीवगा कम्मिनयाणा कम्मगतीया, कम्मठीइया कम्मणा चेव विष्यरियासमुवेति।"

··· 'सब प्राणी, सब भूत, सब जीव और सब सत्व नाना प्रकार की योनियों में जरान्न होते हैं और वहीं स्थिति और वृद्धि को प्राप्त करते हैं। वे शरीर से जरपन्न होते हैं, शरीर में रहते हैं, शरीर में वृद्धि को प्राप्त करते हैं और शरीर का ही आहार करते हैं। वे कर्म के अनुगामी हैं। कर्म ही जनकी

उत्पत्ति, स्थिति और गति का आदि-कारण है। व कर्म के प्रभाव से ही विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं.....।"

प्राणियों के उत्पत्ति-स्थान ८४ लाख हैं और उनके कुल एक करोड़ साई सत्तानवें लाख (१,६७,६०,०००) हैं। एक उत्पत्ति-स्थान में अनेक कुल होते हैं। जैसे गोवर एक ही योनि है और उसमें कृषि-कुल, कीट-कुल, वृश्चिक-कुल आदि अनेक कुल हैं।

| स्थान                | उत्पत्ति   | कुल              |
|----------------------|------------|------------------|
| १पृथ्वीकाय           | ७ लाख      | १२ लाख           |
| २                    | ৬ ,,       | ७ ,,             |
| ३ तेजस्काय           | ৬ ,,       | ₹ ,,             |
| ४वायुकाय             | <b>9</b> " | ৬ ,,             |
| ५वनस्पतिकाय          | २४ लाख     | २८ ,,            |
| ६—द्वीन्द्रिय        | ₹ "        | <b>o</b> ,,      |
| ७त्रीन्द्रिय         | २          | <b>5</b> ,,      |
| ८—चतुरिन्द्रय        | ₹ "        | ٤ "              |
| ६—तियंज्ञपंचेन्द्रिय | Y "        | जलचर१२॥ लाख      |
|                      |            | खेचर१२ ,,        |
|                      |            | स्थलचर१० ,,      |
|                      |            | चर-परिसर्प−१० ,, |
|                      | <b> </b>   | मुज-परिसर्प−६ "  |
| १०—मनुष्य            | १४ लाख     | १२ लाख           |
| ११—नार की            | Υ,,        | ₹ <b>५</b> ,,    |
| १२देव                | ,,*        | ₹€ "             |

उत्पत्ति-स्थान एवं कुल-कोटि के श्रध्ययन से जाना जाता है कि प्राणियों की विविधता एवं मिन्नता का होना श्रसम्भव नहीं। स्थावर-जगत्

उक्त प्राणी विभाग जन्म-प्रक्रिया की दृष्टि से है ... गति की दृष्टि से प्राणी दो भागों में विभक्त होते हैं। (१) स्थावर और (२) त्रस। त्रस जीवीं में गति, स्रागति, भाषा, इच्छाव्यक्तिकरण स्रादि-स्रादि चैतन्य के स्पष्ट चिह्न प्रतीत होते हैं, इसलिए उनकी सचेतनता में कोई सन्देह नहीं होता । स्थावर जीवों में जीव के व्यावहारिक लच्चण स्पष्ट प्रतीत नहीं होते. इसलिए उनकी सजीवता चत्तराम्य नहीं है। जैन सूत्र बताते हैं-पृथ्वी, पानी, श्रुप्ति, वायु श्रीर बनस्पति-के पांची स्थावर-काय सजीव हैं। इसका श्राधारभृत सिद्धान्त यह है-हमें जितने पुदगल दीखते हैं, ये सब जीवशरीर या जीव-मुक्त शरीर हैं। जिन पुदगल-स्कन्धों को जीव अपने शरीर रूप में परिणत कर लेते हैं, उन्हीं को हम देख सकते हैं, दूसरों को नहीं। पांच स्थावर के रूप में परिणत पुद्गल दृश्य हैं। इससे प्रमाणित होता है कि वे सजीव हैं। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर उत्पत्तिकाल में सजीव ही होता है, उसी प्रकार पृथ्वी आदि के शरीर भी प्रारम्भ में सजीव ही होते हैं। जिस प्रकार स्वाभाविक अथवा प्रायोगिक मृत्यु से मनुष्य-शरीर निजीव या आत्म-रहित हो जाता है उसी प्रकार पृथ्वी आदि के शरीर भी स्वामाविक या प्रायोगिक मृत्य से निजींव बन जाते हैं। सिद्धान्त की भाषा में---

- (१) पृथ्वी-मिट्टी · · सचित्त—सजीव है।
- (२) पानी ..... सचित हैं तरलमात्र वस्तु सजीव होती है।
- (३) ऋकि ..... सचित्त है प्रकाश या ताप मात्र जीव संयोग से पैदा होता है।
- ( ४ ) वायु ....ः सचित्त है।
- ( ५) बनस्पति · · सचित्त है ।

निरोधी शस्त्र या घातक पदार्थ द्वारा उपहत होने पर ये ऋचित्त-निर्जाव वन जाते हैं "। इनकी सजीवता का बोध कराने के लिए पूर्ववर्ती ऋाचार्यों ने दुलनात्मक युक्तियां भी प्रस्तुत की हैं। जैसे—

- (१) मनुष्य-शारीर में समान जातीय मांसांकुर पैदा होते हैं, वैसे ही। पृथ्वी में भी समान जातीय श्रांकुर पैदा होते हैं, इसलिए वह सजीव है।
- (२) अपन्डे का प्रवाही रस सजीव होता है, पानी भी प्रवाही है, इसलिए सजीव है। गर्भकाल के प्रारम्भ में मनुष्य तरल होता है, वैसे ही पानी तरल है, इसलिए सजीव है। भूत्र आदि तरल पदार्थ शस्त्र-परिण्त होते हैं, इसलिए वे निर्जीव होते हैं।
- (३) जुगनू का प्रकाश और मनुष्य के शरीर में ज्वरावस्था में होने वाला जीव संयोगी है। वैसे ही अग्नि का प्रकाश और ताप जीव-संयोगी है। आहार के भाव और अभाव में होने वाली वृद्धि और हानि की अपेचा मनुष्य और अग्नि की समान स्थिति है। दोनों का जीवन वायु सापेच्च है। वायु के बिना मनुष्य नहीं जीता, वैसे अग्नि भी नहीं जीती। मनुष्य में जैसे प्राच्च वायु का प्रहण और विपवायु का जलागे रहता है, वैसे अग्नि में भी होता है। इसलिए वह मनुष्य की भांति सजीव है। सूर्य का प्रकाश भी जीव-संयोगी है। सूर्य, 'आतप' नाम कर्मोदययुक्त पृथ्वीकायिक जीवों का शरीर-पिएड है।
- (४) वायु में व्यक्त-प्राणी की भांति अनियमित स्व प्रेरित गति होती है। इससे उसकी सचेतनता का अनुमान किया जा सकता है। स्थूल-पुद्गल स्कन्धों में अनियमित गति पर-प्रेरणा से होती है, स्वयं नहीं।

ये चार जीव-निकाय हैं। इनमें से प्रत्येक में असंख्य-असंख्य जीव हैं।

मिटी का एक छोटा-सा देला, पानी की एक बून्द, अग्नि का एक कण, वायु
का एक सूदम भाग—ये सब असंख्य जीवों के असंख्य-शरीरों के पिण्ड हैं।

इनके एक जीव का एक शरीर अति सूदम होता है, इसलिए वह दृष्टि का
विषय नहीं, बनता। हम इनके पिण्डीभूत असंख्य शरीरों को ही देख
सकते हैं।

(५) वनस्पति का चैतन्य पूर्ववर्ती निकायों से स्पष्ट है। इसे जैनेतर दार्शनिक भी सजीव मानते आये हैं और वैशानिक जगत् में भी इसके चैतन्य सम्बन्धी विविध परी चुण हुए हैं ... बेतार की तरंगी (Wireless Waves) के बारे में अन्वेषण करते समय जगदीशचन्द्र बसु की यह अनुभव हुआ कि धातुओं के परमासु पर भी अधिक दवाब पढ़ने से दकाबढ आती है, और उन्हें

फिर उत्तेजित करने पर वह दूर हो जाती है। उन्होंने सूहम छानबीन के बाद बताया कि धान्यादि पदार्थ भी थकते हैं, चंचल होते हैं, विष से मुरकाते हैं, नशे से मस्त होते हैं और मरते हैं... अन्त में यह प्रमाणित किया कि संसार के सभी पदार्थ सचेतन हैं । वेदान्त की भाषा में सभी पदार्थों में एक ही चेतन प्रवाहित हो रहा है। जैन की भाषा में समूचा संसार अनन्त जीवों से व्यास है। एक असुमात्र प्रदेश भी जीवों से खाली नहीं है ।

वनस्पति की सचेतनता सिद्ध करते हुए उसकी मनुष्य के साथ नुलना की गई है।

जैसे मनुष्य शरीर जाति, (जन्म) धर्मक है, वैसे वनस्पति भी जाति-धर्मक है। जैसे मनुष्य-शरीर बालक, युवक व बृद्ध अवस्था प्राप्त करता है, वैसे वनस्पति शरीर भी। जैसे मनुष्य सचेतन है, वैसे वनस्पति भी। जैसे मनुष्य शरीर छेदन करने से मिलन हो जाता है, वेसे वनस्पति का शरीर भी। जैसे मनुष्य-शरीर आहार करने वाला है, वैसे वनस्पति-शरीर भी। जैसे मनुष्य-शरीर अनित्य है, वैसे वनस्पति का शरीर भी। जैसे मनुष्य-शरीर अशाश्वत है (प्रतिच्च्या मरता है), वैसे वनस्पति के शरीर की भी प्रतिच्च्या मृत्यु होती है। जैसे मनुष्य-शरीर में इष्ट और अनिष्ट आहार की प्राप्ति से वृद्धि और हानि होती है, वैसे ही वनस्पति के शरीर में भी। जैसे मनुष्य-शरीर विविध परिणमनयुक्त है अर्थात् रोगों के सम्पर्क से पाण्डुत्व, वृद्धि, सूजन, कृशता, छिद्र आदि युक्त हो जाता है, वैसे वनस्पति-शरीर भी नाना प्रकार के रोगों से प्रस्त होकर पुष्प, फल और त्वचा विहीन हो जाता है और औषिध के संयोग से पुष्प, फलादि युक्त हो जाता है। अतः वनस्पति चेतना युक्त है।

वनस्पति के जीवों में श्रव्यक्त रूप से दस संशाएँ होती हैं। संशा कहते हैं अनुभव को। दस संशाश्रों के नाम निम्नोक्त हैं:—

श्राहार-संशा, भय-संशा, भेयुन-संशा, परिग्रह-संशा, क्रोध-संशा, मान संशा, माया-संशा, लोभ-संशा, श्रोध-संशा, एवं लोक-संशा। इनको सिद्ध करने के लिए टीकाकारों ने उपयुक्त उदाहरण भी खोज निकाले हैं। वृक्ष जल का श्राहार तो करते ही हैं। इसके सिवाय 'श्रमर बेल' श्रपने श्रासपास होने बाले वृद्धी का सार खींच लेती है। कई वृद्ध रक्त-शोषक भी होते हैं। इसलिए बनस्पित में आहार-संज्ञा होती है। 'खुई मुई' आदि स्पर्श के भय से सिकुड़ जाती है, इसलिए बनस्पित में भय-संज्ञा हाती है। 'कुरू बक' नामक वृद्ध स्त्री के आलिंगन से पहाबित हो जाता है और 'अशोक' नामक वृद्ध स्त्री के पारधात से प्रमुदित हो जाता है, इसलिए बनस्पित में मैथुन-संज्ञा है। लताएं अपने तन्तुओं से वृद्ध को बींट लेती हैं, इसलिए बनस्पित में परिग्रह-संज्ञा है। 'किकनद' (रक्तोत्पल) का कंद कोध से हुंकार करता है। 'सिदती' नाम की बेल मान से मरने लग जाती है। लताएँ अपने फलों को माया से टांक लेती हैं। बिल्व और पलाश आदि वृद्ध लोभ से अपने मूल निधान पर फैलते हैं। इससे जाना जाता है कि बनस्पित में कोध, मान, माया और लोभ भी है। लताएं वृद्धों पर चढ़ने के लिए अपना मार्ग पहले से तय कर लेती हैं, इसलिए बनस्पित में औद-संज्ञा है। राजि में कमल सिकुड़ते हैं, इसलिए बनस्पित में लोक-संज्ञा है।

वृक्षों में जलादि सींचते हैं वह फलादि के रस के रूप में परिषत हो जाता है, इसलिए वनस्पति में उछ्ज्वास का सद्माव है। स्नायविक घड़कनों के बिना रस का प्रसार नहीं हो सकता। जैसे मनुष्य-शरीर में उछ्ज्वास से रक्त का प्रसार होता है और मृत-शरीर में उछ्ज्वास नहीं होता, अतः रक्त का प्रसार भी नहीं होता, इसलिए वनस्पति में उछ्ज्वास है। इत्यादि अनेकों युक्तियों से वनस्पति की सचेतनता सिद्ध की गई है।

वनस्पतिकाय के दो भेद हैं—(१) साधारण (२) प्रत्येक। एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं। वह साधारण-शरीरी, अनन्त काय या सूदम-निगोद हैं। एक शरीर में एक ही जीव होता है, वह प्रत्येक-शरीरी है। संघीय जीवन

साधारण-वनस्पति का जीवन संघ-वद्ध होता है। फिर भी उनकी आत्मिक सत्ता प्रयक्-पृथक् रहती है। कोई भी जीव अपना अस्तित्व नहीं गंवाता। उन एक शरीराअयी अनन्त जीवों के सूच्म शरीर तैजस् और कार्मण प्रयक्-प्रथक् होते हैं। उन पर एक-इसरे का प्रभाव नहीं होता। उनके साम्यवादी जीवन की परिभाषा करते हुए बताया है कि—"साधारण वनस्पति का एक जीव जो कुछ आहार आदि पुद्गल-समूह का प्रहण करता है, वह तत्शरीरस्थ रोष सभी जीवों के उपमोग में आता है और बहुत सारे जीव जिन पुद्गलों का प्रहण करते हैं, वे एक जीव के उपमोग्य बनते हैं "।" उनके आहार-विहार, उछुवास-निश्वास, शरीर निर्माण और मौत—ये सभी साधारण कार्य एक साथ होते हैं "। साधारण जीवों का प्रत्येक शारीरिक कार्य साधारण होता है। पृथक्-शरीरी मनुष्यों के कृत्रिम संघों में ऐसी साधारणता कभी नहीं आती। साधारण जीवों का स्वाभाविक संघात्मक जीवन साम्यवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है।

जीव श्रमूर्त है, इसलिए वे च्रेत्र नहीं रोकते । च्रेत्र-निरोध स्थूल पौद्गिलक बस्तुएं ही करती हैं। साधारण जीवों के स्थूल शरीर पृथक पृथक नहीं होते। जो-जो निजी शरीर हैं, वे सूद्म होते हैं, इसलिए एक सुई के श्रमंमाग जितने से क्कोटे शरीर में श्रनन्त जीव समा जाते हैं।

सुईं की नोक टिके उतने लह्य पाक तेल में एक लाख श्रोषधियों की श्रास्तिता होती है। सब श्रोषधियों के परमाखु उसमें मिले हुए होते हैं। इससे श्राधक सूदमता श्राज के विज्ञान में देखिए—

रसायन-शास्त्र के पिएडत कहते हैं कि श्राल्पीन के सिरे के बराबर बर्फ के टुकड़े में १०,००,००,००,००,००,००,००,०० श्रुगु हैं। इन उदाहरखों को देखते हुए साधारख जीवों की एक शरीराश्रयी स्थित में कोई संदेह नहीं होता। श्राग में तथा लोहे का गोला श्रिप्तमय होता है, वैसे साधारण बनस्पति-शरीर जीवमय होता है।

### साधारण वनस्पति जीवौं का परिमाण

लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं। उसके एक-एक आकाश प्रदेश पर एक-एक निगोद-जीव को रखते चले जाइए। वे एक लोक में नहीं समायेंगे, दो-चार में भी नहीं। वैसे अनन्त लोक आवश्यक होंगे १२। इस काल्पनिक संख्या से उनका परिमाण समिक्तए। उनकी शारीरिक स्थिति संकीर्ण होती है। इसी कारण वे ससीम लोक में समा रहे हैं।

### प्रत्येक वनस्पति

प्रत्येक वनस्पति जीवों के शारीर पृथक्-पृथक् होते हैं। प्रत्येक जीव अपने

शरीर का निर्माण स्वयं करता है। उनमें पराश्रयता भी होती है। एक घटक जीव के आश्रय में असंख्य जीव पलते हैं। वृद्ध के घटक बीज में एक जीव होता है। उसके आश्रय में पत्र, पुष्प और फूल के असंख्य जीव उपजते हैं। बीजावस्था के सिवाय वनस्पति-जीव संघातरूप में रहते हैं। श्लेष्म-द्रव्य-मिश्रित सरसों के दाने अथवा तिलपपड़ी के तिल एक रूप बन जाते हैं भें। तब भी उसकी सत्ता प्रथक पृथक रहती है। प्रत्येक वनस्पति के शरीरों की भी यही बात है। शरोर की संगत-दशा में भी उनकी मत्ता स्वतन्त्र रहती है। प्रत्येक वनस्पति जीवों का परिमाण

माधारण वनस्पति जीवों की भांति प्रत्येक वनस्पति का एक-एक जीव लोकाकाश के एक श्रंक प्रदेश पर रखा जाए तो ऐसे श्रसंख्य लोक वन जाए। यह लोक श्रसंख्य श्राकाश प्रदेश वाला है, ऐसे श्रसंख्य लोकों के जितने श्राकाश प्रदेश होते हैं, उतने प्रत्येक शरीरी वनस्पति जीव हैं १४। अ क्रम-विकासवाद के मूल सुन्न

डार्विन का सिद्धान्त चार मान्यताश्रों पर श्राधारित है-

- (१) पितृ नियम-समान में से समान संतति की उत्पत्ति।
- (२) परिवर्तन का नियम—निश्चित दशा में सदा परिवर्तन होता है, उसके विरुद्ध नहीं होता। वह (परिवर्तन) सदा आगे बढ़ता है, पीछे, नहीं हटता। उससे उन्निति होती है, अवनिति नहीं होती।
- (३) श्रिधिक उत्पत्ति का नियम—यह जीवन-संग्राम का नियम है। श्रिधिक होते हैं, वहाँ परस्पर संघर्ष होते हैं। यह श्रास्तित्व की बनाये रखने की लड़ाई है।
- (४) योग्य विजय—श्रस्तित्व की लड़ाई में जो योग्य होता है विजय उसी के हाथ में श्राती है। स्वाभाविक चुनाव में योग्य को ही श्रवसर मिलता है।

प्रकारान्तर से इसका वर्गीकरण यो भी हो सकता है:--

- (१) स्वतः परिवर्तन ।
- (२) वंश-परम्परा द्वारा अगली पीढी में परिवर्तन।
- (३) जीवन-संघर्ष में योग्यतम ऋवशेष ।

इसका पूरा विवरण यन्त्र-पृष्ठ में देखिए।

इसके अनुसार पिता-मासा के अजित गुण सन्तान में संक्रान्त होते हैं।
वहीं गुण वंशानुक्रम से पीटी-दरपीढ़ी धीरे-धीर उपस्थित होकर सुदीर्घ काल में
सुस्पष्ट आकार धारण करके एक जाति से अभिनव जाति उत्पन्न कर देते हैं।
डार्बिन के मतानुसार पिता-माता के प्रत्येक छंग से सुस्मकला या अवयव
निकलकर शुक्र और शोणित में संचित होते हैं। शुक्र और शोणित से सन्तान
का शरीर बनता है। अतएव पिता-माता के उपार्जित गुण सन्तान में संक्रान्त
होते हैं।

इसमें सत्यांश है, किन्तु वस्तुस्थिति का यथार्थ चित्रण नहीं । एक सन्तित में स्वतः बुद्धिगम्य कारणों के बिना भी परिवर्तन होता है। उस पर माता-पिता का भी प्रमाव पड़ता है, जीवन-संग्राम में योग्यतम विजयी होता है, यह सच है किन्तु यह उससे ऋषिक सच है कि परिवर्तन की भी एक सीमा है। वह समान जातीय होता है, विजातीय नहीं । द्रव्य की सत्ता का ऋति-कम नहीं होता, मौलिक गुणों का नाश नहीं होता।

विकास या नई जाति उत्पन्न होने का ऋषं है कि स्थितियों में परिवर्तन हो, वह हो सकता है। किन्तु तिर्यञ्च पशु, पत्ती या जल-जन्तु ऋादि से मनुख्य जाति की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

प्राणियों की मौलिक जातियां ध हैं। वे क्रम-विकास से उत्पन्न नहीं, स्वतन्त्र हैं। पांच जातियां योग्यता की दृष्टि से क्रमशः विकसित हैं। किन्तु पूर्व योग्यता से उत्तर योग्यता सृष्ट या विकसित हुई ऐसा नहीं। पंचेन्द्रिय प्राणी की देह से पंचेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होता है। वह पंचेन्द्रिय ज्ञान का विकास पिता से न्यून या ऋधिक पा सकता है। पर यह नहीं हो सकता कि वह किसी चतुरिन्द्रिय से उत्पन्न हो जाए या किसी चतुरिन्द्रिय को उत्पन्न कर दे। सजातीय से उत्पन्न होना और सजातीय को उत्पन्न करना, यह गर्मज-प्राणियों की निश्चित मर्यादा है।

विकासवाद जाति-विकास नहीं, किन्तु जाति-विषयांस मानता है। उसके अनुसार इस विश्व में कुछ-न-कुछ विशुद्ध से तह पदार्थ ही चारों और भरे पड़े थे। जिनकी गति और उष्णता में क्रमशः कभी होते हुए बाद में उनमें हो सर्व अहीं और हमारी इस पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार जैसे जैसे

हमारी यह पृथ्वी ठंदी होने लगी, वैसे-वैसे इस पर वायु जलादि की उत्पत्ति हुई और उसके बाद बनस्पति की उत्पत्ति हुई। उद्भिद्-राज्य हुआ। उससे बीव राज्य हुआ। जीव-राज्य का विकास कम इस प्रकार माना जाता है—पहले सरीस्रप हुए, फिर पञ्ची, पशु, बन्दर और मनुष्य हुए।

डार्विन के इस बिलम्बित "क्रम-विकास- प्रसर्पणवाद" को विख्यात प्राची तत्त्ववेत्ता "डी॰ ब्राइस" ने सान्ध्य—प्रिमरोज (इस पेड़ का थोड़ा सा चारा हालैण्ड से लाया जाकर अन्य देशों की मिट्टी में लगाया गया। इससे अक-स्मात् दो नई श्रेणियों का उदय हुआ ) के उदाहरण से असिद्ध ठहरा कर 'प्लुत सञ्चारवाद' को मान्य ठहराया है, जिसका अर्थ है कि एक जाति से दूसरी उपजाति का जन्म आकस्मिक होता है, क्रमिक नहीं।

विज्ञान का सुष्टि-क्रम असत् से सत् ( उत्पाद्वाद या अहैतुकवाद ) है।
यह विश्व कव, क्यों और कैसे उत्पन्न हुआ ? इसका आनुमानिक कल्पनाओं
के अतिरिक्त कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता…डार्विन ने सिर्फ शारीरिक
विवर्तन के आधार पर क्रम-विकास का सिद्धान्त स्थिर किया । शारीरिक
विवर्तन में वर्ण-भेद, संहनन-भेद । संस्थान-भेद, लम्बाई-चौड़ाई का तारतम्य, ऐसे ऐसे और भी सुहम-स्थूल भेद हो सकते हैं । ये पहले भी हुआ
करते थे और आज भी होते हैं । ये देश, काल, परिस्थित के भेद से किसी
विशेष प्रयोग के बिना भी हो सकते हैं और विशेष प्रयोग के द्वारा भी ।
१७६१ ई॰ में भेड़ों के मुख्ड में अकस्मात् एक नई जाति उत्पन्न हो गई ।
उन्हें आजकल "अनेकन" भेड़ कहा जाता है। यह जाति, मर्यादा के अनुकूल
परिवर्तन है जो यदा तदा, यत् किंचित् सामग्री से हुआ करता है। प्रायोगिक
परिवर्तन के नित नए उदाहरण विज्ञान जगत् प्रस्तुत करता ही रहता है।

श्रीमनव जाति की उत्पत्ति का सिद्धान्त एक जाति में श्रमेक व्यक्ति प्राप्त भिन्नताश्रों की बहुलता के श्राधार पर स्वीकृत हुआ है। उत्पत्ति-स्थान श्रीर कुल-कोटि की भिन्नता से प्रत्येक जाति में मेद—बाहुल्य होता है...उन श्रवान्तर मेदों के श्राधार पर मीलिक जाति की सुष्टि नहीं होती। एक जाति उससे मौलिक मेद बाली जाति को जन्म देने में समर्थ नहीं होती। जो बीव जिस जाति में जन्म होता है, वह उसी जाति में प्राप्त गुणों का विकास कर सकता है। जाति के विभाजक नियमों का अतिक्रमण नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो जीव स्वार्जित कर्म-पुद्गलों की प्रेरणा से जिस जाति में जन्म लेता है, खसी( जाति ) के आधार पर उसके शरीर, संहनन, संस्थान ज्ञान आदि का निर्णय किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

बाहरी स्थितियों का प्राणियों पर प्रभाव होता है। किन्तु उनकी आनुवंशिकता में वे परिवर्तन नहीं ला सकतीं। प्रो० डालिंगटन के अनुसार—"जीवों की बाहरी परिस्थितियां प्रत्यन्त रूप से उनके विकास-कम को पूर्णत्या निश्चित नहीं करतीं। इससे यह सावित हुआ कि मार्क्स ने अपने और दूरगामी नहीं थी। विभिन्न स्वाभावों वाले मानव-प्राणियों के शरीर में बाह्य और आन्तरिक मौतिक प्रभेद मौजूद होते हैं। उसके भीतर के भौतिक प्रभेद के आधार को ही आनुवंशिक या जन्मजात कहा जाता है। इस मौतिक आन्तरिक प्रभेद के आधारों का भेद ही व्यक्तियों, जातियों और वगों के भेदों का कारण होता है। ये सब मेद बाहरी अवयवों में होने वाले परिवर्तनों का ही परिणाम हैं। इन्हें जीवधारी देह के पहलुओं के सिवाय कोई बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। आनुवंशिकता के इस असर को अच्छे भोजन, शिक्षा अथवा सरकार के किसी भी कार्य से चाहे वह कितना ही उदार या कर क्यों न हो, सुधार या उन्नत करना कठिन है।

अनुवंशिकता के प्रभाव की इस नए आविष्कार के बाद 'जेनेटिक्स का विज्ञान' कहा गया १७।

हमें दो अंगी के प्राणी दिखाई देते हैं। एक अंगी के गर्भज हैं, जो माता-पिता के शोणित, रज और शुक्त-विन्दु के मेल से उत्पन्न होते हैं। दूसरी अंगी के सम्मूचिंद्यम हैं, जो गर्भाधान के बिना स्व-अनुकृत सामग्री के सान्त्रिध्य मात्र से उत्पन्न हो जाते हैं।

एकेन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय के जीव सम्मूर्चिक्षम और तिर्यञ्च जाति के ही होते हैं। पंचेन्द्रिय जीव सम्मूर्चिक्षम और गर्भज दोनों प्रकार के होते हैं। इन दौनों (सम्मूर्चिक्षम और गर्भज पंचेन्द्रिय) की दो जातियां हैं—

(१) तिर्यञ्चं (२) मनुष्य। (मनुष्य के मल, मूत्र, लहू आदि आशुचि स्थान में उत्पन्न होने वाले पंचेन्द्रिय जीव सम्मूच्छिम मनुष्य कहलाते हैं १८)

तिर्यञ्च जाति की मुख्य दशाएं तीन हैं :--

- (१) जलचर-मत्स्य स्नादि।
- (२)स्थलचर-गाय, भैंस आदि।
- (क) उरपरिसुप--रेंगने वाले प्राणी-सांप आदि।
- (ख) मुजपरिसूप—मुजा के बल पर चलने वाले प्राणी—नेवला स्रादि इसीकी उपशाखाएं हैं।
  - (३) खेचर-पची।

सम्मूर्च्छिम जीवों का जाति-विभाग गर्भ-च्युत्कान्त जीवों के जाति-विभाग जैसा सुस्पष्ट श्रीर संबद्ध नहीं होता।

त्राकृति परिवर्तन त्रीर त्रवयवों की न्यूनाधिकता के आधार पर जाति कि काम की जो कल्पना है, वह श्रीपचारिक है, तात्त्विक नहीं । सेव के वृत्त्व की लगभग २ हजार जातियां मानी जाती हैं । भिन्न-भिन्न देश की मिडी में वोया हुआ बीज भिन्न-भिन्न प्रकार के पौधों के रूप में परिणत होता है । उनके फुलों और फलों में वर्ण, गन्ध, रस आदि का अन्तर भी आ जाता है । किलम' के द्वारा भी वृद्धों में आकस्मिक परिवर्तन किया जाता है । इसी प्रकार तियंत्रच और मनुत्य के शरीर पर भी विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है । शीत प्रधान देश में मनुत्य का रंग श्वेत होता है, एप्ण-प्रधान देश में श्याम । यह परिवर्तन मौलिक नहीं है । वेशानिक प्रयोगों के द्वारा औपचारिक परिवर्तन के उदाहरण प्रस्तृत किये गए हैं । मौलिक परिवर्तन प्रयोगिसद्ध नहीं हैं । इसलिए जातिगत औपचारिक परिवर्तन के आधार पर क्रम-विकास की धारणा अधिक मूल्यवान नहीं वन सकती ।

### शारीरिक परिवर्तन का हास या उल्टा क्रम

पारिपार्श्विक वातावरण या बाहरी स्थितियों के कारण जैसे विकास या प्रगति होती है, वैसे ही उसके बदलने पर ह्वास या पूर्व गति भी होती है।

इस दिशा में सब से आश्चर्यजनक प्रयोग हैं—म्यूनिख की जन्तुशाला के डाइरेक्टर श्री हिंज हैक के, जिन्होंने विकासवाद की गाड़ी ही आगे से पीछे

की अगेर दकेल दी है और ऐसे घोड़े पैदा किये हैं, जैसे कि पन्द्रह हजार वर्ष पूर्व होते थे ! प्रागैतिहासिक युंग के इन घोड़ी को इतिहासकार 'टरपन' कहते हैं <sup>१९</sup>।

इससे जाना जाता है कि शरीर, सहनन, संस्थान और रंग का परिवर्तन होता है। उससे एक जाति के अनेक रूप बन जाते हैं, किन्तु मूलभूत जाति नहीं बदलती।

दो जाति के प्राणियों के संगम से तीसरी एक नई जाति पैदा होती है। उस मिश्र जाति में दोनों के स्वभाव मिलते हैं, किन्तु यह भी शारीरिक मेद वाली उपजाति है। आस्मिक ज्ञानकृत जैसे ऐन्द्रियक और मानसिक शक्ति का भेद उनमें नहीं होता। जातिभेद का मूल कारण है—आस्मिक विकास इन्द्रियां, स्पष्ट भाषा और मन, इनका परिवर्तन मिश्रण और काल-क्रम से नहीं होता। एक स्त्री के गर्भ में 'गर्भ-प्रतिबिम्ब' पैदा होता है, जिसके रूप भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते हैं दिश आकृति-भेद की समस्या जाति भेद में मौलिक नहीं है।

### प्रभाव के निमित्त

एक प्राणी पर माता-पिता का, श्रासपास के वातावरण का, देश-काल की सीमा का, खान-पान का, ब्रहों-उपब्रहों का श्रनुकृल-प्रतिकृल प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके जो निमित्त हैं उन पर जैन-दृष्टि का क्या निर्शय है—यह थोड़ में जानना है।

प्रभावित स्थितियों को वर्गीकृत कर हम दो मान लें—शरीर और बुद्धि।
ये सारे निमित्त इन दोनों की प्रभावित करते हैं।

प्रत्येक प्राणी आहमा और शरीर का संयुक्त एक रूप होता है। प्रत्येक प्राणीं को आहिमक शक्ति का विकास और उसकी अभिव्यक्ति के निमित्तभूत शारीरिक साधन उपलब्ध होते हैं।

त्रातमा सूत्म शरीर का प्रवर्तक है, सूत्त्म शरीर स्थूल शरीर का। बाहरी स्थितियां स्थूल शरीर को प्रभावित करती हैं, स्थूल शरीर सूत्त्म शरीर को श्लीर सूत्म शरीर को निहिन्द्रय, मन या चेतन वृत्तियों को।

शरीर पौद्गलिक होते हैं—सूद्म शरीर सूद्म वर्गणात्रों का संगठन होता है और स्थूल शरीर स्थूल वर्गणात्रों का।

- (१) आनुवंशिक समानता का कारण है वर्गणा का साम्य। जन्म के आरम्भ काल में जीव जो आहार लेता है, वह उन्नके जीवन का मूल आधार होता है। वे वर्गणाएं मातृ-पितृ सात्म्य होती हैं, इसिलए माता और पिता का उस पर प्रभाव होता है। सन्तान के शरीर में मांस, रक्त और मस्तुलुंग (भेजा) ये तीन आंग माता के और हाड़, मज्जा और केश-दादी-रोम-नख—ये तीन आंग पिता के होते हैं विशेष वर्गणाओं का साम्य होने पर भी आन्तरिक योग्यता समान नहीं होती। इसिलए माता-पिता से पुत्र की विच, स्वभाव, योग्यता मिन्न भी होती हैं। यही कारण है कि माता-पिता के गुण दोषों का सन्तान के स्वास्थ्य पर जितना प्रभाव पड़ता है, उतना बुद्धि पर नहीं पड़ता।
- (२) वातावरण भी पौद्गलिक होता है। पुद्गल-पुद्गल पर असर डालते हैं। शरीर, भाषा और मन की वर्गणाओं के अनुकूल वातावरण की वर्गणाएं होती हैं, उन पर उनका अनुकूल प्रभाव होता है और प्रतिकूल दशा में प्रतिकृल। आत्मिक शक्ति विशेष जागृत हो तो इसमें अपवाद भी हो सकता है। मानसिक शक्ति वर्गणाओं में परिवर्तन ला सकती हैं। कहा भी है—

"चित्तायत्तं धातुबद्धं शरीरं, स्वस्थे चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति । तस्माधितं सर्वथा रच्चणीयं, चित्ते नष्टे बुद्धयो यान्ति नाशम्"॥

- —यह धातु-बद्ध शरीर चित्त के श्रधीन है। स्वस्थ चित्त में बुद्धि की स्फुरणा होती है। इसलिए चित्त को स्वस्थ रखना चाहिए। चित्त नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसका तः त्ययं यह है कि पवित्र श्रीर बलवान मन पवित्र वर्गणाश्रों को प्रहण करता है, इसलिए बुरी वर्गणाएं शरीर पर भी बुरा असर नहीं डाल सकतीं। गांधीजी भी कहते थे— 'विकारी मन ही रोग का केन्द्र बनता है, यह भी सर्वथा निरपवाद नहीं है।
- (३) खान-पान श्रीर श्रीषधि का असर भी भिन्न-भिन्न प्राणियों पर भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। इसका कारण भी उनके शरीर की भिन्न-भिन्न वर्गखाएं हैं। वर्गणाश्रों के वर्ग, गन्ध, रस श्रीर स्पर्श में अनन्त प्रकार का वैचिन्न्य श्रीर तरतमभाव होता है। एक ही रस का दो न्यक्ति दो प्रकार का अनुभव करते हैं। यह उनका बुद्धि-दोष या अनुभव-शक्ति का दोष नहीं

किन्तु इस भेद का आधार उनकी विभिन्न वर्गणाएँ हैं। अलग-अलग परिस्थिति में एक ही व्यक्ति को इस भेद का शिकार होना पड़ता है।

खान-पान, श्रोषधि श्रादि का शरीर के श्रवयवों पर श्रसर होता है। शरीर के श्रवयव इन्द्रिय-मन-भाषा के साधन होते हैं, इसलिए जीव की प्रवृत्ति के में भी परस्पर कारण बनते हैं। ये बाहरी वर्गणाए श्रान्तरिक योग्यता को सुधार या बिगाड़ नहीं सकतीं, श्रीर न बढ़ा-घटा भी सकतीं। किन्तु जीव की श्रान्तरिक योग्यता की साधनभूत श्रान्तरिक वर्गणाश्रों में सुधार या बिगाड़ ला सकती हैं। यह स्थिति दोनों प्रकार की वर्गणाश्रों के बलाबल पर निर्मर है।

(४) ग्रह-उपग्रह से जो रिश्मयां निकलती हैं, उनका भी शारीरिक वर्गणाओं के अनुसार अनुकृत या प्रतिकृत प्रभाव होता है। विभिन्न रंगों के शीशों द्वारा सूर्य-रिश्मयों को एकत्रित कर शरीर पर डाला जाए तो स्वास्थ्य या गन पर उनकी विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं। संगठित दशा में हमें तत्काल उनका असर मालूम पड़ता है। असंगठित दशा और स्हम रूप में उनका जो असर हमारे ऊपर होता है, उसे हम पकड़ नहीं मकते।

ज्यों तिर्विद्या में उल्का की श्रीर योग-विद्या में विविध रंगों की प्रतिक्रिया भी उनकी रिश्मयों के प्रभाव से होती है।

यह बाहरी असर है। अपनी आन्तरिक वृत्तियों का भी अपने पर प्रभाव पड़ता है। ध्यान या मानसिक एकाग्रता से चंचलता की कमी होती है, आरम-शक्ति का विकास होता है। मन की चंचलता से जो शक्ति बिखर जाती है, वह ध्यान से केन्द्रित होती है। इसीलिए आत्म-विकास में मन-गुप्ति, बचन-गुप्ति और काय-गुप्ति का बड़ा महत्त्व है।

मानितक श्रनिष्ट-चिन्तन से प्रतिकृत वर्गणाएं यहीत होती हैं, उनका स्वास्थ्य पर हानिजनक प्रभाव होता है। प्रमन्न दशा में श्रनुकृत वर्गणाएँ श्रनुकृत प्रभाव डालती हैं।

क्रोध आदि वर्गणाओं की भी ऐसी ही स्थिति है। ये वर्गणाए समूचे लोक में भरी पड़ी हैं। इनकी बनावट अलग-अलग दंग की होती है। और उसके अनुसार ही में निमित्त बनती हैं।

### कर्मवाद

कर्स आत्मा का आन्तरिक वातावरण परिस्थिति कर्म की पौद्रगलिकता आत्मा और कर्म का सम्बन्ध कैसे ? बन्ध के हेत् ਕ≂ध बन्ध की प्रक्रिया कर्म कौन बांधता है ? कर्म बन्ध कैसे ? पुण्य बन्ध का हेतु कर्म का नाना रूपों में दर्शन फल-विपाक उदय उदय के दो रूप अपने आप उदय में आने वाले कर्म के हेतु द्सरों द्वारा उदय में आने वाले कर्म के हेतु कर्म के उदय से क्या होता है ? फल की प्रक्रिया पुण्य-पाप मिश्रण नहीं होता कोरा पुण्य धर्म और पुण्य उदीरणा योग्य-कर्म उदीरणा का हेतु-पुरुषार्थ पुरुषार्थ भाग्य को बदल सकता है।

वेदना काल-निर्णय निर्जारा आत्मा स्वतंत्र है या कर्म के अधीन कर्म-मुक्ति की प्रक्रिया अनादि का अन्त कैसे ? लेश्या कर्म के संयोग और वियोग से होने वाली आध्यात्मिक विकास और हास की रेखाएं। क्षयीपशम "मलावृतमणेव्यंक्तियंथानैकविषेक्यते। कर्मावृतात्मनस्तद्वत्, योग्यता विविधा न किम्॥"

---तत्त्वार्थ-श्लोक वार्तिक-१६१

"स्रात्मा तदन्यसंयोगात्, संसारी तद्वियोगतः।

स एव मुक्त एतौ च, तत् स्वाभाव्यात्तयो स्तथा ॥" - योगविन्तु

भाग्त के सभी आस्तिक दर्शनों में जगत् की विभक्ति, विचित्रता ध श्रीर साधन तुल्य होने पर भी फल के तारतम्य या श्रन्तर को सहेतुक माना है । उस हेत को वेदान्ती 'श्रविद्या.' बौद्ध 'वासना' सांख्य 'क्लेश' श्रीर न्याय-वैशेषिक 'श्रदृष्ट' तथा जैन 'कर्म' कहते हैं । कई दर्शन कर्म का सामान्य निर्देशमात्र करते हैं और कई उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करते-करते बहुत आगे वह जाते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार अहष्ट आतमा का गुरा है। अरुक्रे-बरेकमों का आत्मा पर संस्कार पड़ता है, वह अरह है। जब तक उसका फल नहीं मिल जाता, तब तक वह आतमा के माथ रहता है। उसका फल ईश्वर के माध्यम से मिलता है । कारण कि यदि ईश्वर कर्म-फल की व्यवस्था न करे तो कर्म निष्फल हो जाएं। सांख्य कर्म को प्रकृति का विकार मानता है । श्रद्धि बुरी प्रवृत्तियों का प्रकृति पर संस्कार पड़ता है। उस प्रकृतिगत-संस्कार से ही कमों के फल मिलते हैं। बौद्धों ने चित्तगत वासंना को कम माना है। यही कार्य कारण-भाव के रूप में सुख-दु:ख का हेतू बनती है। जैन-दर्शन कर्म को स्वतन्त्र तत्त्व मानता है। कर्म अनन्त परमाशुश्री के स्कन्ध हैं। वे समूचे लोक में जीवारमा की ऋच्छी-बुरी प्रवृत्तियों के द्वारा उसके साथ बंध जाते हैं, यह उनकी बध्यमान (बंध) अबस्या है। बन्धने के बाद छनका परिपाक होता है, वह सत् (सत्ता) अवस्था है। परिपाक के बाद उनसे सुख-दुःख रूप तथा श्रावरण रूप फल मिलता है, वह उदयमान ( उदय ) अवस्था है। अन्य दर्शनों में कमों की क्रियम। ग्, संचित और प्रारम्थ-ने तीन ऋवस्थाएं बताई गई हैं। वे ठीक क्रमशः बन्ध, सत् क्रीर उदय की समानार्थक हैं ...वन्ध के प्रकृति, स्थिति, विपाक और प्रदेश-ये चार प्रकार, उदीरणा—कर्म का शीघ फल मिलना, उद्वर्तन—कर्म की स्थिति और विपाक की वृद्धि होना, अपवर्तन—कर्म की स्थिति और विपाक में कमी होना, संक्रमण—कर्म की सजातीय प्रकृतियों का एक दूसरे के रूप में बदलना, आदि आदि अवस्थाएं जैनों के कर्म-सिद्धान्त के विकास की सूचक हैं।

बन्ध के कारण क्या हैं ? बन्धे हुए कमों का फल निश्चित होता है या अनिश्चित ? कर्म जिस रूप में बन्धते हैं, उसी रूप में उनका फल मिलता है या अन्यथा ? धर्म करने वाला दुःखी और अधर्म करने वाला सुखी कैसे ? आदि-आदि विषयों पर जैन अन्थकारों ने खूब विस्तृत विवेचन किया है । इन सबको लिया जाए तो दूसरा अन्थ बन जाए । इसीलिए यहाँ इन सब असंगों में न जाकर कुछ विशेष बातों की ही चर्चा करना उपयुक्त होगा । आत्मा का आन्तरिक वातावरण

पदार्थ के अवसंयुक्त रूप में शक्ति का तारतम्य नहीं होता। दूसरे पदार्थ से संयुक्त होने पर ही उसकी शक्ति न्यून या अधिक बनती है। दूसरा पदार्थ शक्ति का वाधक होता है, वह न्यून हो जाती है। बाधा हटती है, वह प्रगट हो जाती है। संयोग-दशा में यह हास-विकास का क्रम चलता ही रहता है। अवसंयोग-दशा में पदार्थ का सहज रूप प्रगट हो जाता है, फिर उसमें हास या विकास कुछ भी नहीं होता।

श्रात्मा की श्रान्तरिक योग्यता के तारतम्य का कारण कर्म है। कर्म के संयोग से वह (श्रान्तरिक योग्यता) श्रावृत होती है या विकृत होती है। कर्म के विलय (श्रसंयोग) से उसका स्वभावोदय होता है। बाहरी स्थित श्रान्तरिक स्थित को उत्तेजित कर श्रात्मा पर प्रभाव डाल सकती है, सीधा नहीं। शुद्ध या कर्म-मुक्त श्रात्मा पर बाहरी परिस्थिति का कोई भी श्रसर नहीं होता। श्रशुद्ध या कर्म-बद्ध श्रात्मा पर ही उसका प्रभाव होता है। वह भी श्रशुद्ध की मात्रा के श्रनुपात से। श्रुद्ध की मात्रा बढ़ती है, बाहरी बातावरण का श्रसर कम होता है, श्रुद्ध की मात्रा कम होती है, बाहरी बातावरण छा जाता है। परिस्थित ही प्रधान होती तो श्रुद्ध श्रीर श्रशुद्ध पदार्थ पर समान श्रसर होता, किन्तु ऐसा नहीं होता है। परिस्थित छुक्तेजक है, कारक नहीं।

विजातीय सम्बन्ध विचारणा की दृष्टि से आत्मा के साथ सर्वाधिक घनिष्ट सम्बन्ध कमें पुद्गलों का है। समीपवर्ती का जो प्रमाव पड़ता है, वह दूरवर्ती का नहीं पड़ता। परिस्थित दूरवर्ती घटना है। वह कमें की उपेचा कर आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी पहुँच कमें संघटना तक ही है। उससे कमें संघटना प्रभावित होती है फिर उससे आत्मा। जो परिस्थित कमें संस्थान को प्रभावित न कर सके, उसका आत्मा पर कोई असर नहीं होता।

बाहरी परिस्थिति सामृहिक होती है। कर्म को वैयक्तिक परिस्थिति कहा जा सकता है। यही कर्म की सत्ता का स्वयंभू-प्रमाण है। परिस्थिति

काल, च्रेत्र, स्वभाव, पुरुषार्थ, नियति और कर्म की सह-स्थिति का नाम ही परिस्थिति है।

| काल                                          | से     | ही     | सब्  | কুন্ত   | होता | €,   | यह    | एकान्त       | द्याद      | मिथ्या | 81     |  |
|----------------------------------------------|--------|--------|------|---------|------|------|-------|--------------|------------|--------|--------|--|
| सेत्र                                        | ,,     | ,,     | ,,   | 37      | **   | ,,   | "     | 7,           | ,,         | **     | ,,     |  |
| स्वभा                                        | व से   | 33     | "    | 33      | "    | "    | **    | >>           | 33         | 53     | ,,     |  |
| पुरुषाः                                      | र्थ से | ,,     | ,,   | ,,      | "    | ,,   | ,,    | ;,           | >>         | >>     | >>     |  |
|                                              |        |        |      |         | ,,   |      |       |              | 35         | **     | 97     |  |
| कर्म                                         | **     | ,,,    | ,,   | ,,      | "    | ,,   | ,,    | "            | "          | 99     | "      |  |
| कर्म ",, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, |        |        |      |         |      |      |       |              |            |        |        |  |
| चेत्र (                                      | स्थ    | ान )   | से भ | ते कुछ  | बनता | r i  | है, य | ह सापे       | ह्म दृष्टि | सत्य   | है।    |  |
| स्वभा                                        | व से   | भी     |      | "       | "    | ;    | ),    | <b>33</b> 33 | "          | **     | ,,     |  |
| पुरुषाः                                      | र्थ से | भी     |      | "       | 73   | ,    | , ,   | 5 99         | 2)         | ,,     | 39     |  |
| निय वि                                       | ₹ ,,   | "      |      | "       | ,,   | ;    | ; ;   | , ,,         | **         | 33     | **     |  |
| कर्म                                         | ,,     | 33     |      | **      | 55   | :    | ,, ,  | i) ))        | 33         | "      | ٠,     |  |
| वर्तमा                                       | न है   | हे दें | न म  | ानस में | काल  | ा-मय | दा,   | च्चेत्र-मय   | दा, स्व    | भाव-मय | र्गदा, |  |
|                                              | _      |        |      |         | _    |      |       |              | _          |        |        |  |

वर्तमान के जैन मानम में काल-मर्यादा, खेत्र-मर्यादा, स्वभाव-मर्यादा, पुरुपार्थ मर्यादा श्रीर नियति-मर्यादा का जैसा स्पष्ट विवेक या अनेकान्त-दर्शन है, वेसा कर्म-मर्यादा का नहीं रहा है। जो कुछ होता है, वह कर्म से ही होता है—ऐसा घोष साधारण हो गया है। यह एकान्तवाद सच नहीं है। आत्म-गुण का विकास कर्म से नहीं होता, कर्म के विलय से होता है।

परिस्थितिबाद के एकान्त-श्राग्रह के प्रति जैन-दृष्टि यह है—रोग देश-काल की स्थिति से ही पैदा नहीं होता, किन्तु देश-काल की स्थिति से कर्म की उत्तेजना (उदीरणा) होती है श्रीर उत्तेजित कर्म-पुद्गल रोग पैदा करते हैं। इस प्रकार जितनी भी बाहरी परिस्थितियां हैं, वे सब कर्म-पुद्गलों में उत्तेजना लाती हैं। उत्तेजित कर्म-पुद्गल श्रात्मा में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाते हैं। परिवर्तन पदार्थ का स्थमाव सिद्ध धर्म है। वह संयोग-कृत होता है, तब विभाव-रूप होता है। दूसरे के संयोग से नहीं होता. तब उनकी परिणित स्वामाविक हो जाती है।

#### कर्म की पौद्गलिकता

अपन्य दर्शन कर्म को जहाँ संस्कार या वासना रूप मानते हैं, वहाँ जैन-दर्शन उसे पौद्गलिक मानता है। 'जिस वस्तु का जो गुण होता है, वह उसका विघातक नहीं बनता।' आत्मा का गुण उसके लिए आवरण पारतन्त्र्य और दुःख का हेतु कैसे बने १

कर्म जीवात्मा के त्रावरण, पारतन्त्र्य त्रीर दुःखों का हेत है—गुर्खा का विघातक है। इसलिए वह त्रात्मा का गुण नहीं हो सकता।

बेड़ी से मनुष्य बन्धता है, सुरापान से पागल बनता है, क्लोरोफाम से बेमान बनता है। ये सब पौद्गिलिक वस्तुएं हैं। ठीक इमी प्रकार कमें के संयोग से भी आतमा की ये दशाएं बनती हैं। इसिलए वह भी पौद्गिलिक है। ये बेड़ी आदि बाहरी बन्धन एवं अल्प सामर्थ्य वाली बस्तुएं हैं। कमें आतमा के साथ चिपके हुए तथा अधिक सामर्थ्य वाले सूद्म स्कन्ध हैं। इसीलिए उनकी अपेद्या कर्म-परमागुओं का जीवात्मा पर गहरा और आन्तरिक प्रभाव पड़ता है।

शरीर पीद्गलिक है, उसका कारण कर्म है। इसलिए वह भी पीद्गलिक है। पीद्गलिक कार्य का समवायी कारण पीद्गलिक होता है। मिट्टी भौतिक है तो उससे बनने वाला पदार्थ भौतिक ही होगा।

त्राहार त्रादि श्रनुक्ल सामग्री से सुखानुभूति और शस्त्र-प्रहार श्रादि से दुःखानुभूति होती है। श्राहार और शस्त्र पौद्गलिक हैं, इसी प्रकार सुख-दुःख के हेभूद्वत कर्म भी पौद्गलिक हैं।

बन्ध की अपेक्षा जीव और पुद्गल अभिन्न हैं-एकमेक हैं। लक्कण की अपेता वे भिन्न हैं। जीव चेतन है और पुर्गल अचेतन, जीव अमूर्त है श्रीर पुद्रगल मृर्त ।

इन्द्रिय के विषय स्परां ऋादि मूर्त हैं। उनको भोगने वाली इन्द्रियां मूर्त हैं। उनसे होने वाला सुख-दुःख मूर्त है। इसलिए उनके कारण-भूत कर्म भी मर्त हैं "!

मृत्तं ही मूर्त्तं को स्पर्शं करता है। मूर्त्तं ही मूर्त्तं से बंधता है। ऋमूर्त्तं जीव मूर्त कमों को अपनकाश देता है। वह उन कमों से अपनकाश-रूप हो जाता है ।

गीता, उपनिषद् आदि में अच्छे बुरे कायों को जैसे कर्म कहा है, वैसे जैन-दर्शन में कर्म-शब्द किया का वाचक नहीं है। उसके अनुसार वह ( कर्म-शब्द ) स्त्रात्मा पर लगे हुए सूहम पौद्गलिक पदार्थ का वाचक है।

श्रात्मा की प्रत्येक सूहम श्रीर स्थूल मानसिक, वाचिक श्रीर कायिक प्रवृत्ति के द्वारा उसका स्त्राकर्षण होता है। इसके वाद स्वीकरण ( स्त्रात्मीकरण-प्रदेशवन्ध-जीव और कर्म-परमासुत्रीं का एकी भाव ) होता है।

कर्म के हेतु श्रों को भाव-कर्म या मल श्रीर कर्म-पुद्गलों को द्रव्य-कर्म या रज कहा जाता है। इनमें निमित्त-नैमित्तिक मान है। भान-कर्म से द्रव्य-कर्म का संग्रह और द्रव्य-कर्म के उदय से भाव कर्म तीन होता है ै।

#### आत्मा और कर्म का सम्बन्ध कैसे ?

श्चात्मा श्रमूर्च है, तब उसका मूर्च कर्म से सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? यह भी कोई जटिल समस्या नहीं है। प्रायः सभी आस्तिक दर्शनों ने संसार और जीवात्मा को अनादि माना है। वह अनादिकाल से ही कर्मबद्ध और विकारी है। कर्मबद्ध श्रात्माएं कथंचित् मूर्त हैं श्रर्थात् निश्चय दृष्टि के अनुसार स्वरूपतः अमूर्त होते हुए भी वे संसार दशा में मूर्त होती हैं १°। जीव दो प्रकार के हैं—रूपी और ऋरूपी १९। मुक्त जीव अरूपी हैं और संसारी जीव रूपी।

कर्ममुक्त आत्मा के फिर कभी कर्म का बन्ध नहीं होता । कर्मबद आत्मा

के ही कर्म बन्धते हैं—जन दोनों का अपश्चानुपूर्वी (न पहले और न पीछे) रूप से अनादिकालीन सम्बन्ध चला आरहा है।

श्वमूर्त ज्ञान पर मूर्त मादक द्रव्यों का श्रमर होता है, वह श्वमूर्त के साथ मूर्त का सम्बन्ध हुए विना नहीं हो सकता। इससे जाना जाता है कि विकारी श्रमूर्त श्वास्मा के साथ मूर्त का सम्बन्ध होने में कोई श्रापत्ति नहीं श्वाती। बन्ध के हेतु १२

कर्म-सम्बन्ध के अनुकृत आत्मा की परिणति या योग्यता ही बन्ध का हेतु है। बन्ध के हेतुओं का निरूपण अनेक रूपों में हुआ है।

गौतम ने पूछा " " --- भगवन् ! जीव कांचा मोहनीय कर्म बांधता है ?

भगवान्-गौतम ! बांधता है।

गीतम-भगवन् ! वह किन कारणी से बांधता है ?

भगवान्-गीतम ! उसके दो हेतु हैं (१) प्रमाद, (२) योग ।

गौतम-भगवन् । प्रमाद किससे उत्पन्न होता है ?

भगवान-योग से।

गीतम-योग किससे उत्पन्न होता है 2

भगवान्-वीयं से।

गौतम-वीर्य किससे उत्पन्न होता है ?

भगवान्-शरीर से।

गौतम--शरीर किमसे उत्पन्न होता है 2

भगवान्-जीव से ।

तात्वर्य यह है कि जीव शरीर का निर्माता है। क्रियात्मक वीर्य का साधन शरीर है। शरीरधारी जीव ही प्रमाद और योग के द्वारा कर्म (कांसा-मोहनीय) का बन्ध करता है। स्थानांग अप और प्रशापना में कर्मबन्ध के क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चार कारण बतलाए हैं अप।

बन्ध

"णरिथ बन्धे व मोक्खे वा ग्रेवं सन्नं निवेसए।

ऋरिथ बन्धे व मोक्खे वा एवं सन्नं निवेसए॥ —सूत्र॰ २।॥

मासंदिक-पुत्र ने पूछा—"भगवन्। भाव बन्ध कितनी प्रकार का है ?"

भगवान् ने कहा—"माकंदिक-पुत्र । भाव-बन्ध दो प्रकार का है: — (१) मूल-प्रकृति-बन्ध (२) उत्तर-प्रकृति-बन्ध १६।"

बन्ध आतमा और कर्म के सम्बन्ध की पहली अवस्था है। वह चत्र्प है:— (१) प्रकृति (२) स्थिति (३) अनुभाग (४) प्रदेश १७।

वन्ध का अर्थ है—आत्मा और कर्म का संयोग और कर्म का निर्माण— ज्यवस्थाकरण १८। प्रहण के समय कर्म-पुद्गल अविभक्त होते हैं। महत्त्र के पश्चात् वे आत्म-प्रदेशों के साथ एकीमृत होते हैं। यह प्रदेश-बन्ध (या एकीमाव की ज्यवस्था) है।

इसके साथ-साथ वे कर्म-परमासु कार्य-भेद के अनुसार आठ वर्गों में बंट जाते हैं। इसका नाम प्रकृति-बन्ध (स्वमाव-व्यवस्था) है। कर्म की मूल प्रकृतियां (स्वमाव) आठ हें—(१) ज्ञानावरण (२) दर्शनावरण (३) बेदनीय (४) मोहनीय (५) आयुष्य (६) नाम (७) गोत्र (८) अन्तराय १९।

#### संचित-विभाग:--

| (१) ज्ञानावरण | (क) देशज्ञानावरण          | ( ख ) सर्वज्ञानावरण          |
|---------------|---------------------------|------------------------------|
| (२) दशंनावरण  | (क) देश दर्शनावरण         | (स्त) सर्व दर्शनावरण         |
| (३) वेदनीय    | (क) सात-वेदनीय            | ( ख) श्रसात-वेदनीय           |
| (४) मोहनीय    | (क) दर्शन-मोहनीय          | (ख) चारित्र-मोहनीय           |
| (५) ऋायुष्य   | (क) ऋदायु                 | ( ख ) भवायु                  |
| (६) नाम       | (क) शुभ-नाम               | ( ख ) श्रशुभ-नाम             |
| (७) गोत्र     | (क) उच्च-गोत्र            | (ख) नीच-गोत्र                |
| (८) भ्रन्तराय | (क) प्रत्युत्पन्न-विनार्श | f                            |
|               | ( :                       | <b>ब)</b> पिहित आरागामीपथ २० |

#### विस्तृत-विभाग:---

- ?--शानावरण--शान को आवृत्त करने वाले कर्म पुद्गल।
- (१) आभिनिवोधिक शानावरण—इन्द्रिय और मन के द्वारा होने वाले शान को आइत करने वाले कर्म-पुद्गल।

- (२) श्रुत-क्रानावरण---शब्द और ऋर्य की पर्यालोचना से होने वाले ज्ञान को आयुत्त करने वाले कर्म-पुद्गल।

  - (Y) मनः पर्याय-ज्ञानावरण—दूसरी के गन की पर्यायों को साज्ञात् जानने वाले ज्ञान को आवृत्त करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - (५) केवल ज्ञानावरण सर्व द्रव्य और पर्यायों को साच्चात् जानने वाले ज्ञान को आयृत करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - २---दर्शनावरण---सामान्य बोध को ऋावृत करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - (१) चत्तु दर्शनावरण—चत्तु के द्वारा होने वाले दर्शन (सामान्य ग्रहण) का आवरण।
  - (२) श्रचत्तु दर्शनावरण चत्तु के सिवाय शेष इन्द्रिय श्रीर मन से होने वाले दर्शन (सामान्य ग्रहण) का स्नावरण।
  - (३) श्रवधि-दर्शनावरण्—मूर्त्त द्रव्यों के साच्चात् दर्शन (सामान्य ग्रहण) का श्रावरण।
  - (४) केवल-दर्शनावरण —सर्व-द्रव्य-पर्यायों के साज्ञान् दर्शन (सामान्य ग्रहण्) का त्रावरण।
  - (५) निद्रा---सामान्य नींट (मोया हुन्ध्रा व्यक्ति मुख से जाग जाए, वह नींद)
  - (६) निद्रानिद्रा-धोर नींद (सोया हुआ। व्यक्ति कठिनाई से जागे, वह नींद)
  - (७) प्रचला—खड़े या वैठे हुए जो नींद ऋाये।
  - ( ५ ) प्रचला-प्रचला-चलते-फिरते जो नींद श्राए।
  - (६) स्त्यानर्धि—(स्यान-गृद्धि) संकल्प किये हुए कार्य की नींद में कर डाले, वैसी प्रगादतम नींद।
  - ३-वेदनीय-श्रनुभूति के निमित्त कर्म-पुदगल:-
  - (१) सात वेदनीय सुखानुभूति का निमित्त— (क) मनोश शब्द, (ख) मनोश रूप, (ग) मनोश गत्ध, (घ) मनोश रस,

```
-- (क) मनोष्ठ स्पर्श, (च) सुखित मन, (छ) सुखित वाणी,
(ज) सुखित काम।
```

- (२) असात वेदनीय-दुःखानुभृति के निमित्त कर्म पुद्गला।
- (क) अपनी स राब्द, (ख) अपनी स रूप, (ग) अपनी स गन्ध, (घ) अपनी स रस, (ङ) अपनी स स्पर्श, (च) दुःखित मन, (छ) दुःखित वाणी, (ज) दुःखित काय।

#### ४-मीइनीय-स्रात्मा की मृद् बनाने वाले कर्म-पुद्गल ।

- (क) दर्शन मोहनीय-सम्यक्-दृष्टि को विकृत करने वाले कर्म-पुद्गल।
- (२) मिश्यात्व वेदनीय---मम्यक्-दृष्टि (त्वायीपशमिक) के प्रतिबन्धक कर्म-पुद्गल।
- (३) मिश्र देदनीय—तत्त्व-श्रद्धा की दोलायमान दशा उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।
- ( ख ) चारित्र मोहनीय चरित्र विकार उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।
- (१) कषाय-वेदनीय--राग द्वेष उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।

अनन्तानुबन्धी क्रोध-पत्थर की रेखा (स्थिरतम)

मान-पत्थर का खम्भा ( दृदृतम )

श्रनन्तानुबन्धी माया-शांस की जड़ (वक्रतम)

, लोभ-कृमि-रेशम् (गादतम रंग)

श्रप्रवाख्यान कोध--मिट्टी की रेखा

- ,, मान—हाड़ का खम्भा
- ,, माया--भेंद्रे का सींग
- ,, लोभ—कीचड़

,,

संज्वलन क्रोध--जल-रेखा ( ऋस्थिर-तात्कालिक )

मान-सता का खम्भा ( सचीला )

- ,, माग्रा—जिलते बांस की खुम्ल (स्वल्यतम वक्र)
- ,, लोभ-हुल्दी का रंग (तत्काल उड़ने वाला (रंग)

- ं (२) नो-कषाय-वेदनीय-कषाय को उत्तेजित करने वाले कर्म-पुद्गल-
  - १- हास्य सकारण या अकारण (बाहरी कारण के किमा भी ) इंसी-उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - २—रित—सकारण या अकारण पौद्गिलिक पदार्थों के प्रति राग-जल्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - ३---- अरित -- सकारण या अकारण पौद्गिलिक पदार्थों के प्रति होष-जरपन्न करने वाले या संयम में अविच-जरपन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - ४—शोक—सकारण या श्रकारण शोक-उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - ५-भय-सकारण या ऋकारण भय-उत्पन्न करने बाले कर्म-पुद्गल।
  - ६—जुगुप्ता—सकारण या अकारण घृणा-ज्यन्त करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - ७ स्त्री-वेद पुरुष के साथ भीग की अभिलाषा-उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - प्-पुरुष-वेद--रत्री के साथ भोग की श्रमिलाषा-उत्पन्न करने वाले कर्म-पुरुगल।
  - E नपुंसक नेद रशी-पुरुष दोनों के साथ भीग की अभिलाषा-उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।
- ५-- त्रायु-जीवन के निमित्त कर्म-पुद्गल-
  - (१) नरकायु--नरक-गति में टिके रहने के निमित्त कर्म-पुद्गल।
  - (२) तिर्यञ्चायु तिर्येच-गति में टिके रहने के निमित्त कर्म-पुद्गल।
  - (३) मनुष्यायु-मनुष्य-गति में टिके रहने के निमित्त कर्म-पुद्गल।
  - (४) देवायु-देव-गति में टिके रहने के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- ६ नाम जीवन की विविध सामग्री की उपलब्धि के हेतुभूत कर्म-पुद्गल
  - (१) गति-नाम--जन्म-सम्बन्धी विविधता की उपलिब्ध के निमित्त कर्म-पुर्गल।
  - (क) निरय गति-नाम--नारक जीवन दुःसमय दशा की उपलब्धि के निमित्त कमी पुद्गला।

- (स) तिर्नेच मित नाम पशु, पश्ची आदि के जीवन (दुःख-बहुल दशा) की उपलब्धि के निमित्त कर्म-पुद्रगल।
- (म) मनुष्य-गति नाम---मनुष्य-जीवन (सुख-बुःख मिश्रित दशा) की छपलव्धि के निमित्त कर्म-पुद्मल।
- (प) देव-गति नाम---देव-जीवन (सुखमय दशा) की उपलब्धि के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (२) जाति-नाम-इन्द्रिय-रचना के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (क) एकेन्द्रिय-जाति-नाम-स्पर्शन, (त्वग्) इन्द्रिय की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (ख) दीन्द्रिय-जाति-नाम-स्पर्शन श्रीर जिह्ना-इन दो इन्द्रियों की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (ग) त्रीन्द्रिय-जाति नाम-स्पर्शन जिड्वा और नाक-इन तीन इन्द्रियों की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- ( घ ) चतुरिन्द्रिय-जाति-नाम—स्पर्शन, जिह्ना, नाक, श्रौर चत्तु—इन चार इन्द्रियों की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (ङ) पंचेन्द्रिय जाति नाम-स्वर्शन, जिह्वा, नाक चत्तु और कान-इन पांच इन्द्रियों की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (३) शरीर-नाम-शरीर-प्राप्ति के लिए निमित्त कर्म-पुद्गल !
- (क) श्रीदारिक-शरीर-नाम-स्यूल शरीर की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (ख) वैक्रिय-शरीर-नाम—विविध क्रिया कर सकने वाले कामरूपी शरीर की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (ग) आहारक-शरीर-नाम—-आहारक-लब्धिजन्य शरीर की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (घ) तैजस्-शरीर-नाम---तेज, पाक तथा तेजस् व शीत लेश्या का निर्गमन कर सकने वाले शरीर की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (क) कार्मण-शरीर-नाम-कर्म समूह या कर्म विकारमय शरीर की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।

- (४) शरीर-स्रंगोपांग-नाम-शरीर के अवयवों और प्रखनयनों की प्रांति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (क) औदारिक-शरीर अंगोपांग-नाम-अभैदारिक शरीर के अवयवी आँह प्रत्यवयवीं की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (ख) वैक्रिय-शरीर-श्चंगोपांग-नाम-चैक्रिय शरीर के श्रवयवों श्रीर प्रत्ववयवों की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (ग) आहारक-शरीर आगोपांग नाम--- आहारक शरीर के अवयवों और प्रत्यवयवों की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (घ) तैजस् श्रीर कार्मण शरीर ऋत्यन्त सूद्धम होते हैं, इसलिए इनके ऋत्यव नहीं होते।
- (५) शरीर-बन्धन-नाम-पहले ग्रहण किये हुए श्रीर वर्तमान में ग्रहण किए जाने वाले शरीर-पुर्गलों के पारस्परिक सम्बन्ध का हेतुभूत कर्म।
- (क) श्रीदारिक-शरीर-बन्धन-नाम-इस शरीर के पूर्व-पश्चाद ग्रहीत पुद्गलीं का त्रापस में सम्बन्ध जोड़ने वाला कमें।
- (ख) वैक्रिय-शरीर-बन्धन-नाम ऊपरवत्।
- (ग) श्राहारक ,, ,, ,, -- ,,
- (घ) तैजम ,, ,, ,, -- ,,
- (ङ) कार्मण ,, ,, ,, ,,

कर्म प्रन्थ में शरीर-बन्धन नाम-कर्म के पनद्रह भेद किये गए हैं---

- (१) श्रीदारिक श्रीदारिक वन्धन नाम।
- (२) ऋौदारिक तैजस् ,, ,,
- (३) ,, कार्मण ,, ,,
- (४) बैकिय बैकिय ,, ,,
- (५) ,, तैजस ,, ,,
- (६) ,, कार्मण ,, ,,
- (७) श्राहारक श्राहारक ,, ,,
- (६) ,, तेजस ,, ,,
- (६) ,, कार्मण बन्धन नाम।

- े (१०) भीदारिक तेजस कार्मण बन्धन नाम।
  - (११) वैिकय ,, ,, ,,
- (१२) श्राहारक ,, ,, ,,
  - (१३) तैजस तैजस् ,, ,
  - (१४) तैजस कार्मण ,,
  - (१५) कामंण कार्मण , ,

श्रीदारिक, वैकिय श्रीर श्राहारक—ये तीन शरीर परस्पर विरोधी होते हैं। इसलिए इनके पुद्गलों का श्रापस में सम्बन्ध नहीं होता।

- (६) शरीर संघातन नाम<sup>२९</sup>—शरीर के गृहीत स्त्रौर गृह्यमाण पुद्गली की यथोचित व्यवस्था या संघात के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (क) श्रीदारिक-शरीर-संघातन-नाम-इस शरीर के गृहीत श्रीर गृह्ममाण पुर्गलों की यथोचित व्यवस्था या संघात के निमित्त कर्म-पुर्गल।
- (ख) वैिकय-शरीर-संघातन-नाम—इस शरीर के गृहीत और गृह्यमाण पुद्गलों की यथीचित व्यवस्था या संघात के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (ग) आहारक शरीर-संघातन नाम-इस शरीर के ग्रहीत और ग्रह्ममाण पुद्गलों की यथोचित व्यवस्था या संघात के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (घ.) तैजस-शरीर संघातन नाम--इस शरीर के गृहीत स्त्रीर गृह्यमाण पुर्गलों की यथोचित व्यवस्था या संघात के निमित्त कर्म-पुर्गल।
- (ङ) कामंग-शरीर-संघातन नाम-इस शरीर के ग्रहीत श्रीर ग्रह्ममागा पुद्गलों की यथोचित व्यवस्था या संघातन के निमित्त कर्म-पुद्गल।
  - ७—सहनन-नाम—इसके उदय का 'हिड्डियों की व्यवस्था' पर प्रभाव होता है इसके हेतुभूत कर्म पुदगल १२।
- (क) वज्रज्ञवम-नाराच-सहनन नाम—इस सहनन के हेतुमूत कर्म-पुद्गल क्य्र-कील, ज्ञ्चवम-वेष्टन-पह, नाराच-मर्कट-बन्ध—दोनों और ज्ञापस में एक दूसरे को बांधे हुए हों, वैसी ज्ञाकृति, ज्ञांटी लगाए हुये हो वैसी ज्ञाकृति, बन्दर कां बच्चा जैसे ज्ञपनी मां की छाती से चिषका हजा हो वैसी ज्ञाकृति, जिसमें सन्धि की दोनों हिंदुगां ज्ञापस में आंटी लगाए हुये हों, उन पर बीसरी हिंदु

का वेष्टन हो, चौयी हड्डी की कील उन तीनों को भेद कर रही हुई हो---ऐसे सुदृदृतम ऋस्थि-बन्धन का नाम 'बज़-ऋषभ नाराच संहनन' है।

- (ख) ऋषभनाराच-संहनन-नाम—इस संहनन के हेतुभूत कर्म-पुद्गल, ''ऋषमनाराच संहनन'' में हिंदुयों की ऋांटी और वेष्टन होता है, कीस नहीं होती। यह दृद्दर है।
- (ग) नाराच-संहनन नाम-इस संहनन के हेतुभूत कर्म-पुद्गल। 'नाराच-संहनन' में केवल हिंदुयों की आंटी होती है, वेष्टन और कील नहीं होती।
- (घ) अर्थनाराच-संहनन नाम—इस संहनन के हेतुभूत कर्म-पुद्गल। 'अर्थनाराच संहनन' में हड्डी का एक छोर मर्कट-बन्ध से बंधा हुआ और इसरा छोर कील से मिदा हुआ होता है।
- (ङ) कीलिका--संहनन-नाम-इस संहनन के हेतुभूत कर्म-पुद्गल। 'कीलिका संहनन, में हिड्डियां केवल कील से खुड़ी हुई होती हैं।
- (च) सेवार्त-संहनन नाम-इस संहनन के हेतुभूत कर्म-पुर्गल। 'सेवार्त संहनन' में केवल हार्ड्यां ही आपस में जुड़ी हुई होती हैं।
  - संस्थान-नाम—इसके उदय का शरीर की ऋाकृति-रचना पर प्रमाव होता
     है इसके हेतुभूत कर्म पुद्गल।
  - (१) समचतुरस्र-संस्थान-इसके हेतुभूत कर्म पुद्गल। पालथी मार कर बैठे हुये व्यक्ति के चारों कोण सम होते हैं। वह 'सम चतुरस संस्थान' है।
  - (२) न्यग्रोध-परिमंडल-संस्थान-नाम-इसके हेतुभूत कर्म-पुद्गल । नामि से ऊपर के अवयव पूर्ण और नीचे के अवयव प्रमाणहीन होते हैं, वह 'न्यग्रोध-परिमंडल संस्थान' है।
  - (३) सादि-संस्थान नाम--इसके हेतुभूत कर्म-पुद्गल। नामि से ऊपर के अवयव प्रमाण-हीन और नीचे के अवयव पूर्य होते हैं, वह सादि-संस्थान' है।
  - (४) वामन संस्थान नाम-इसके हेतुभूत कर्म-पुद्गल । 'वामन-संस्थान'----बीना ।
- ( ५ ) कुन्न संस्थान नाम-इसके हेतुभूत कर्म-पुद्गता । 'कुन्न संस्थान'-

```
( ६ ) हंड-संस्थान-नाम-इतके हेतुभूत कर्म-पुद्गता। सब अवयव बेदब
     या प्रमाणशस्य होते हैं. यह हंड-संस्थान है।
  E-वर्ण नाम-इस कर्म के उदय का शरीर के रंग पर प्रभाव पहला है-
    (क) कुळ-वर्ण-नाम-इस कर्म के उदय से शरीर का रंग काला ही जाता है
    (ख) नील-वर्ण-नाम--- ,, ,, ,, ,, ,, ,,
                                           ,, नीला
    (ग) लोहित-वर्ण-नाम-- , , , , , , ,
    (घ) हारिद्र-वर्ण नाम---, ,, ,,
                               >> >> >>
    (क) श्वेत-वर्ण-नाम--- ,, ,, ,, ,, ,,
 १०-गन्ध नाम-इस कर्म के उदय का शरीर के गन्ध पर प्रभाव पहला है।
(क) सरमि-गन्ध-नाम-इस कर्म के चदय से शरीर सुगन्धवासित होता है।
(ख) दुरिभ-गन्ध-नाम-इस कर्म के उदयं से शरीर दुर्शन्धनासित होता है।
 ११--रस नाम-इस कर्म के उदय का शरीर के रस पर प्रभाव पहता है।
(क) तिक्त-रस नाम-इस कर्म के जदय से शरीर का रस तिक होता है।
( ग ) कषाय-रस-नाम--,, ,,
                                       ., ,, कसैला होता है।
                          3) )) )) ))
(ध) श्राम्ल-रस-नाम---, "
                          ""
( इ ) मधुर-रस-नाम- ,, ,, ,, ,,
१२-स्पर्श-नाम-इस कर्म के जदय का शरीर के स्पर्श पर प्रभाव पहता है।
(क) कर्कश-स्पर्श-नाम-इस कर्म के उदय से शरीर कठोर होता है।
(ख)मृदु
                                             कोमस
(ग) गुरु
                                             भारी
                            "
(घ) सधु
                                             हल्का
(क) स्निष्ध "
                                             चिकना
(च) स्च "
ं(ब्र)शीव "
(ज) उष्ण "
               " — "  "
                            77
                               >>
(१३) अगुस्ताम् नाम-इस कर्म के उदय से शरीर न सम्बन्ध सके वैसा आरी
      भी नहीं होता और हवा में छड़ जाए वैसा हल्का भी महीं हीता।
```

- (१४) जपघात, नाम—इस कर्म के जदय से विकृत बने हुए अपने ही अवयवीं से जीव बलेश पाता है। (अधवा) इसके जदय से जीव आत्म-इत्या करता है।
- (१५) पराघात-नाम—इसके उदय से जीव प्रतिपत्ती और व्रतिवासी द्वारा अपराज्य होता है।
- (१६) स्त्रानुपूर्वी नाम १3 विश्रेणि-स्थित जनमस्थान की प्राप्ति का हेतुभूत कर्म।
- (क) नरक-म्रानुपूर्वी-नाम-विश्रेशि स्थित नरक-सम्बन्धी जन्मस्थान की प्राप्ति का हेतुभूत कर्म।
- (ख) तिर्यच-त्रानुपूर्वी-नाम विश्वे शि-स्थित तिर्यंच-सम्बन्धी जन्मस्थान की प्राप्ति का हेतुभूत कर्म।
- (ग) मनुष्य-स्त्रानुपूर्वी-नाम---विश्लेणि-स्थित मनुष्य-सम्बन्धी जन्मस्थान की प्राप्ति का हेतुसृत कर्म।
- (घ) देव-स्त्रानुपूर्वी-नाम---विश्वेणि-स्थित देव-सम्यन्धी जन्मस्थान की प्राप्ति का हेतुभूत कर्म।
- (१७) ज्व्छवास-नाम-इसके जदय से जीव श्वास-ज्व्छवास लेता है।
- (१८) त्रातप नाम<sup>२४</sup>—इसके उदय से शरीर में से उष्ण प्रकाश निकलता है।
- (१६) उद्योत-नाम<sup>२५</sup>---इमके उदय से शरीर में सेशीत-प्रकाश निकलता है।
- (२०) विहायोगित नाम<sup>२६</sup>—इसके उदय का जीव की चाल पर प्रभाव पड़ता है।
- (क) प्रशस्त विहायोगित नाम—इसके उदय से जीव की चाल श्रेष्ठ होती है।
- (ख) श्रमशस्त विहायोगित नाम—इसके उदय से जीव की चाल खराब होती है।
- (२१) त्रस नाम-इसके उदय से जीव चर (इच्छापूर्वक गति करने वाले) होते हैं।

- (२२) स्थावर नाम-इसके जदय से जीव स्थिर (इच्छा पूर्वक गति न करने वाले) होते हैं।
- (२३) सूहम नाम—इस कर्म के उदय से जीव को सूहम (ऋतीन्द्रिय) शरीर मिलता है २७।
- (२४) बादर नाम--इस कर्म के उदय से जीव को स्थूल शरीर मिलता है १८।
- ( २५ ) पर्याप्त-नाम-इसके उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियां पूर्ण करते हैं।
- (२६) म्रापर्याप्त-नाम—इसके उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियां पूर्यां नहीं करते हैं।
- (२७) साधारण-शरीर-नाम—इसके उदय से अनन्त जीवों को एक शरीर मिलता है।
- (२८) प्रत्येक-शरीर-नाम—इसके उदय से प्रत्येक जीव की श्रपना स्वतन्त्र शरीर मिलता है।
- ( २६ ) स्थिर-नाम-इसके उदय से शरीर के अवयव स्थिर होते हैं।
- (३०) श्रस्थिर-नाम-इसके उदय से शरीर के श्रवयव श्रस्थिर होते हैं।
- (३१) शुभ नाम-इसके उदय से नाभि के ऊपर के अवयव शुभ होते हैं।
- (३२) अध्यम-नाम---इसके उदय से नाभि के नीचे के अवयव अध्यम होते हैं रे ।
- (३३) सुभग-नाम—इसके उदय से किसी प्रकार का उपकार किए बिना व सम्बन्ध के बिना भी जीव दूसरों को प्रिय लगता है।
- (३४) दुर्भग नाम-इसके उदय से उपकारक व सम्बन्धी भी ऋषिय लगते हैं।
- (३५) सुस्वर-नाम-इसके उदय से जीव का स्वर प्रीतिकारक होता है।
- ( ३६ ) दुःस्वर नाम-इसके उदय से जीव का स्त्रर अधीतिकारक होता है।
- (३७) ब्रादेय-नाम-इसके उदय से जीव का वचन मान्य होता है।
- (३८) अनादेय-नाम-इसके उदय से जीव का वचन युक्तिपूर्ण होते हुए भी मान्य नहीं होता।
- (३६) यशकीर्ति-नाम--यश श्रीर कीर्ति के हेतुभूत कर्म-पुद्गल।
- ( ४० ) श्रयशकीर्तिनाम-श्रयश और श्रकीर्ति के हेतुभूत कर्म-प्रशल।
- (४१) निर्माण-नाम--- अवयवों के व्यवस्थित निर्माण के हेतुभूत कर्म-पुद्राल ।
- (४२) तीर्थंकर-नाम-तीर्थंकर पद की प्राप्ति का निमित्त भूत कर्म |

৩---নাগ্র---

```
(१) उच गोत्र-इसके उदय से सम्मान व प्रतिष्ठा मिलती है।
```

```
(क) जाति-उच-गोश-मातृपद्मीय सम्मान।
```

#### (२) नीच गोत्र-इसके उदय से असम्मान व अप्रतिष्ठा मिलती है।

```
(क) जाति नीच गोत्र--मातपद्मीय श्रसम्मान ।
```

# अन्तराय—इसके उदय का क्रियात्मक शक्ति पर प्रभाव होता है।

(क) दान-श्रन्तराय-इसके उदय से सामग्री की पूर्णता होने पर भी दान नहीं दिया जा सकता।

## ( ख ) लाम अन्तराय—इसके उदय से लाम नहीं होता।

- (ग) भीग अन्तराय-इसके उदय से भीग नहीं होता।
- ( घ ) उपमोग अन्तराय-इसके उदय से ध्वमीग नहीं होता ।
- ( कें ) वीर्य अन्तराय-इसके छदय से सामध्ये का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

# जीन दर्शन के मौतिक तर्रव । १२२१

|      | # <b>16</b>                          | कर्म की उत्तर-प्रकृतियाँ और उनकी स्थिति | मीर उनकी स्थिति                     |                     |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|      | कर्म की प्रक्रियों                   | जघन्य-स्थिति                            |                                     | उत्कृष्ट-स्थिति     |
| 2    | श्रानावरबीय                          | अन्तर् सहत्                             |                                     | ३० कोटा कोटि सागर   |
|      | निद्रापंचक                           | एक सागर के अ में                        | एक सागर के हु में भाग में पल्य का   | ३० कोटा कोटि सागर   |
| •    |                                      | असंख्यातवां भाग कम।                     | <b>H</b>                            |                     |
| 2    | दर्शन-चतुष्क                         | श्रन्तर्-मुहूर्न                        |                                     | ३० कोटा कोटि सागर   |
|      | सात-बेदनीय ( ईयांपिथक, सम्पराय )     | २ समय                                   |                                     | २ समय               |
| . w  | ज्ञसात-वेदनीय                        | एक सागर के हैं में माग में              | मान में                             |                     |
| •    |                                      | परूप का श्रासंख्यातवां भाग कम           | ां भाग कम ।                         | ३० कीटा कीटि सागर   |
| 2    | सम्यक्त्व-वेदनीय                     | अन्तर्-मृहत्त                           |                                     | कुछ आधिक ६६ सागर से |
| ្ត្រ | मिध्यात्च वेदनीय                     | एक सागर में पल्य न                      | एक सागर में पत्य का असंख्यातवां भाग | ७० कोटा कोटि सागर   |
| •    |                                      | <b>#</b> #                              |                                     |                     |
| ě    | मध्यक्त-मिध्यात्व वेदनीय             | अन्तर्-मृहत्त                           | -                                   | अन्तर् मृहत्त       |
| ני ל | क्षाय-दादशक (अनन्तानुबन्ध, अप्रत्या- |                                         | भाग में                             | ४० कोटा कोटि सागर   |
| ~    | ख्यान, क्रोध, मान, माया, लीम )       |                                         | वां साग कम                          | •                   |
| (3   |                                      | २ मास                                   |                                     | ४० कोटा कोटि सागर   |

# जैन दर्शन के मौलक तस्व

| वसर ]                                                                                         | जन दशन व                                                       | नालक तत्त्व                                                                            |                                                    |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४० कोटा कोटि सागर<br>४० कोटा कोटि सागर<br>४० कोटा कोटि सागर<br>१५ कोटा कोटि सागर              | १० कोटा कोटि सागर<br>२० कोटा कोटि सागर                         | १० कोटाकोटिसागर<br>३३ सागर कोड पूर्वकातीसरा भाग                                        | अधिक।<br>३ पल्य और कोड पूर्व का तीसरा माग<br>निकास | त्रायक।<br>२० कीटा कोटि सागर                                                              |
| १ मास<br>अर्द्ध-मास<br>अन्तर् ग्रहूर्न<br>एक सागर के ैं भाग में पत्य का<br>असंख्यातमी भाग कम। | द वर्ष<br>एक सागर के डु भाग में पह्य का<br>असंख्यातवां भाग कम। | एक सागर के डै भाग में पत्य का<br>असंख्यातमा भाग कम।<br>१० हजारवर्ष अन्तर्मुहुर्ने अधिक | अन्तर् मुहून                                       | हजार सागर के डे वें भाग में पत्य का<br>असंख्यातवी माग कम।                                 |
| मान—सञ्ज्ञलन<br>माया सञ्ज्ञलन<br>लोभ—सञ्ज्ञलन<br>स्त्री-वेद                                   | पुरुष-वेद<br>नपुंसक वेद, अपति, मय, शोक, दुगुंछ।                | हास्प, रात<br>नैरियकाशुष, देवाशुष                                                      | तिर्य≂्नायुष, मनुष्यायुष                           | नैरविकगदिनाम, नरकानुषूर्वानाम,<br>वैक्रियक चतुष्क ( शरीर, श्रांगोपांग, बंधन,<br>र्घघातन ) |
| m. m. m. m. m                                                                                 | و خر م                                                         | • . w                                                                                  | ñ                                                  | >o \<br>Ter                                                                               |

| ar<br>w | ५६ तियंञ्च गतिनाम तिर्यञ्चातुषुनीनाम            | यथा नपंसक वेद।                                       |                      |
|---------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| T.      | मनुष्य गतिनाम, मनुष्यानुषूत्री नाम              | एक सागर के 🖫 माग में पल्य का                         | १५ कोटा कोटि सागर    |
|         | ,                                               | ऋसंख्यातना भाग कम ।                                  |                      |
| w       | देन-गति-नाम, देवानुषूर्वीनाम                    | हजार सागर है भाग में पल्य का                         | १० कोटा कोटि सागर    |
|         |                                                 | असंख्यातवां माग कम ।                                 |                      |
| 89      | एकेन्द्रिय, जातिनाम, पंचेन्द्रिय                | एक सागर के डै भाग में पत्त्य                         | २० कोटा कोटि सागर    |
|         | जातिनाम, श्रौदारिक चतुष्क                       | का श्रसंख्यातना माग कम                               |                      |
|         | ( श्रदीर, अंगोपांग, बंघन, संघातन )              |                                                      |                      |
|         | दैजल, कार्मण दीनौं कालिक                        |                                                      |                      |
|         | ( ग्ररीर, बन्धन, संघातन )                       |                                                      |                      |
| ヺ       | द्यीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, जातिनाम | एक सागर के उक्त भाग में पल्य का है १८ कोटा कीटि सागर | १८ कोटा कोटि सागर    |
|         |                                                 | असंख्यातवां माग कम।                                  |                      |
| ព្      | आहारक चतुष्क, तीर्यंकर नाम                      | अन्तः कोटा कोटि सागर                                 | अन्तः कोटि कोटि सागर |
| Ŗ       | वक्रभृषभनाराच-संहनन नाम                         | ह स्यवत्                                             |                      |
|         | समचतुरस्र-संस्थान नाम                           |                                                      |                      |
| ชี      | ऋषमनाराच-संहनन नाम                              | एक सागर के हुन में भाग में पल्य                      |                      |
|         | न्यगोष परिमण्डल संस्थान नाम                     | का असंख्यातमा भाग कम                                 | १२ कोटा कोटि सागर    |

| एक सागर के <sub>उ</sub> न्दे भाग में पल्य १४ कीटा कीटि नागर | का असंख्यातना भाग कम | एक सागर के र्द्ध भाग में पल्य १६ कोटा कोटि सागर | का ऋसंख्यातवो माग कम | तीन विकलेन्द्रियवत् |                   | नपुंसक-वेदवत्     |                   | . हास्यवत्                 | र्कसागर के हुटे में भाग में पह्य का १२॥ कोटा कोटि सागर | , ऋसंस्यातवां भाग कम।        | रक सागर के कुट वें भाग में परस्य का १५ कोटा कीटि सागर | असंख्यातनां माग कम । | पक सागर के हुट वें भाग में पल्य का १७॥ कोटा कीटि सागर | _ |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|---|---------------------|
| नाराच संहनन नाम                                             | सादिसंत्यान नाम      | अद्गाराच संहनन नाम                              | बामन संस्थान नाम     | कीलक संहनन नाम      | कुब्ज संस्थान नाम | सेवार्त संहनन नाम | हुंडक संस्थान नाम | र्वेतवर्षा नाम, मधुर-स-नाम |                                                        | पात-वर्षा-नाम, आम्बन्दसन्नाम | रक्त-बर्ग-साम. कथाय-सन्ताम                            |                      | <br>                                                  |   | नाता वर्षा, कटुक रख |

**2 2** 

| नएंसक-वेदबत्  | हास्यवत् | नपंसक-बेदबत                   | , ,                             | नपुंसक-बेदबत्                  | ह स्यवत्                                                            | नपु सक् चेदबत्                                                                                  | ३ विकलेन्द्रियवत्                                                     | नपु सक-मेदनत्                                                                            | हास्यवत्                                                                              | १० कोटा कोटि सागर<br>नप्तक नेदबत्                                      | ३० कोटा कीटि सागर |
|---------------|----------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| नपुंसक-नेवबत् | हास्यवत् | नपुंसक-वेदबत्                 |                                 | नपुसक-बेदवत्                   | हास्यवत्                                                            | म<br>मर्गसक नेदगत्                                                                              | तीन विक्तेतिन्द्रयवत्                                                 | नपुंसक-बेदवत्                                                                            | हास्यवत्                                                                              | अष्ट शुहुत्ते<br>नगंसक-वेदवत्<br>—                                     | अन्तर्-मृहुत      |
|               |          | दुरमिगन्य, अप्रशस्त विहायोगति | कक्श-स्पर्धनाम, गुरु-स्पर्धमान, | शीत-स्पर्शनाम, रूज्ञ-स्पर्शनाम | मृदु-स्पर्शनाम, लाबु-स्पर्शनाम<br>स्निग्ध-स्पर्शनाम, उष्ण-स्पर्शनाम | (पराघात नाम, उच्छ्वास नाम, कातप नाम<br>र ख्योत नाम, ऋगुरु लघु नाम, निर्माख नाम,<br>र बप्धात नाम | ब्हम नाम, अपवीपि नाम, साघारस नाम }<br>त्रसनाम, बादर-नाम, प्रत्येक-नाम | पर्याप्त-नाम, स्थाबर-नाम, क्रास्थर नाम<br>अधुभ-नाम, दुर्भग-नाम, दुःखर-नाम<br>अस्तरेय-नाम | द्रशारा भाग, अपरा का।पा। /<br>स्थिर-नाम, सुमन्नाम, धुमश-नाम,<br>सन्धर-नाम ब्राहेड-नाम | अत्यत्ताता ज्ञान्यताय<br>वर्षाः कीर्ति नाम, स्वकातित्र<br>नीचन्त्रोत्र | FF                |
| 200           | ٠ *      | 404                           | **                              |                                | ***                                                                 | Š                                                                                               | <u>ک</u>                                                              | X<br>W                                                                                   | »                                                                                     | X X X                                                                  |                   |

इनमें चार कोटि की पुद्गल-वर्गणाएं चेतना श्रीर स्नात्म-शक्ति की श्राधा-रक, विकारक श्रीर प्रतिरोधक है। चेतना के दो रूप हैं (१) ज्ञान-जानना वस्तु स्वरूप का विभर्षण (२) दर्शन—साद्यात् करना—वस्तु का स्वरूप प्रहृणां ज्ञान श्रीर दर्शन के श्रावारक पुद्गल क्रमशः 'ज्ञानावरण' श्रीर 'दर्शनावरण' कहलाते हैं। श्रात्मा को विकृत बनाने वाले पुद्गलों की संज्ञा 'मोहनीय' है। श्रात्म-शक्ति का प्रतिरोध करने वाले पुद्गल श्रन्तराय कहलाते हैं। ये चार धाति कर्म हैं। वेदनीय, नाम, गोत्र श्रीर श्रायु—ये चार श्राधाति कर्म हैं। ये शुम-श्रशुम पौद्गलिक दशा के निमित्त हैं।

चार कोटि की वर्गणाएं जीवन-निर्माण और अनुभ्तिकारक है। जीवन का अर्थ है आत्मा और शरीर का सहमाव। (१) शुभ-अशुभ शरीर का निर्माण करने वाली कर्म-वर्गणाएं नाम (२) शुभ-अशुभ जीवन को बनाए रखने वाली कर्म-वर्गणाएं 'आयुष्य' (३) व्यक्ति को सम्माननीय और असम्माननीय बनाने वाली कर्म वर्गणाएं 'गोत्र' (४) सुख-दुःख की अनुभूति कराने वाली कर्म-वर्गणाएं 'वेदनीय' कहलाती हैं। तीसरी व्यवस्था काल मर्यादा की है। प्रत्येक कर्म आत्मा के साथ निश्चित समय तक ही रह सकता है। स्थिति पकने पर वह आत्मा से अलग जा पड़ता है। यह स्थिति बन्ध है। चौथी अवस्था फल-दान शक्ति की है। इसके अनुसार उन पुद्गलों में रस की तीवता और मन्दता का निर्माण होता है। यह अनुभाव बन्ध है।

वन्ध के चारों प्रकार एक साथ ही होते हैं। कर्म की व्यवस्था के ये चारों
प्रधान अंग है। आत्मा के साथ कर्म पुद्गलों के आश्लेष या एकीमान की
हिए से 'प्रदेश वन्ध' सबसे पहला है। इसके हीते ही उनमें स्वभाव निर्माण,
काल-मर्यादा और फलशक्ति का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अमुकअमुक स्वभाव, स्थिति और रस शक्ति वाला पुद्गल-समूह अमुक-अभुक परिमाण में बंट जाता है—यह परिमाण-विभाग भी प्रदेश बन्ध है। बन्ध के नगीं
करण का मूल बिन्दु स्वभाव निर्माण है। स्थिति और रस का निर्माण उसके
साथ-साथ हो जाता है। परिमाण-विभाग इनका अन्तिम विभाग है।
हन्ध की प्रक्रिया

आत्मा में अनन्त बीर्य (सामध्ये) होता है। उसे लहिय-वीर्य कहा जाता है।

यह शुद्ध आरिमक सामर्थ्य है। इसका बाह्य जगत् में कोई प्रयोग नहीं होता। आरमा का बहिर्-जगत् के साथ जो सम्बन्ध है, उसका माध्यम शरीर है। वह पुद्गल परमाग्रुओं का संगठित पुंज है। आरमा और शरीर—इन दोनों के संयोग से जो सामध्य पैदा होती है, उसे करण-बीर्य या किमात्मक शिक्त कहा जाता है। शरीरधारी जीव में यह सतत बनी रहती है। इसके द्वारा जीव में भावनात्मक या नैतन्य-प्रेरित क्रियात्मक कम्पन होता रहता है। कम्पन अचेतन वस्तुओं में भी होता है। किन्तु वह स्वाभाविक होता है। उनमें नैतन्य-प्रेरित कम्पन नहीं होता। चेतन में कम्पन का प्रेरक गृद्ध चैतन्य होता है। इसलिए इसके द्वारा विशेष स्थित का निर्माण होता है। शरीर की आन्तरिक वर्गणा द्वारा निर्मित कम्पन में बाहरी पीद्गलिक धाराएं मिलकर आपनी क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा परिवर्तन करती रहती है।

कियात्मक-शक्ति-जनित कम्पन के द्वारा आतमा और कर्म-परमासुओं का संयोग होता है। इस प्रक्रिया को आसन कहा जाता है।

न्त्रात्मा के माथ संयुक्त कर्म योग्य परमाशु कर्म रूप में परिवर्तित होते हैं— इस प्रक्रिया को यन्ध कहा जाता है।

स्रात्मा श्रीर कर्म परमासुश्री का फिर वियोग होता है—इस प्रक्रिया को निर्जरा कहा जाता है।

बन्ध, आक्षव और निर्जरा के बीच की स्थिति है। आक्षव के द्वारा बाहरी पौद्गिलिक धाराएं शरीर में आती हैं। निर्जरा के द्वारा वे फिर शरीर के बाहर चली जाती हैं। कर्म-परमागुओं के शरीर में आने और फिर से चले जाने के बीच की दशा को संदोप में बन्ध कहा जाता है।

शुभ और अशुभ परिणाम आतमा की कियात्मक शक्ति के प्रवाह हैं। ये अजस रहते हैं। दोनों एक साथ नहीं। दोनों में से एक अवश्य रहता है।

कर्म-शास्त्र की भाषा में शरीर-नाम-कर्म के उदय काल में चंचलत। रहती है। उसके द्वारा कर्म-परमागुश्रों का श्राकर्षण होता है। शुम परिणति के सगय शुभ श्रीर श्रशुम परिणति के समय श्रशुभ कर्म-परमागुश्रों का श्राकर्षण होता है 3°)

#### कर्म कौन बांधता है ?

श्रकर्म के कर्म का बन्ध नहीं होता। पूर्व कर्म से बंधा हुआ जीव ही नए कर्मों का बन्ध करता है 81।

मोह-कमें के उदय से जीव राग-द्वेष में परिणत होता है तव वह अशुभ कमों का बन्ध करता है <sup>3 २</sup> ।

मोह-रहित प्रवृति करते समय शरीर नाम-कर्म के उदय से जीव शुभ कर्म का बन्ध करता है <sup>33</sup> !

नए बन्धन का हेतु पूर्व बन्धन न हो तो अवद (मुक्त) जीव भी कर्म से बन्धे बिना नहीं रह सकता । इस दृष्टि से यह सही है कि यंधा हुआ ही बंधता है, नए सिरे से नहीं ।

गौतम ने पूछा---"भगवन ! दुःखो जीव दुःख से स्पृष्ट होता है या ऋदुःग्वी दुःख से स्पृष्ट होता है अर १"

भगवान् ने कहा — गौतम ! दुःखी जीव दुःख से स्पृष्ट होता है, ऋदुःखी दुःख से स्पृष्ट नहीं होता । दुःख का स्पर्श, पर्यादान (प्रहण) उदीरणा, वेदना और निर्जरा दुखी जीव करता है, ऋदुःखी जीव नहीं करता 3.1

गौतम ने पूछा-भगवन ! कर्म कीन वांधता है ? संयत, असंयत अथवा संयतासंयत 3 ६ ?

भगवान् ने कहा—गीतम ! ऋसंयत, संयतासंयत ऋीर संयत—ये सब कर्म बन्ध करते हैं। दशवें गुण-स्थान के ऋधिकारी पुण्य और पाप दोनों का बन्ध करते हैं और ग्यारहवें से तेरहवें गुणस्थान के ऋधिकारी केवल पुण्य का बन्ध करते हैं।

# कर्म-बन्ध कैसे ?

गौतम-"भगवन्! जीव कर्म-बन्ध कैसे करता है ?"

भगवान—"गौतम ! ज्ञानावरण के तीव उदय से दर्शनावरण का तीव उदय होता है। दर्शनावरण के तीव उदय से दर्शन-मोह का तीव उदय होता है। दर्शन-मोह के तीव उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है। मिथ्यात्व के उदय हो जीव के आद प्रकार के कमीं का बन्ध होता है ? "। कर्म-बन्ध का मुख्य हेतु कथाय है। संद्येप में कथाय के दो मेद हैं—राग श्रीर हेथ। विस्तार में उसके चार भेद हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ। इनके तारतम्य की चार रेखाएँ हैं—(१) श्रनन्तानुबन्धी (२) श्रप्रत्याख्यान (३) प्रत्याख्यान श्रीर (४) संज्वलन।

#### पुण्य बन्ध का हेतु

पुण्य-बन्ध का हेतु शुभ-योग (शरीर, वाणी और मन का शुभ व्यापार)
है। कई स्त्राचार्य मन्द-कथाय से पुष्य-बन्ध होना मानते हैं उं। किन्तु स्त्राचार्य मिच्छु इसे मान्य नहीं करते। उनके मतानुसार मन्द-कपाय से पुष्य का स्त्राकर्पण नहीं होता। किन्तु कपाय की मन्दता से होने वाले शुभ-योग के समय नाम-कर्म के द्वारा उनका स्त्राकर्पण होता है।

श्राचार्य श्रमृतचन्द्र के श्रनुसार शुभोषयोग एक श्रपराध है के । सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-शान श्रीर सम्यक् चारित—ये तीनों मुक्ति के हेतु हैं। इनके द्वारा कर्म का बन्ध नहीं होता। श्रात्मा का निश्चय (सम्यक्-दर्शन) श्रात्मा का बोध (सम्यक्-शान) श्रीर श्रात्मा में रमण् (सम्यक्-चारित्र)—ये बन्धन के निमित्त नहीं हो सकते।

जिम श्रंश में ये तीनों हैं, उस श्रंश में मुक्ति है। श्रीर जिस श्रंश में कषाय या नाम-कर्म का उदय है, उस श्रंश में बंधन है।

"सम्यक्त और चारित्र से देव गति के आयुष्य का बन्धन होता है"—ऐसे प्रकरण जो हैं, वे सापेच हैं। इनका आशय यह है कि सम्यक्त और चारित्र की अवस्था में जो आयुष्य बन्धता है, वह देव-गति का ही बन्धता है। इसका आश्रय "सम्यक्त या चारित्र से देव-गति का आयुष्य बन्धता है"—यह नहीं है।

पाप कर्म का विकर्षण (निर्जरण) श्रीर पुएयकर्म का श्राकर्षण—ये दोनों विरोधी कार्य हैं। एक ही कारण से निष्यन्त होते तो इनमें विरोध श्राता। पर ऐसा नहीं होता। पाप कर्म के विकर्षण का कारण श्रात्मा की पवित्रता (कर्म-शास्त्र की भाषा में 'श्रुभयोग' का वह श्रंश, जो पूर्वार्जित पाप-कर्म के विलय से पवित्र बनता है) है। पुएय-कर्म के श्राकर्षण का कारण श्रात्मिक चंचलता। (कर्म-शास्त्र की भाषा में 'श्रुभ योग' का वह श्रंश जो नाम-कर्म

के उदय से चंचल बनता है )। आत्मा की पिवत्रता और चंचलता— इन दोनों की संयुक्त संहा शुभ-योग है। यह दो कारणों की संयुक्त निष्पत्ति है। इसलिए इससे दो कार्य (पाप-कर्म का विकर्षण और पुण्य-कर्म का आकर्षण निष्यन्त होते हैं। वास्तव में यह व्यावहारिक निरूपण है। पाप-कर्म का विकर्षण आत्मा की पिवत्रता से होता है और पुण्य-कर्म का आकर्षण होता है, वह आत्म-चंचलता-जनित अनिवार्यता है। जब तक आत्मा चंचल होता है, तथ तक कर्म परमाणुओं का आकर्षण कभी नहीं रकता। चंचलता के साथ आत्मा की पिवत्रता (अमोह या वितरागमाव) का योग होता है तो पुण्य के परमाणुओं का और उसके साथ आत्मा की अपवित्रता (मोह) का योग होता है तो पाप के परमाणुओं का आकर्षण होता है। यह आकर्षण चंचलता का अनिवार्य परिणाम है। चंचलता रकते ही उनका आकर्षण रक जाता है। आत्मा पूर्ण अनासव हो जाता है।

#### कर्म का नाना रूपों में दर्शन

बद्ध त्रात्मा के द्वारा त्राठ प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं गृहीत होती हैं ४°। उनमें कार्मण वर्गणां के जो पुद्गल हैं, वे कर्म बनने के योग्य (कर्म-प्रायोग्य) होते हैं। उनके तीन लच्चण हैं—(१) त्रमन्त-प्रदेशी स्कन्धत्व (२) चतुःस्पर्शित्व, (३) सत् त्रसत्-परिणाम—ग्रहण योग्यत्व४९।

(१) संख्यात-असंख्यात—प्रदेशी स्कन्ध कर्म रूप में परिणत नहीं हो सकते। (२) दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ स्पर्श वाले पुद्गल स्कन्ध-कर्म रूप में परिणत नहीं हो सकते। (३) आतमा की सत् असत् प्रवृत्ति (गुभ-अगुभ आसत्) के विना सहज प्रवृत्ति से ग्रहण किये जाने वाले पुद्गल-स्कन्ध कर्म-रूप में परिणत नहीं हो सकते। कर्म-प्रायोग्य पुद्गल ही आतमा की सत्-असत् प्रवृत्ति द्वारा ग्रहीत होकर कर्म बनते हैं। कर्म की पहली अवस्था बन्ध है और अन्तिम अवस्था है वेदना। कर्म के विसम्बन्ध की अवस्था निर्जरा है। किन्तु वह कर्म की नहीं होती, अकर्म की होती है। वेदना कर्म की होती है और निर्माण में वह बेदना सानी गई है। बन्ध और

#### जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

वेदना या निर्जरा के बीच भी उनकी अनेक अवस्थाएं बनती हैं। कर्म की सारी दशाएं अनेक रूपों में वर्शित हुई हैं।

प्रज्ञापना के अनुसार कर्म की दशाएं—(१) बद्ध (२) स्पृष्ट (३) बद्ध-स्पर्श-स्पृष्ट (४) संचित (६) चपचित (७) आपाक-प्राप्त (८) कल-प्राप्त (१०) उदय-मात ४३।

स्थानांग के ऋनुसार कर्म की दशाएं—-(१) चय (२) उपचय (३) बन्ध (४) उदीरणा (५) वेदना (६) निर्जरा \*\*।

भगवती के अनुसार कर्म की दशाएं—(१) भेद (२) चय (३) उपचय (४) उदीरणा (५) वेदना (६) निर्जरा (७) अपवर्तन (८) संक्रमण (६) नियति (१०) निकाचना  $^{4}$  ।

- (१) जीव की राग-द्वेषात्मक परिणति से-कर्म रूप में परिणत होने वाले पुर्गल 'बद्ध' कहलाते हैं।
- (२) त्रात्म-प्रदेशों के साथ संश्लेष पाये हुए कर्म-पुद्गल 'स्पृष्ट' कहलाते हैं।
- (३) स्त्रात्म-प्रदेशों के साथ-साथ दृद्ग्य में बन्धे हुए तथा गाद स्पर्श से उन्हें छूए हुए (स्रावेष्टित परिवेष्टित किये हुए) कर्म-पुद्गल 'बद्ध-स्पृष्ट' कहलाते हैं।

कर्म-प्रायोग्य पुद्गलों का कर्म-रूप में परिवर्तन, आत्मा के साथ उनका मिलन और आत्मा के साथ एकीभाव-ये तीनों बन्धकालीन अवस्थाएं हैं।

- (४) कर्म का वाधा-काल या पकने का काल पूरा नहीं होता, तब तक वह फल देने योग्य नहीं बनता। स्त्रवाधा-काल बन्ध और उदय का स्त्रान्तरिक काल है। स्त्रवाधा-काल पूर्ण होने के पश्चात् फल देने योग्य निपेक बनते हैं। वह 'संचित' श्रवस्था है।
- (५) कमों की प्रदेश-हानि और रस-बृद्धि के रूप में रचना होती है, वह 'चित' अवस्था है।
- (६) संक्रमण के द्वारा जो कर्म का उपचय होता है, यह 'उपचित' अवस्था है।

ये तीनों बन्धन की उत्तरकालीन अवस्थाएं हैं।

(१) आपाक-प्राप्त (थोड़ा पका हुआ) (२) विपाक-प्राप्त—(पूरा पका हुआ) (३) फल-प्राप्त (फल देने में समर्थ)—ये तीनों उदय-सम्बद्ध हैं। इनके बाद वह कर्म उदय-प्राप्त होता है।

#### फल विपाक

एक समय की बात है, भगवान् राजग्रह के गुग्रशील नामक चैत्य में समवस्त थे। उस समय कालोदायी अणगार भगवान् के पास आये, वन्दना नमस्कार कर बोले—''भगवन्। जीवों के किए हुए पाप-कर्मों का परिपाक पापकारी होता है ४ ° १

भगवान्—"कालोदायी ! होता है।" कालोदायी—"भगवन् ! यह कैसे होता है ?"

भगवान्—"कालांदायी! जैसे कोई पुरुष मनोज्ञ, स्थालीपाक-शुद्ध (परिपक्व), अठारह प्रकार के व्यव्जनों से परिपूर्ण विषयुक्त भोजन करता है, वह (भोजन) आपातभद्ध (खात समय अव्छा) होता है, किन्तु ज्यों-ज्यों उसका परिणमन होता है, त्यों-त्यों उसमें दुर्गन्ध पैदा होती है—वह परिखाम-भद्र नहीं होता। कालोदायी! इसी प्रकार प्राणातिपात यावत् मिध्यादर्शन शल्य (अठारह प्रकार के पाप-कर्म) आपातभद्ध और परिणाम विरस होते हैं। कालोदायी! यूंपाप-कर्म पाप-विपाक वाले होते हैं।

कालोदायी—''भगवन्। जीवों के किए हुए कल्याण-कर्मों का परिपाक कल्याणकारी होता है १''

भगवान्—"कालोदायी ! होता है।" कालोदायी—"भगवन्। कैसे होता है ?"

भगवान्—''कालोदायी। जैसे कोई पुरुप मनोश, स्थालीपाक शुद्ध (परि-पक्व), श्रठारह प्रकार के व्यजनों से परिपूर्ण, श्रौपध-मिश्रित भोजन करता है, वह श्रापात भद्र नहीं लगता, किन्तु ज्यों-ज्यों उसका परिणमन होता है, त्यों-त्यों उसमें सुरूपता, सुवर्णता श्रीर सुखानुभूति उत्यन्न होती है—वह परिखाम-भद्र होता है। कालोदायी! इसी प्रकार प्राणातिपात-विरति यावत् मिथ्या दर्शन-शस्य-विरित क्रापातभद्र नहीं लगती किन्तु परिखाम मद्र होती है। कालोदायी ! यूं कल्याण-कर्म कल्याण-विपाक वाले होते हैं।" छदय

जदय का ऋर्य है—काल-मर्यादा का परिवर्तन । वस्तु की पहली ऋषस्या की काल मर्यादा पूरी होती है—यह उसका अनुदय है, दूसरी की काल मर्यादा का आरम्भ होता है—वह उसका उदय है। बन्धे हुए कर्स-पुद्गल अपना कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं, तब उनके निपेक। (कर्म पुद्गलों की एक काल में उदय होने योग्य रचना-विशेष) प्रगट होने लगते हैं, वह उदय है ४०।

#### उदय के दो रूप

कर्म का उदय दो प्रकार का होता है। (१) प्राप्त-काल कर्म का उदय (२) अप्राप्त-काल कर्म का उदय। कर्म का बन्ध होते ही उसमें विपाक-प्रदर्शन की शक्ति नहीं हो जाती। वह निश्चित अवधि के पश्चात् ही पैदा होती है। कर्म की यह अवस्था अवधि कहलाती है। उस समय कर्म का अवस्थान मात्र होता है किन्तु उनका कर्तृ त्व प्रगट नहीं होता। इसलिए वह कर्म का अवस्थान-काल है। अवधि का अर्थ है--अन्तर। बन्ध और उदय के अन्तर का जो काल है, वह अवधिकाल है ४८।

अवाधा-काल के द्वारा कर्म स्थित के दो भाग हो जाते हैं। (१) अवस्थान-काल (२) अनुभव-काल या निपंक-काल ४ । अवाधा-काल के समय कोरा अवस्थान होता है, अनुभव नहीं। अनुभव अवाधा-काल पूरा होने पर होता है। जितना अवाधा-काल होता है, उतना अनुभव-काल से अवस्थान-काल अधिक होता है। अवाधा-काल को छोड़कर विचार किया जाए तो अवस्थान और निपंक या अनुभव—थे दोनों सम-काल मर्यादा वाले होते हैं। चिरकाल और तीव अनुभाग वाले कर्म तपस्था के द्वारा विफल बना थोड़े समय में भोग लिए जाते हैं। आत्मा शीध उज्ज्वल बन जाती है।

काल-मर्यादा पूर्ण होने पर कर्म का वेदन या भीग प्रारच्य होता है। वह प्राप्त-काल उदय है। यदि स्वाभाविक वद्धति से ही कर्म उदय में आए तो आकस्मिक-घटनाओं की सम्मावना तथा तपस्या की प्रयोजकता ही नष्ट हो जाती है। किन्तु अपवर्तना के द्वारा कर्म की उदीरणा या अप्राप्त-काल उदय होता है। इसिलए आकस्मिक घटनाएं भी कर्म-सिद्धान्त के प्रतिसन्देह पैदा नहीं करतीं। तपस्या की सफलता का भी यही हेतु है।

सहेत्क श्रीर निहेत्क उदय :--

कर्म का परिपाक श्रीर उदय श्रपने श्राप भी होता है श्रीर दूसरों के द्वारा भी, सहेतुक भी होता है श्रीर निहेंतुक भी। कोई बाहरी कारण नहीं मिला, क्रोघ-बेदनीय-पुद्गलों के तीव विपाक से श्रपने श्राप क्रोघ श्रा गया—यह उनका निहेंतुक उदय है "। इसी प्रकार हास्य, " भय, वेद (विकार) श्रीर कथाय" के पुद्गलों का भी दोनों प्रकार का उदय होता है " ।

# अपने आप उदय में आने वाले कर्म के हेतु

गति हेतुक-उदय---नरक गति में श्रमात (श्रमुख) का उदय तीत्र होता है। यह गति-हेतुक विपाक-उदय है।

स्थिति-हेतुक-उदय-सर्वोत्कृप्ट स्थिति में मिथ्यात्व-मोह का तीव उदय होता है। यह स्थिति-हेतुक विषाक-उदय है।

भवहेतुक उदय—दर्शनावरण (जिसके उदय से नींद आती है) सबके होता है, फिर भी नींद मनुष्य और तिर्येच दोनों को आती है, देव और नरक को नहीं आती। यह भव (जन्म) हेतुक-विपाक-उदय है। गंति-स्थिति और भव के निमित्त से कई कमों का अपने आप विपाक-उदय हो आता है। दूसरों द्वारा हृदय में आने वाले कर्म के हेतु

पुद्गल-हेतुक-उदय-किसी ने पत्थर फेंका, चोट लगी, असात का उदय हो आया-यह दूसरों के द्वारा किया हुआ असात-वेदनीय का पुद्गल-हेतुक विपाक-उदय है।

किसी ने गाली दी, क्रोध श्रा गया, यह क्रोध-वेदनीय-पुद्गलों का सहेतुक विपाक-उदय है।

पुद्गल-परिणाम के द्वारा होने वाला उदय—भोजन किया, वह पचा नहीं ऋजीर्थ हो गया ) इससे रोग पैदा हुआ, यह ऋसात-वेदनीय का विपाक-छदय है | मदिरा पी, अन्माद छा गया—ज्ञानावरण का विपाक-उदय हुन्ना । यह पुद्गल परिणमन हेतुक विपाक-उदय है ।

इस प्रकार अनेक हेतुओं से कमों का विपाक-उदय होता है "है अगर वे हेतु नहीं मिलते हैं तो उन कमों का विपाक-रूप में उदय नहीं होता। उदय का एक इसरा प्रकार और है। वह है—प्रदेश-उदय। इसमें कर्म-फल का स्पष्ट अनुभव नहीं होता। यह कर्म-वेदन की अस्पष्टानुभूति वाली दशा है। जो कर्म-बन्ध होता है, वह अवश्य भोगा जाता है।

गौतम ने पृक्षा—भगवन् ! किये हुए पाप कर्म भोगे विना नहीं ख़ूटते, क्या यह सच है !

भगवान्—हाँ, गौतम १ यह सच है। गौतम—कैसे भगवन् १

भगवान्—गीतम ! मैंने दो प्रकार के कर्म वतलाए हैं—प्रदेश-कर्म पर और अनुभाग-कर्म पर। जो प्रदेश-कर्म हैं, वे नियमतः (अवश्य ही भोगे जाते हैं। जो अनुभाग-कर्म हैं वे अनुभाग (विपाक) रूप में कुछ भोगे जाते हैं, कुछ नहीं भोगे जाते पर।

### कर्म के उदय से क्या होता है ?

- (१) ज्ञानावरण के उदय से जीव ज्ञातव्य विषय को नहीं जानता, जिज्ञासु होने पर भी नहीं जानता। जानकर भी नहीं जानता—पहले जानकर फिर नहीं जानता। उसका श्रान श्रावृत्त हो जाता है। इसके श्रानुभाव दस हैं—श्रीत्रावरण, श्रीत्र-विज्ञानावरण, नेत्रावरण, नेत्र-विज्ञानावरण, श्राणावरण, ध्राण-विज्ञानावरण, रसावरण, रस-विज्ञानावरण, स्पर्श-विज्ञानावरण।
- (२) दर्शनावरण के उदय से जीव द्रष्टव्य-विषय को नहीं देखता, दिहचु (देखने का इच्छुक) होने पर भी नहीं देखता। उसका दर्शन आच्छुन्न हो जाता है। इनके अनुभाव नी हैं—निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, स्त्यानिद्री, चच्चु-दर्शनावरण, अचचु-दर्शनावरण, अवध-दर्शनावरण, केवल-दर्शनावरण।
  - ं (३) क-साब बेदनीय कर्म के उदय से जीव सुख की अनुभूति

करता है। इसके ऋतुभाव आठ हैं---मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ रूप, मनोज्ञ सन्ध, मनोज्ञ रस, मनोज्ञ स्पर्श, मनः-सुखता, वाक्-सुखता, काय-सुखता।

- (अ) श्रसात वेदनीय कर्म के उदय से जीव तुःख की श्रनुभूति करता है। इसके श्रनुभाव श्राट हैं—श्रमनोश्च शब्द, श्रमनोश्च रूप, श्रमनोश्च रस, श्रमनोश्च राम्ब, श्रमनोश्च स्पर्श, मनोतुःखता, वाक्-दुःखता, काय-दुःखता।
- (४) मोह-कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि श्रौर चारित्रहीन बनता है। इसके श्रनुमाव पांच हैं—सम्यक्तव वेदनीय, मिथ्यात्व-वेदनीय, सम्यग्-मिथ्यात्व-वेदनीय, कषाय-वेदनीय, नोकपाय-वेदनीय।
- (५) आयु-कर्म के उदय से जीव अमृक समय तक अमुक प्रकार का जीवन जीता है। इसके अनुभाव चार हैं—नैरियकायु, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, देवायु।
- (६) क-शुभनाम कर्म के उदय से जीव शारीरिक श्रीर वाचिक उत्कर्ष पाता है। इसके श्रनुभाव चौदह हैं—इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गन्ध, इप्ट रस, इप्ट स्पर्श, इष्ट गति, इष्ट स्थिति, इप्ट लावण्य, इष्ट यशःकीतिं, इष्ट उत्थान-कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम; इष्ट स्वरता, कान्त स्वरता, प्रिय स्वरता, मनोश स्वरता।
- ख—ग्रशुभ नाम-कर्म के उदय से जीव शारीरिक ग्रीर वाचिक श्रपकर्ष पाता है। इसके अनुभाव चौदह हैं—श्रनिष्ट शब्द, श्रनिष्ट रूप, श्रनिष्ट गन्ध, श्रनिष्ट रस, श्रनिष्ट स्पर्श, श्रनिष्ट गति, श्रनिष्ट स्थिति, श्रनिष्ट-लावण्य, श्रनिष्ट यशोःकीर्ति, श्रानिष्ट उत्थान—कर्म, वल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम; श्रानिष्ट स्वरता, हीन स्वरता, दीन स्वरता। श्रमनोश स्वरता।
- (७) क— उध-गोत्र-कर्म के उदय से जीव विशिष्ट बनता है। इसके सनुमाव स्नाठ हैं—जाति-विशिष्टता, कुल विशिष्टता, वल-विशिष्टता, रूप-विशिष्टता, तपो विशिष्टता, भृत-विशिष्टता, लाभ-विशिष्टता, ऐरवर्य विशिष्टता।
- ख-नीच गोत्र कर्म के उदय से जीव हीन बनता है। इसके अनुभाव आह हैं---जाति-विहीनता, कुल-विहीनता, बल-विहीनता, रूप-विहीनता, तपो विहीनता, शुत-विहीनता, लाभ-विहीनता, ऐश्वर्य विहीनता।
  - (二) करतराय कर्म के उदय से मर्तमान तथ्य धरत का विमाश और तथ्य

# जैन दर्शन के मौलिक तस्व

बस्तु के आगामी-पथ का अवरोध होता है। इसके अनुभाव पांच है—दाना-न्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, बीर्यान्तराय।

#### फल की प्रक्रिया

कर्म जड़-श्रचेतन है। तब वह जीव को नियमित फल केंसे दे सकता है!
यह प्रश्न न्याय-दर्शन के प्रयोता गीतम ऋषि के 'ईश्वर' के श्रभ्युपगम का हेत्
बना। इसीलिए उन्होंने ईश्वर को कर्म-फल का नियन्ता बताया, जिसका
उल्लेख कुछ पहले किया जा चुका है। जैन दर्शन कर्म-फल का नियमन करने
के लिए ईश्वर को श्रावश्यक नहीं समकता। कर्म-परमाणुश्रों में जीवात्मा के
सम्बन्ध से एक विशिष्ट परिणाम होता है 'द। वह द्रव्य ', चेत्र, काल,
मान, भन, गित , स्थिति, पुद्गल-परिमाण श्रादि उदयानुकूल सामग्री से
विपाक प्रदर्शन में समर्थ हो जीवात्मा के संस्कारों को विकृत करता है, उससे
उनका फलोपमोग होता है। सही श्रथ में श्रात्मा अपने किये का श्रपने श्राप
फल मोगता है, ' कर्म-परमाणु सहकारी या सचेतक का कार्य करते हैं। विष
श्रीर श्रमृत, श्रपथ्य श्रीर पथ्य मोजन को कुछ भी शान नहीं होता, फिर भी
श्रात्मा का संयोग पा उनकी वैसी परिण्यति हो जाती है। उनका परिपाक होते
ही खाने वाले को इष्ट या श्रीनष्ट फल मिल जाता है। विश्वान के चेत्र में
परमाणु की विचित्र शक्ति श्रीर उसके नियमन के विविध प्रयोगों के श्रध्ययन
के बाद कर्मों की फलदान शक्ति के बारे में कोई सन्देह नहीं रहता।

#### पुण्य-पाप

मानसिक, वाचिक और काथिक किया से आत्म-प्रदेशों में कम्पन होता है। उससे कर्म-परमाशु आत्मा की ओर खिंचते हैं।

किया शुभ होती है तो शुभकर्म-परमासु और वह अशुभ होती है तो अशुभकर्म-परमासु आत्मा से आ चिपकते हैं। पुण्य और पाप दोनी विजानिय तस्व हैं। इसलिए ये दोनी आत्मा की परतन्त्रता के हेतु हैं। आचार्थी ने पुण्य कर्म की सीने और पाप-कर्म की लोहे की बेड़ी से दुलना की है भैर ।

स्वतन्त्रता के इच्छुक मुमुत्तु के लिए वे दोनों हेय हैं। मोश्च का हेतु रज-श्रयी (सम्यक्-ज्ञान, सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-चारित्र) हैं जो व्यक्ति इस तत्त्व को - नहीं जानता बही पुण्य को उपादेय श्रीर पाप को हेय मानता है। निश्चय दिष्ट से थे दोनों हेय हैं ६३।

पुश्य की हेवता के बारे में जैन-परम्परा एक मत है। उसकी उपादेयता में विचार-भेद भी है। कई आचार्य उसे मोच का परम्पर-हेतु मान क्वचित् उपादेय भी मानते हैं भा कई आचार्य उसे मोच का परम्पर हेतु मानते हुए भी उपादेय नहीं मानते।

श्राचार्य कुन्दकुन्द ने पुण्य श्रीर पाप का श्राकर्षण करनेवाली विचार-धारा को पर समय माना है <sup>६५</sup>।

योगीन्दु कहते हैं—"पुष्य से बेमव, बैमव से ऋहंकार, ऋहंकार से बुद्धि-नाश और बुद्धि-नाश से पाप होता है।" इसलिए हमें वह नहीं चाहिए 'दे।

टीकाकार के अनुसार यह कम उन्हीं के लिए है, जो पुण्य की आक्रांका (निदान) पूर्वक तप तपने वाले हैं। आतम शुद्धि के लिए तप तपने वालों के अविद्यास पुण्य का आकर्षण होता है हैं। उनके लिए यह कम नहीं है—वह उन्हें बुद्धि-विनाश की ओर नहीं ले जाता है।

पुण्य काम्य नहीं है। योगीन्दु के शब्दों में—''व पुण्य किस काम के, जो राज्य देकर जीव को दुःख परम्परा की खोर दकेल दे। ख्रात्म-दर्शन की खोज में लगा हुआ व्यक्ति मर जाए—यह अष्टक्का है, किन्तु ख्रात्म-दर्शन से विमुख होकर पुण्य चाहे—वह अष्टक्का नहीं है दिं।"

स्रात्म-साधना के स्रेत्र में पुण्य की सीधी उपादेयता नहीं है, इस दृष्टि से पूर्ण सामञ्जस्य है।

## मिश्रण नहीं होता

पुरय श्रीर पाप के परमाशुश्रां के श्राकर्षण-हेतु श्रलग-श्रलग हैं। एक ही हेतु से दोनों के परमाशुश्रां का श्राकर्षण नहीं होता। श्रात्मा के परिणाम या तो श्रुम होते हैं या श्रशुम। किन्तु शुभ श्रीर श्रशुम दोनों एक साथ नहीं होते।

#### कोरा पुण्य

कई आचार्य पाप कर्म का विकर्षण किए बिना ही पुण्य कर्म का आकर्षण होना मानते हैं। किन्तु यही चिन्तनीय है। प्रवृत्ति मान्न में आकर्षण और विकर्षण दोनों होते हैं। श्वेताम्बर आगमों में इसका धूर्ण समर्थन मिलता है।
गौतम ने पूछा—भगवन् ! अमण को वंदन करने से क्या लाम होता है !
भगवान्—गौतम ! अमण को वंदन करने वाला नीच-गोत्र-कर्म को
खपाता है और उच्च-गोत्र-कर्म का बन्ध करता है " । यहाँ एक शुभ प्रवृत्ति से
पाप कर्म का च्य और पुण्य कर्म का बन्ध—इन दोनों कार्यों की निष्यित मानी
गई है तर्क-हिष्ट से भी यह मान्यता अधिक संगत लगती है।

## धर्म और पुण्य

जैन दर्शन में धर्म श्रीर पुरय-ये दो पृथक तत्त्व हैं। शाब्दिक दृष्टि से पुण्य शब्द धर्म के ऋषं में भी प्रयुक्त होता है, किन्तु तत्त्व-मीमांसा में ये कभी एक नहीं होतं ७१। धर्म श्रात्मा की राग द्वेपहीन परिस्ति है (शुभ परिसाम है) श्रीर पुरुष शुभकर्ममय पुरुगल है भरे। दूसरे शब्दों में---ार्म श्रात्मा की पर्याय है " श्रीर पुरुष श्रजीव (पुद्गल ) की पर्याय है " । दूसरी बात धर्म ( निर्जरारूप, यहाँ सम्बर की ऋषेचा नहीं है ) सित्कया है ऋौर पुण्य उसका फल है " : कारण कि सत्प्रवृत्ति के बिना पुल्य नहीं होता । तीसरी बात धर्म श्रारम-शुद्धि—श्रारम-मुक्ति का साधन है°, श्रीर पुण्य श्रारमा के लिए बन्धन है "। अधर्म और पाप की भी यही स्थिति है। ये दोनों धर्म और पुण्य के ठीक प्रतिपत्ती हैं। जैसे सत्प्रवृत्तिरूप धर्म के विना पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती, वैसे ही अधर्म के बिना पाप की भी उत्पत्ति नहीं होती "। पुण्य-गाप फल है, जीव की ऋच्छी या बुरी प्रवृत्ति से उसके साथ चिपटने वाले पुद्गल हैं तथा ये दोनों धर्म श्रीर श्रधर्म के लच्चण हैं--गमक हैं १ । लच्चण लद्य के बिना ऋकेला पैदा नहीं होता। जीव की किया दो भागों में विभक्त होती है-धर्म ऋधर्म, सत् ऋथवा ऋसत् <sup>८९</sup>। ऋधर्म से ऋात्मा के संस्कार विकृत होते हैं, पाप का बन्ध होता है। धर्म से आत्म-शुद्धि होती है और उसके साथ-साथ पुण्य का बन्ध होता है। इसलिए इनकी उत्पत्ति स्वतन्त्र नहीं हो सकती। पुरुष-पाप कर्म का प्रहण होना या न होना आत्मा के अध्य-बसाय-परिणाम पर निर्भर हैं । शुभयोग तपस्या-धर्म है और वही शुभयोग ्पुण्य का स्त्रास्त्रव है <sup>८२</sup>। ऋतुकस्पा, स्त्रमा, सराग-संयम, ऋस्प-परिग्रह, योग-

अमृजुता म्रादि-म्रादि पुण्य-बन्ध के हेतु हैं दें। ये सत्प्रवृत्ति रूप होने के कारण धर्म हैं।

सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्य ने शुभभावयुक्त जीव को पुर्य और अशुभभावयुक्त जीव को पाप कहा है '४। अहिंसा आदि वर्ती का पालन करना शुभोपयोग है। इसमें प्रवृत्त जीव के शुभ कर्म का जो बन्ध होता है, वह पुण्य है। अभेदोपचार से पुण्य के कारणभूत शुभोपयोग प्रवृत्त जीव को ही पुर्यरूप कहा गया है।

इसलिए अभुक प्रवृत्ति में धर्म या अधर्म नहीं होता, केवल पुण्य या पाप होता है, यह मानना संगत नहीं। कहीं-कहीं पुण्य हेतुक सत्प्रवृत्तियों को भी पुण्य कहा गया है "। यह कारण में कार्य का उपचार, विवद्धा की विचित्रता अथवा सापेच (गीण-मुख्य-रूप) दृष्टिकोण है। तात्पर्य में जहाँ पुण्य है, वहाँ सत्प्रवृत्तिरूप धर्म अवश्य होता है। इसी बात को पूर्ववतीं आचायों ने इस रूप में समकाया है कि "अर्थ और काम—ये पुण्य के फल हैं। इनके लिए दौढ़-धूप मत करो "। अधिक से अधिक धर्म का आचरण करो। क्योंकि उसके बिना ये भी मिलने वाले नहीं हैं।" अधर्म का फल दुर्गति है। धर्म का मुख्य फल आत्म-शुद्धि—मोद्ध है। किन्तु मोद्ध न मिलने तक गीण फल के रूप में पुण्य का बन्ध भी होता रहता है, और उससे अनिवार्यतया अर्थ, काम आदि-आदि पौद्गलिक मुख-साधनों की उपलब्धि भी होती रहती है "। इसीलिए यह प्रसिद्ध सुक्ति है—"सुखं हि जगतामेक काम्यं धर्मेण लभ्यते।"

महाभारत के अन्त में भी यही लिखा है।

"अरे मुजा उठाकर मैं चिल्ला रहा हूँ, पर कोई भी नहीं सुनता। धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। तब तुम उसका आचरण क्यों नहीं करते हो < १"

योगसूत्र के अनुसार भी पुष्य की उत्पत्ति धर्म के साथ ही होती है, यही फिलत होता है। जैसे—धर्म और अधर्म—थे क्लेशमूल हैं । इन मूलसहित क्लेशाशय का परिपाक होने पर उनके तीन फल होते हैं — जाति, आयु और भोग। थे दो प्रकार के हैं — "सुखद और दुःखद। जिनका हेतु पुष्य होता है, वे सुखद और जिनका हेतु पुष्य होता है,

यही होता है कि महर्षि पर्तजित ने भी पुण्य-पाप की स्वतन्त्र उत्पत्ति नहीं मानी है। जैन विचारों के साथ उन्हें तीलें तो कोई अन्तर नहीं आता।

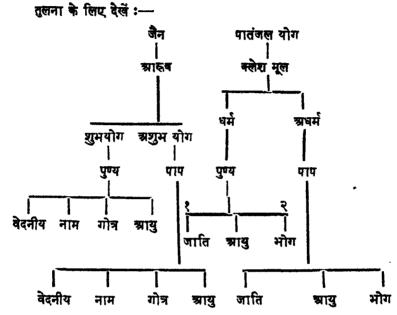

कुन्वकुन्दाचार्य ने शुद्ध-दृष्टि की श्रपेत्ता प्रतिक्रमण (श्रात्मालोचन), प्राय-श्चित्त को पुर्यवन्ध का हेतु होने के कारण विष कहा है ' ।

श्राचार्य मिन्नु ने कहा है—"पुण्य की इच्छा करने से पाप का बन्ध होता है "।" श्रागम कहते हैं—"इहलोक, परलोक, पूजा-श्लाघा आदि के लिए धर्म मत करो, केवल श्रातम शुद्धि के लिए करो दि।" यही बात बेदान्त के आचायों ने कही है कि "मोश्वार्थों को काम्य और निषद्ध कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए दि।" क्योंकि श्रात्म-साधक का लक्ष्य मोश्व होता है और पुण्य संसार-भ्रमण के हेतु हैं। मगवान् महावीर ने कहा है—"पुण्य और पाप—इन दोनों के ख्रय से मुक्ति मिलती है दि।" "जीव शुम और श्रशुम कर्मों के द्वारा संसार में परिभ्रमण करता है "।" गीता भी यहाँ कहती है—"श्रुद्धिमान्

१ — जाति-जैन परिभाषा में नाम कर्न की एक प्रकृति के साथ उसकी तुलना होती है । १ — भीग-वेदनीय ।

सुक्त और दुष्कृत दोनों को छोड़ देता है १ । " "आक्षव संसार का हेत है और संवर मोख का, जैनी दृष्टि का बस यही सार है १ । " अभयदेवस्रि ने स्थानांग की टीका में आख्रव, बन्ध, पुण्य और पाप को संसार भ्रमण के हेत कहा है १ । आचार्य भिद्ध ने इसे यों समकाया है कि "पुण्य से भोग मिलते हैं, जो पुण्य की इच्छा करता है, वह भोगों की इच्छा करता है १ । भोग की इच्छा से संसार बढ़ता है।

इसका निगमन यों होना चाहिए कि अयोगी-अवस्था (पूर्ण-समाधि-दशा)
से पूर्व सत्प्रवृत्ति के साथ पुण्य-वन्ध अनिवार्य रूप से होता है। फिर भी पुण्य की इच्छा से कोई भी सत्प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक सत्प्रवृत्ति का लह्य होना चाहिए—मोच्च—आत्म-विकास। भारतीय दर्शनों का वही चरम लह्य है। लौकिक अभ्युद्य धर्म का आनुसंगिक फल है—धर्म के साथ अपने आप फलने वाला है। यह शाश्वितक या चरम लह्य नहीं है। इसी सिद्धान्त को लेकर कई व्यक्ति भारतीय दर्शनों पर यह आच्चेप करते हैं कि उन्होंने लौकिक अभ्युद्य की नितान्त उपेचा की, पर सही अर्थ में बात यह नहीं है। उपर की पंक्तियों का विवेचन धार्मिक दृष्टिकोण का है, लौकिक वृत्तियों में रहने वाले अभ्युद्य की सर्वथा उपेचा कर ही कैसे सकते हैं। हा फिरभी भारतीय एकान्त-भौतिकता से बहुत वचे हैं। उन्होंने प्रेय और श्रेय को एक नहीं माना १००। अभ्युद्य को ही सब कुछ मानने वाले भौतिकवादियों ने युग को कितना जिटल बना दिया, इसे कीन अनुभव नहीं करता।

उदीरणा-योग्य कर्म

गौतम ने पृद्धा—भगवन ! जीव उदीर्ग (कर्म-पुद्गलों) की उदीरणा करता है। अनुदीर्ग (कर्म-पुद्गलों) की उदीरणा करता है ? अनुदीर्ग, किन्न उदीरणा-भन्य (कर्म-पुद्गलों) की उदीरणा करता है ? अथवा उदयानन्तर पश्चात् कृत (कर्म पुद्गलों) की उदीरणा करता है ?

भगवान् ने कहा--गीतम ! जीव चदीरणं की चदीया नहीं करता, अनु-दीणं की चदीरणा नहीं करता, अनुदीर्था, किन्दु चदीरणा-भच्य की चदीरणा करता है। चदयानन्तर पश्चात्-कृतं कर्म की चदीरणा नहीं करता १०१।

१- ज़रीरित ( जदीर्ण-जदीरमा किये हुए ) कर्म-फ़ुर्रासी की फिर-से

उदीरणा करे तो उस ( उदीरणा ) की कहीं भी परिस्तमासि नहीं होती । इसलिए उदीर्श की उदीरणा का निषेध किया गया है।

२—जिन कर्म-पुद्गलों की उदीरखा सुद्द मिवच्य में होने वाली है, अथवा जिनकी उदीरणा नहीं ही होने वाली है, उन अनुदीर्य कर्म पुद्गलों की भी उदीरणा नहीं हो सकती।

३ — जो कर्म-पुद्गल जदय में ऋ। चुके ( उदयानन्तर पश्चात् कृत ), वे सामर्थ्यहीन बन गए, इसलिए जनकी भी जदीरणा नहीं होती।

४--- जो कर्म-पुद्गल वर्तमान में उदीरणा-योग्य ( ऋनुदीर्ण-उदीरणा-मञ्य ) हैं, उन हीं की उदीरखा होती है । उदीरणा का हेतु पुरुषार्थ

कर्म के काल-प्राप्त-उदय (स्वाभाविक उदय) में नए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती। बन्ध-स्थिति पूरी होती है, कर्म-पुद्गल अपने आप उदय में आ जाते हैं। उदीरणा द्वारा उन्हें स्थिति-द्वय से पहले उदय में लाया जाता है। इसलिए इसमें विशेष प्रयत्न या पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है।

गौतम ने पूछा—''भगवन् ! अनुदीर्गा, उदीरणा-भव्य (कर्म पुद्गलों) की जो उदीरणा होती है, वह उत्थान, कर्म, बल, वीर्य पुद्गकार और पराक्रम के दारा होती है अथवा अनुत्थान, अकर्म, अवल, अवीर्य, अपुद्गकार और अपराक्रम के द्वारा है

भगवान् ने कहा—"गौतम। जीव उत्थान श्रादि के द्वारा अनुदीर्ष, उदीरखा भव्य (कर्म-पुद्गलों) की उदीरबा करता है, किन्तु श्रनुत्थान श्रादि के द्वारा उदीरखा नहीं करता १०१।"

यह भाग्य और पुरुषार्थ का समन्वय है। पुरुषार्थ द्वारा कर्म में परिवर्तन किया जा सकता है, यह स्पष्ट है।

स्वीरक पुरुषार्थ के दो रूप :--

कर्म की उदीरणा 'करण' के द्वारा होती है। करण का अर्थ है 'बोग'। बोग के तीन प्रकार हैं—(१) शारीरिक व्यापार (२) वाचिक व्यापार (३) मुझ्लिक व्यापार। उत्थान स्नादि इन्हीं के प्रकार हैं, बोग शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है। आखन-चतुष्टय-रहित योग शुभ और आखन-चतुष्टय सहित योग अशुभ । शुभ योग तपस्या है। सत् प्रवृत्ति है। वह उदीरणा का हेतु है। कोध, मान, माया, और लोभ की प्रवृत्ति अशुभ योग है। उससे भी उदीरणा होती है <sup>९०३</sup>।

# पुरुषार्थ भाग्य को बदल सकता है

वर्तमान की दृष्टि से पुरुपार्थं अवन्ध्य कभी नहीं होता। असीत की दृष्टि से उसका महत्त्व है भी और नहीं भी। वर्तमान का पुरुषार्थ असीत के पुरुषार्थ से दुर्वल होता है तो वह असीत के पुरुषार्थ को अन्यथा नहीं कर सकता। वर्तमान का पुरुषार्थ असीत के पुरुषार्थ से प्रवल होता है तो वह असीत के पुरुषार्थ को अन्यथा भी कर सकता है।

कर्म की बन्धन और उदय—ये दो ही अवस्थाएं होती तो कर्मों का बन्ध होता और वेदना के बाद वे निवीर्य हो आतमा से अलग हो जाते। परिवर्तन को कोई अवकाश नहीं मिलता। कर्म की अवस्थाएं इन दो के अतिरिक्त और भी हैं—

- (१) ऋपवर्तना के द्वारा कर्म-स्थिति का ऋल्पीकरण (स्थिति-धात) स्त्रीर रस का मन्दीकरण (रस-धात) होता है।
- (२) उद्वर्तना के द्वारा कर्म-स्थिति का दीर्घीकरण और रस का तीबी-करण होता है।
- (३) उदीरणा के द्वारा लम्बे समय के बाद तीव्र भाव से उदय में आने वाले कर्म तत्काल और मन्द-भाव से उदय में आ जाते हैं।
- (४) एक कमं शुभ होता है और उसका विपाक भी शुभ होता है।
  एक कमं शुभ होता है, उसका विपाक अशुभ होता है। एक कमं अशुभ
  होता है, उसका विपाक शुभ होता है। एक कमं अशुभ होता है और उसका
  विपाक भी अशुभ होता है १०४। जो कमं शुभ रूप में ही बंधता है और
  शुभ रूप में ही उदित होता है, वह शुभ और शुभ-विपाक वाला होता है।
  जो कमं शुभ रूप में वन्धता है और अशुभ रूप में उदित होता है, वह शुभ
  और अशुभ विपाक वाला होता है। जो कमं अशुभ रूप में बन्धता है और
  शुभ रूप में उदित होता है, वह अशुभ और शुभ-विपाक वाला होता है।
  शुभ रूप में उदित होता है, वह अशुभ और शुभ-विपाक वाला होता है। जो

कर्म अशुभ रूप में बन्धता है और अशुभ रूप में ही उदित होता है, वह अशुभ और अशुभ-विपाक वाला होता है। कर्म के बन्ध और उदय में जो यह अन्तर आता है, उसका कारण संक्रमण (बध्यमान कर्म में कर्मान्तर का प्रवेश) है।

जिस अध्यवसाय से जीव कर्म-प्रकृति का बन्ध करता है, उसकी तीवता के कारण वह पूर्व-बद्ध सजातीय प्रकृति के दिलकों को वध्यमान प्रकृति के दिलकों के साथ संक्रान्त कर देता है, परिणत या परिवर्तित कर देता है—वह संक्रमण है।

संक्रमण के चार प्रकार हैं—(१) प्रकृति-संक्रम (२) स्थिति संक्रम (३) अनुभाव-संक्रम (४) प्रदेश-संक्रम १०%।

प्रकृति संक्रम से पहले बन्धी हुई प्रकृति (कर्म स्वभाव) वर्तमान में बंधने वाली प्रकृति के रूप में बदल जाती है। इसी प्रकार स्थिति, अनुभाव और प्रदेश का परिवर्तन होता है।

ये चारों—( ऋपवर्तन, उदवर्तन, उदीरणा श्रीर संक्रमण) उदयावितका ( उदय चण) ये बहिर्मृत कर्म-पुद्गलों के ही होते हैं। उदयावितका में प्रविष्ट कर्म-पुद्गल के उदय में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऋनुदित कर्म के उदय में परिवर्तन होता है। पुरुषार्थ के सिद्धान्त का यही ध्रुव श्राधार है। यदि यह नहीं होता तो कोरा नियतिवाद ही होता।

#### वेदना

गीतम—भगवन् ! ऋन्ययूथिक कहते हैं—सब जीव एवम्भूत बेदना (जैसे कर्म बाधा वैसे ही ) भोगते हैं—यह कैसे है !

मगवान्—गौतम ! अन्ययूथिक जा एकान्त कहते हैं, वह मिथ्या है। मैं यूं कहता हूँ —कई जीव एवम्भूत-वेदना भोगते हैं और कई अन्-एवम्भूत वेदना भी भोगते हैं।

गौतम-भगवत् । यह कैसे १

भगवान—गीतम ! जो जीव किथे हुए कमों के अनुसार ही वेदना भोगते हैं, वे एवम्भूत वेदना भोगते हैं और जो जीव किए हुए कमों से अन्यथा भी वेदना भोगते हैं वे अन-एवम्भूत वेदना भोगते है १०६।

#### काल-निर्णय

उस काल और उस समय की बात है—भगवान् राजग्रह के (ईशान-कोग्रांबतीं) गुणशीलक नाम के चैत्य (व्यन्तरायतन) में समबस्रत हुए। परिषद् एक जित हुई। भगवान् ने धर्म-देशना की। परिषद् चली गई।

उस समय भगवान के ज्येष्ठ अन्तेवासी इन्द्रभृति गौतम को अद्धा, संशय या कुत्इल उत्पन्न हुआ। वे भगवान के पास आए। वन्दना-नमस्कार कर न अति दूर और न अति निकट बैठकर विनयपूर्वक बोले—भगवन् ! नैरियक जीव कितने प्रकार के पुद्गलों का भेद और उदीरणा करते हैं ?

भगवान् ने कहा—गीतम ! नैरियक जीव कर्म-द्रव्य-वर्गणा (कर्म-पुद्गल सजातीय-समूह) की अपेद्या अशु और बाह्य (सूद्म अरीर स्यूल) इन दो प्रकार के पुद्गलों का भेद और उदीरणा करते हैं। इसी प्रकार भेद, चय, उपचय, वेदना, निर्जरा, अपवर्तन, संक्रमण, निधत्ति और निकाचन करते हैं १००।

गौतम-भगवन् ! नैरियक जीव तैजस श्रीर कार्मण (कर्म समूह ) पुद्गलों का प्रहण श्रातीत काल में करते हैं ! प्रत्युत्पन्न काल में ! या श्रानागत ( भविष्य ) काल में !

भगवान्—गौतम ! नैरियक तैजस और कार्मण पुद्गलों का प्रहण अतीत काल में नहीं करते, वर्तमान काल में करते हैं, अनागत काल में भी नहीं करते !

गीतम-भगवन् ! नेरियक जीव असीत में प्रहण किए हुए तैजस और कार्मण पुद्गलों की उदीरणा करते हैं ? प्रत्युत्पन्न में प्रहण किये जाने वाले पुद्गलों की ? या प्रहण समय पुरस्कृत (वर्तमान से अगले समय में प्रहण किये जाने वाले ) पुद्गलों की ?

भगवान्—गीतम ! वे अतीत काल में ब्रहण किए हुए पुद्गलों की खरीरणा करते हैं, न प्रत्युत्पन्न काल में ब्रहण किये जाने वाले पुद्गलों की खरीरणा करते हैं और न ब्रहण समय पुरस्कृत पुद्गलों की भी । इसी ब्रकार वेदना और निर्जरा भी अतीत काल में ब्रहीत पुद्गलों की होती है । निर्जश

संयम का श्रांतिम परिखाम वियोग है। श्रातमा और परमाखु चे दोनों मिन्न हैं। वियोग में श्रातमा श्रातमा है और परमाखु परमाखु। इनका संयोग होता है, श्रातमा रूपी कहलाती है श्रीर परमाखु कर्म।

कर्म-प्रायोग्य परमाणु आतमा से चिपट कर्म वन जाते हैं। उस पर श्रपना प्रभाव डालने के बाद वे अकर्म वन जाते हैं, अकर्म वनते ही वे आतमा से विलग हो जाते हैं। इस विलगाव की दशा का नाम है—निर्जरा।

निर्जरा कमों की होती है—यह श्रोपचारिक सल है। वस्तु-सल यह है कि कमों की वेदना—श्रनुभृति होती है, निर्जरा नहीं होती। निर्जरा श्रकमें की होती है। वेदना के बाद कर्म-परमाग्रुश्रों का कर्मत्व नष्ट हो जाता है, फिर निर्जरा होती है १०८।

कोई फल डाली पर पक कर टूटता है, और किसी फल को प्रयक्त से पकाया जाता है। पकते दोनों हैं, किन्तु पकने की प्रक्रिया दोनों की भिन्न है। जो सहज गित से पकता है, उसका पाक-काल लम्बा होता है और जो प्रयक्त से पकता है, उसका पाक-काल छोटा हो जाता है। कर्म का परिपाक भी ठीक इसी प्रकार होता है। निश्चित काल-मर्यादा से जो कर्म परिपाक होता है, उसकी निर्जरा को विपाकी निर्जरा कहा जाता है। यह अब्हेदक निर्जरा है। इसके लिए कोई नया प्रयक्त नहीं करना पड़ता, इसलिए इसका हेतु न धर्म होता है और न अधर्म।

निश्चित काल-मर्थादा से पहले शुभ-योग के व्यापार से कर्म का परिपाक होकर जो निर्जरा होती है, उसे अविपाकी निर्जरा कहा जाता है। यह तहेतुक निर्जरा है। इसका हेतु शुभ-प्रयक्ष है। वह धर्म है। धर्म हेतुक निर्जरा नव-तत्त्वों में सातवां तत्त्व है। मोझ इसीका उत्कृष्ट रूप है। कर्म की पूर्ण निर्जरा (विलय) जो है, वही मोझ है। कर्म का अपूर्ण विलय निर्जरा है। दोनों में मात्रा मेद है, स्वरूप मेद नहीं। निर्जरा का अर्थ है—आत्मा का विकास या स्वमावोदय १००। अमेदोपचार की दृष्टि से स्वमाबोदय के साधनों को भी निर्जरा कहा जाता है १०। इसके बारह प्रकार इसी दृष्टि के आधार पर किये गये हैं १०। इसके सकाम और सकाम—इन दो मेदों का

आधार भी यही हिष्ट है १९६ । वस्तुतः सकाम और अकाम तप होता है, निर्जरा नहीं। निर्जरा आत्म-शुद्धि है। उसमें मात्रा का तारतम्य होता है, किन्तु स्वरूप का भेद नहीं होता।

आत्मा स्वतन्त्र है या कर्म के अधीन

कर्म की मुख्य दो अवस्थाएं हैं—वन्ध और उदय । दूसरे शब्दों में प्रहण और फल । "कर्म प्रहण करने में जीव स्वतन्त्र है और उसका फल मोगने में परतन्त्र १९३ । जैसे कोई व्यक्ति बृद्ध पर चढ़ता है, वह चढ़ने में स्वतन्त्र है—इच्छानुसार चढ़ता है। प्रमादवश गिर जाए तो वह गिरने में स्वतंत्र नहीं है।" इच्छा से गिरना नहीं चाहता, फिरमी गिर जाता है, इसिलये गिरने में परतन्त्र है। इसी प्रकार विष खाने में स्वतन्त्र है और उसका परिणाम मोगने में परतन्त्र । एक रोगी व्यक्ति भी गरिष्ठ से गरिष्ठ पदार्थ खा सकता है, किन्तु उसके फलस्वरूप होने वाले अजीर्ण से नहीं बच सकता । कर्म-फल मोगने में जीव स्वतन्त्र है, यह कथन प्रायिक है। कहीं-कहीं जीव उसमें स्वतन्त्र भी होते हैं। जीव और कर्म का संघर्ष चलता रहता है १९४ । जीव के काल आदि लब्धियों की अनुकूलता होती है, तब वह कर्मों को पछाड़ देता है और कर्मों की बहुलता होती है, तब जीव उनसे दव जाता है। इसलिए यह मानना होता है कि कहीं जीव कर्म के अधीन है और कहीं कर्म जीव के अधीन १९५ ।

कर्म दो प्रकार के होते हैं—(१) निकाचित—जिनका विपाक अप्रत्यथा नहीं हो सकता। (२) दलिक—जिनका विपाक अप्रत्यथा भी हो सकता है।

सीपक्रम—जो कर्म उपचार साध्य होता है। निरूपक्रम—जिसका कोई प्रतिकार नहीं होता, जिसका उदय अन्यथा नहीं हो सकता।

निकाचित कमेंदिय की अपेद्धा जीव कर्म के अधीन ही होता है। दिलक की अपेद्धा दोनों वाते हैं—जहाँ जीव उसकी अन्यया करने के लिए कोई प्रयक्त नहीं करता, वहाँ वह उस कर्म के अधीन होता है और जहाँ जीव प्रवक्त धृति, मनोबल, शरीरबल आदि सामग्री की सहायता से सत्प्रयत्न करता है, वहाँ कर्म उसके अधीन होता है। उदयकाल से पूर्व कर्म को उदय में ला, तोड़ डालना, उसकी स्थित और रस को मन्द कर देना, यह सब इसी स्थिति में हो सकता है। यदि यह न होता तो तपस्या करने का कीई अर्थ ही नहीं रहता। पहले बन्धे हुए कमों की स्थिति और फल-शक्ति नष्ट कर, उन्हें शीध तोड़ डालने के लिए ही तपस्या की जाती है। पातंजलयोग माध्य में भी अहष्ट-जन्म-वेदनीय कर्म की तीन गतियां बताई हैं "१६। उनमें "कई कर्म बिना फल दिये ही प्रायश्चित ऋादि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं।" एक गति यह है। इसीको जैन-हिष्ट में उदीरणा कहा है।

## कर्म-मुक्ति की प्रक्रिया

कर्म परमाणुत्रों के विकर्षण के साथ-साथ दूनरे कर्म-परमाणुत्रों का स्राकर्षण होता रहता है। किन्तु इससे मुक्ति होने में कोई वाधा नहीं स्राती।

कर्म-सम्बन्ध के प्रधान साधन दो हैं—कषाय और योग। कषाय प्रवल होता है, तब कर्म-परमाशु आत्मा के साथ अधिक काल तक चिपके रहते हैं और तीन फल देते हैं। कषाय के मन्द होते ही जनकी स्थिति कम और फल-शक्ति मन्द हो जाती है।

ज्यों-ज्यों कषाय मन्द होता है, त्यों त्यों निर्जरा श्रिधिक होती है श्रीर पुण्य का वन्ध शिथिल होता जाता है। वीतराग के सिर्फ दो समय की स्थिति का बन्ध होता है। पहले च्रण में कर्म-परमाशु उसके साथ सम्बन्ध करते हैं, दूसरे च्रण में भोग लिए जाते हैं श्रीर तीसरे च्रण में वे उनसे बिह्न जाते हैं।

चौदहवीं भूभिका में मन, वाणी श्रीर शरीर की सारी प्रक्रियाएं रक जाती हैं। वहाँ केवल पूर्व-संचित कर्म का निर्जरण होता है, नये कर्म का बन्ध नहीं होता। श्रवन्ध-दशा में श्रात्मा शेष कर्मों को खपा मुक्त हो जाता है।

कुछ व्यक्ति अल्प और अल्पतर और कुछ एक महत् और महत्तर कर्म-तंचय को लिए हुए जन्म लेते हैं। उनकी साधना का कम और काल भी उसीके अनुका होता है १९७। जैसे—अल्पकर्म-प्रत्ययात्—अल्प तप, अल्प वेदना, दीर्घ प्रवच्या (साधना काल ) — भरत चकवर्तीवत्।

श्रहपतर कर्म-प्रत्ययात्—श्रहण तप, श्रहण वेदना, श्रहणतर प्रवज्या— मरुदेवावत् ।

महत्कर्म प्रत्यवात्—घोर तप, घोर वेदना, प्रस्प प्रमञ्या--गजसुकुमारवत्।

महत्तरकर्मः प्रत्ययात्—घोरतर तथ, घोरतर वेदना, दीर्घतर प्रवच्या— सनत्कुमारवत् १९८। अनादि का अन्त कैसे २

जो अनादि हाँता है, उसका अन्त नहीं होता, ऐसी दशा में अनादि-कालीन कर्म-सम्बन्ध का अन्त कैसे हो सकता है ? यह ठीक, किन्तु इसमें बहुत कुछ सममने जैसा है । अनादि का अन्त नहीं होता, यह सामुदायिक नियम है और जाति से सम्बन्ध रखता है । व्यक्ति-विशेष पर यह लागू नहीं भी होता । प्रागमाव अनादि है, फिर भी उसका अन्त होता है । स्वर्ध और मृत्तिका का, धी, और दूध का सम्बन्ध अनादि है, फिर भी वे पृथक होते हैं । ऐसे ही आत्मा और कम के अनादि-सम्बन्ध का अन्त होता है । यह ध्यान रहे कि इसका सम्बन्ध प्रवाह की अपेद्धा अनादि है, व्यक्तिशः नहीं । आत्मा से जितने कम पुद्गल चिपटते हैं, वे सब अवधि सहित होते हैं । कोई भी एक कर्म अनादिकाल से आत्मा के साथ घुलमिलकर नहीं रहता । आत्मा मोद्योचित सामग्री पा, अनास्त्र बन जाती है, तत्र नये कमीं का प्रवाह इक जाता है, संचित कर्म तपस्या द्वारा टूट जाते हैं, आत्मा मुक्त बन जाती है । लेश्या

लेश्या का अर्थ है—पुद्गल द्रव्य के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला जीव का अध्यवसाय—परिणाम, विचार । आत्मा चेतन है, जहस्वरूप से सर्वथा प्रथक् है, फिर भी संसार-दशा में इसका जड़द्रव्य (पुद्गल) के साथ गहरा संसर्ग रहता है, इसीलिए जड़ द्रव्यजन्य परिणामों का जीव पर असर हुए विना नहीं रहता। जिन पुद्गलों से जीव के विचार प्रभावित होते हैं, वे भी द्रव्य-लेश्या कहलाते हैं। द्रव्य-लेश्याएं पौद्गलिक हैं, इसिलए इनमें वर्ख, गन्ध, रस और स्पर्श होते हैं। लेश्याओं का नामकरण द्रव्य-लेश्याओं के रंग के आधार पर हुआ है, जैसे कृष्ण-लेश्या, नील लेश्या आदि-आदि। पहली तीन लेश्याएं अपशस्त लेश्याएं हैं। इनके वर्ख आदि चारों गुण अशुभ होते हैं। उत्तरवर्ती तीन लेश्याओं के वर्ष आदि चारों शुभ होते हैं, इसिलए वे प्रशस्त होती हैं। खान-पान, स्थान और बाहरी वातावरण एवं वायुमण्डल का शरीर और मन पर असर होता है, यह प्रायः सर्वतम्यत-सी बात है। जीसा समन वैसा मन'

यह चिक भी निराबार नहीं है। शरीर और मन, दौनों परस्परावेश हैं। इनमें एक दूसरे की क्रिया का एक दूसरे पर असर हुए बिना नहीं रहता। "जल्लेखाइ' दब्बाइ' आदिअन्ति तल्लेसे परिवाम भवड़ \* १९ ११ — अस सेरया के द्रव्य शहण किये जाते हैं, उसी सेरया का परिवाम हो जाता है। इस आगम-वाक्य से उस विषय की पृष्टि होती है। व्यावहारिक जमत् में भी यही बात पाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा-प्रवाली में मानस-रोगी को सुधारने के लिए विभिन्न रंगों की किरणों का या विभिन्न रंगों की बोतलों के जलों का प्रयोग किया जाता है। योग-प्रवाली में पृथ्वी, जल आदि तत्वों के रंगों के परिवर्तन के अनुसार मानस-परिवर्तन का क्रम बतलाया है।

इस पूर्वोत्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य-लेश्या के साथ भाव-लेश्या का गहरा सम्बन्ध है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि द्रव्य-लेश्या के प्रहरा का क्या कारण है । यदि भाव-लेश्या की उसका कारण माने तो उसका ऋर्य होता है--भाव-लेह्या के अनुरूप द्रव्य-लेह्या, न कि द्रव्य-लेश्या के अनुरूप भाव-लेश्या। ऊपर की पंक्तियों में यह बताया गया है कि द्रव्य-लेश्या के अनुरूप भाव-लेश्या होती है। यह एक जटिल प्रश्न है। इसके समाधान के लिए हमें लेश्या की उत्पत्ति पर ध्यान देना होगा। भाव-लेश्या यानी द्रव्य-लेश्या के साहाय्य से होने वाले ऋात्मा के परिखाम की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है---मोह-कर्म के उदय से तथा उसके उपराम. सब या चयोपशम से १२०। श्रीदियक भाव-लेश्याएं बुरी (श्रप्रशस्त ) होती हैं श्रीर क्रीपशमिक, चायिक या चयीपशमिक लेश्याएं भली (प्रशस्त ) होती हैं। कृष्ण, नील और कापोत -ये तीन अपशस्त और तेज, पद्म एवं शुक्ल-ये तीन प्रशस्त लेश्याएं हैं। प्रज्ञापना में कहाहै-- "तन्नी वृत्याह गामिनिश्ची, तन्नी सुराइ गामिणिस्रो" १ १ १ - अर्थात पहली तीन लेल्याएं बुरे अध्यवसायवाली है, इसलिए वे दुर्गति की हेतु हैं। उत्तरवर्ती तीन लेश्याएं भक्ते अध्यवसायवाली हैं, इसलिए वे सुगति की हेत हैं। उत्तराध्ययन में इनको अधर्म लेरया और धर्म-लेश्या भी कहा है--- "किएहा नीला काऊ, तिरिक वि एवाकी श्रहमम्बोसाश्ची ।····तेक पम्हा सुक्काए, तिरिण वि एयात्री धम्म तेसाश्ची " १२२ कृष्ण, नील और कामोत-ने तीन समर्म-क्षेत्रवाएं हैं और तेनः, वस एवं शुक्त-

ये तीन धर्म-लेश्याएं हैं। उक्त प्रकरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आत्मा के भले और बुरे अध्यवसाय (भाव-लेश्या) होने का मूल कारण मोह का अभाव (पूर्ण या अपूर्ण) या भाव है। इच्छ आदि पुद्गल द्रव्य भले बुरे अध्यवसायों के सहकारी कारण बनते हैं। तात्पर्य यह है कि मान्न काले, नीले आदि पुद्गलों से ही आत्मा के परिणाम बुरे-भले नहीं बनते। परिभाषा के शब्दों में कहें तो सिर्फ द्रव्य-लेश्या के अनुरूप ही भाव-लेश्या नहीं बनती। मोह का भाव अभाव तथा द्रव्य-लेश्या—इन दोनों के कारण आत्मा के बुरे या भले परिणाम बनते हैं। द्रव्य-लेश्याओं के स्पर्श, रस, गम्ध और वर्ण जानने के लिए देखो यन्त्र।

| लेश्या | वर्ण                           | रस                                          | गन्ध         | स्पर्श          |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|
| कृष्य  | काजल के समान                   | नीम से श्रनन्त                              | मृत सर्प की  | गाय की          |
|        | काला                           | गुण कटु                                     | गन्ध से      | जीभ से          |
| नील    | नीलम के समान                   | सोंठ से श्रनन्त                             | स्रनन्त गुण  | श्रनन्त गुण     |
|        | नीला                           | गुण तीच्ण                                   | स्रनिष्ट गंध | कर्कश           |
| कापोत  | कबृतर के गले के<br>समान रंग    | कच्चे आम के रस<br>से अनन्तगुण तिक्त         |              |                 |
| तेजस्  | हिंगुल-सिन्दूर के<br>समान रक्त | पके स्त्राम के रस से<br>स्त्रनेन्त गुण मधुर |              |                 |
| पद्म   | हल्दी के समान                  | मधु से ऋनन्त                                | सुरभि-कुसम   | न <b>व</b> नीत- |
|        | पीला                           | गुण मिष्ट                                   | की गन्ध से   | मक्खन से        |
| शुक्ल  | शंख के समान                    | मिसरी से अनन्त                              | श्रनम्त गुण  | श्रनन्त गुण     |
|        | सफेद                           | गुण मिष्ट                                   | इष्ट गन्ध    | सुकुमार         |

लेश्याकी विशेष जानकारी के लिए प्रशापना का १७ वां पद श्रीर उत्तराध्ययन का ३४ वां श्रध्ययन द्रष्टच्य है। जैनेतर प्रन्थों में भी कर्म की विशुद्धि या वर्ण के श्राधार पर जीवों की कई श्रवस्थाएं बतलाई हैं। तुलना के लिए देखो महामारत पर्व १२-२८६। पातजलयोग में विशित कर्म की कृष्ण शुक्र-कृष्ण, शुक्र और श्रशुक्र-श्रक्षण ने बार जातियां माव-

लेश्या की श्रेणी में त्राती हैं १२३। सांख्यदर्शन १२४ तथा श्वेताश्वतरोपनिषद् में रजः, सत्त्व और तमोगुण को लोहित, शुक्र और कृष्ण कहा गया है १२५। यह द्रव्य-लेश्या का रूप है। रजोगुण मन को मोहरंजित करता है, इसिलए वह लोहित है। सत्त्व गुण से मन मलरहित होता है, इसिलए वह शुक्र है। तमो गुण शान को आवृत करता है, इसिलए वह कृष्ण है। कर्म के संयोग और वियोग से होने वाली आध्यात्मिक विकास और हास की रेसाए

इस निश्नमें जो कुछ है, वह होता रहता है। 'होना' वस्तु का स्वभाव है। 'नहीं होना' ऐसा जो है, वह वस्तु ही नहीं है। वस्तुएं तीन प्रकार की हैं-

- (१) अचेतन और अमूर्त-धर्म, अधर्म, आकाश, काल।
- (२) ,, ,, मूर्त-पुद्गल।
- (३) चतन श्रीर श्रमूर्त-जीव।

पहली प्रकार की वस्तुश्रों का होना—परिणामतः स्वाभाविक ही होता है श्रीर वह सतत् प्रवहमानं रहता है।

पुद्गल में स्वाभाविक परिण्यमन के ऋतिरिक्त जीव-कृत प्रायोगिक परिण्यमन भी होता है। उसे ऋजीवादय-निष्यन्न कहा जाता है १२६ शरीर ऋौर उसके प्रयोग में परिणत पुद्गल वर्ण, गन्ध, रस ऋौर स्पर्श—ये ऋजीवादय-निष्यन्न हैं। यह जितना दृश्य संसार है, वह सब या तो जीकत् शरीर है या जीव-मुक्त शरीर। जीव में स्वाभाविक ऋौर पुद्गलकृत प्रायोगिक परिणमन होता है।

स्वामाधिक परिणमन श्राजीव श्रीर जीव दोनों में समरूप होता है। पुद्गल में जीवकृत परिवर्तन होता है, वह केवल उसके संस्थान श्राकार का होता है। वह चंतनाशील नहीं, इसलिए इससे उसके विकास हास, उन्नित-श्रवनित का क्रम नहीं बनता। पुद्गलकृत जैविक परिवर्तन पर श्रात्मिक विकास-हास, श्रारोह-पतन का क्रम श्रवलम्बित रहता है। इसी प्रकार उससे नानाविष श्रवस्थाएं श्रीर श्रनुभृतियां बनती हैं। वह दार्शनिक चिन्तन का एक मौलिक विषय बन जाता है। जैन दर्शन ने इस श्राध्यात्मिक परिवर्तन की चार श्रेणियां निर्धारित की हैं—

(१) औदिषक (२) श्रीवशमिक (३) द्वायिक (४) द्वायीपशमिक। बाहरी पुद्गलों के संयोग-वियोग से श्रसंख्य-श्रमन्त श्रवस्थाएं बनती हैं। पर वे जीव पर श्रान्तरिक श्रसर नहीं डालतीं, इसलिए छनकी मीमांसा मौतिक-शास्त्र या शरीर-शास्त्र तक ही सीमित रह जाती हैं। यह मीमांसा श्रात्मा द्वारा स्वीकृत किये गये कर्म-पुद्गलों के संयोग-वियोग की है। जीव-संयुक्त कर्म-परमाशुक्रों के परिपाक या उदय से जीव में ये श्रवस्थाएं होती हैं:—

गति-नरक, तिर्येच, मनुष्य व देव।

काय--पृथ्वीकाय, ऋष्काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पतिकाय, अस काय।

कपाय-कोध, मान, माया, लोभ।

वेद-स्त्री, पुरुष, नपुंसक ।

लेश्या — कृष्ण, नील, कापोत, तेजस्, पद्म, शुक्क आदि-आदि १२७।

कर्मित्रयोग के तीन रूप हैं—उपराम, स्वय (सर्व-विलय) श्रीर स्वयोपराम (श्रंश-विलय)। उपराम केवल 'मोह' का ही होता है। उससे (श्रीपरामिक) सम्यक-दर्शन व चरित्र—दो श्रवस्थाएं बनती हैं १२८।

च्यं सभी कमों का होता है। चायिकभाव आत्मा का स्वभाव है। आवरण, वेदना, मोह, आयु, शरीर, गोत्र और अन्तराय—ये कर्म कृत वैभाविक अवस्थाएं हैं। इनका च्यं होने पर आत्मा का स्वभावोदय होता है। फिर आत्मा निरावरण, अवेदन, निर्मोह, निरायु, अशरीर, अगोत्र और निरन्तराय हो जाता है १२९। शानात्मक चेतना के आवारक पुद्गलों के अंश-विलय से होने वाले आत्मिक विकास का कम इस प्रकार है—इन्द्रिय-शान—मानस शान—गीद्गलिक वस्तुओं का प्रत्यच्च शान।

परिभाषा के शब्दों में इनकी प्रारम्भिक अभेदात्मक-दशा को दर्शन, उत्तरवर्ती या विश्लेषणात्मक दशा को ज्ञान कहा जाता है। ये सम्यक् दृष्टि के ही वी इन्हें जान और मिथ्या-दृष्टि के हों तो अज्ञान कहा जाता है।

मोह के श्रंश-विलय से सम्यक् श्रद्धा श्रीर सम्यक् श्राचार का ससीम विकास होता है। अन्तराय के भ्रांश-विलय से भारम-वीर्थ का सीमित उदय होता है १३०। क्षयीयशम

श्राठ कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय श्रीर अन्तराय,--वे चार कर्म घाती हैं, और शेष चार श्रघाती । घाती कर्म श्रात्म-गुणों की साचात् घात करते हैं। इनकी अनुभाग-शक्ति का सीधा असर जीव के ज्ञान आदि गुखों पर होता है, गुन्ध-विकास रकता है। अधाती कर्मों का सीधा सम्बन्ध पीदगलिक द्रव्यों से होता है। इनकी अनुभाग-शक्ति का जीव के गुवा पर सीधा असर नहीं होता! अधाती कर्मों का या तो उदय होता है या स्वय-सर्वधा अभाव। इनके उदय से जीव का पौद्गलिक द्रव्य से सम्बन्ध जुड़ा रहता है ! इन्हीं के उदय से आतमा 'अमूर्तोऽपि मूर्त इव' रहती है। इनके स्वय से जीव का पौद्ग-लिक द्रव्य से सदा के लिए सर्वथा सम्बन्ध ट्रट जाता है। श्रीर इनका स्वय मुक्त-अवस्था के पहले चण में होता है। घाती कमों के उदय से जीव के ज्ञान, दर्शन. सम्यक्त्व-चारित्र और वीर्य-शक्ति का विकास रुका रहता है। भिर भी उक्त गुर्गी का सर्वावरण नहीं होता। जहाँ इनका ) घातिक कर्मों का ) उदय होता है, वहाँ अभाव भी । यदि ऐसा न हो, आत्मा के गुण पूर्णतया दक जाएं तो जीव और अजीव में कोई अन्तर न रहे। इसी आशय से नन्दी में कहा है:-"पूर्ण शान का अनन्तवां माग तो जीव मात्र के अनावृत रहता है, यदि वह आवृत हो जाए तो जीव अजीव बन जाए। मेघ कितना ही गहरा हो, फिर भी चांद श्रीर सूरज की प्रभा कुछ न कुछ रहती है। यदि ऐसा न हो तो रात-दिन का विभाग ही मिट जाए।" घाती कर्म के दलिक दो प्रकार के होते हैं-देशघाती श्रीर सर्वघाती । जिस कर्म-प्रकृति से श्रांशिक गुणों की घात होती है, वह देश-घाती और जो पूर्ण गुणों की घात करे, वह सर्वघाती। देशघाती कर्म के स्पर्धक भी दो प्रकार के होते हैं-देशघाती स्पर्धक श्रीर सर्वघाती स्पर्धक । सर्वघाती स्पर्धकों का उदय रहने तक देश-गुण भी प्रगट नहीं होते। इसलिए श्रात्म-गुल का यत् किञ्चित् विकास होने में भी सर्वधाती स्पर्धकों का अभाव होना आव-श्यक है, चाहे वह स्वयरूप हो या उपशमरूप । जहाँ सर्वधाती स्पर्धकों में कुछ का स्वय श्रीर कुछ का उपशम रहता है श्रीर देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है, उस कर्म-श्रवस्था की खुदीपशम कहते हैं। खुदीपशम में विपाकीदय नहीं होता, उसका ऋभिप्राय यही है कि सर्वघाती स्पर्धकों का विपाकोदय नहीं रहता। देश-घाती स्पर्धकों का विपाकोदय गुणों के प्रगट होने में बाधा नहीं डालता। इसिलए यहाँ उसकी ऋपेद्धा नहीं की गई। चयोपशम की कुछेक रूपान्तर के साथ तीन व्याख्याएं हमारे सामने ऋाती हैं—(१) घाती कर्म का विपाकोदय नहीं होना च्योपशम है—इससे मुख्यतया कर्म की अवस्था पर प्रकाश पढ़ता है। (२) उदय में आये हुए घाती कर्म का च्य होना, उपशम होना—विपाक रूप से उदय में न आना, प्रदेशोदय रहना च्योपशम है। इसमें प्रधानतया च्योपशम-दशा में होने वाले कर्मोदय का स्वरूप स्पष्ट होता है। (३) सर्वधाती स्पर्धकों का च्य होना। सत्तारूप उपशम होना तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय रहना च्योपशम है। इससे प्राधान्यतः च्योपशम के कार्य—आवारक-शक्ति के नियमन का बोध होता है।

सारांश सब का यही है कि — जिस कर्म दशा में च्रिय, उपशम श्रीर उदंय — ये तीनों बातें मिलें, वह च्र्योपशम है। श्रथवा घाती कर्मों का जो श्रांशिक श्रभाव है — च्रययुक्त उपशम है, वह च्र्योपशम है। च्रयोपशम में उदय रहता श्रवश्य है किन्तु उसका च्रयोपशम के फल पर कोई श्रसर नहीं होता। इसलिए इस कर्म-दशा को च्रय-उपशम इन दो शब्दों के द्वारा ही व्यक्त किया है।

जातिवाद

मनुष्य-जाति की एकता
कर्म-विपाक कृत उन्नता-नीनता
जाति और गोत्रकर्म
तत्त्व-दृष्टि से जाति की असारता
जाति-गर्व का निषेध
जाति-मद का परिणाम
जाति परिवर्तनशील है
पुरुष त्रिवर्ग
चतुर्वर्ग
चतुर्वर्ग
च्ला पाप से करो पापी से नहीं ?

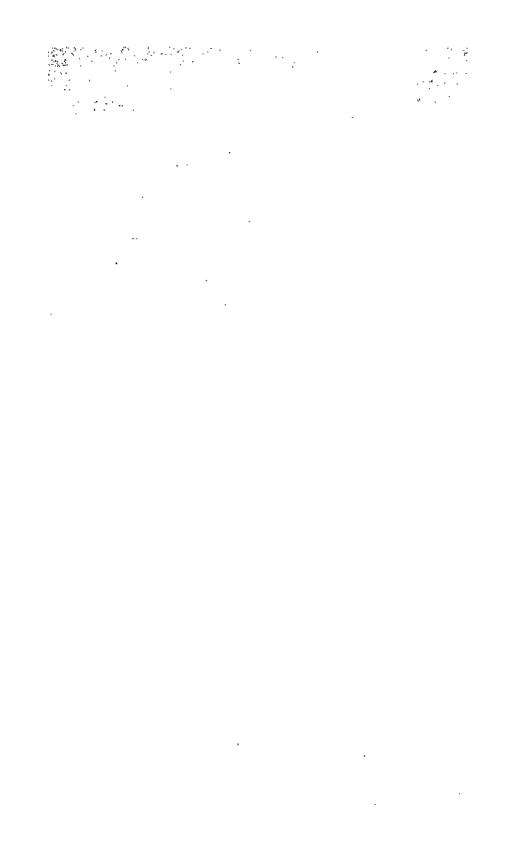

#### जातिवाद

श्रदं मंतीति थंमिज्जा, तं जातिमएण वा कुलमएण वा।

(स्था० १०।७-१०)

जो न्यक्ति जाति श्रीर कुल का गर्व करता है, श्रपने श्रापको सबसे अंचा मानता है, वह स्तन्थ हो जाता है।

लिंगं देहाभितं हष्टं, देह एवात्मनी भवः।
न मुच्यते भवात्तस्मात्, ते ये लिंगकृतामहाः॥
जातिदेंहाभिता हष्टा, देह एवात्मनी भवः।
न सच्यते भवात्तस्मात्, ते ये जातिकतामहाः॥

(समाधि० ८७-८८)

ाति सामाजिक व्यवस्था है। वह तात्त्विक वस्तु नहीं है। जो जाति का बाद लिए हुए है, वह मुक्त नहीं हो सकता।

श्रद्ध और ब्राह्मवा में रंग और आकृति का मेर नहीं जान पड़ता। दोनीं की गर्भाधान विधि और जन्म-पद्धति भी एक है। गाय और भैंस में जैसे जाति-कृत मेद है, वैसे श्रद्ध और ब्राह्मण में नहीं है। इसलिए मनुष्य-मनुष्य के बीच जो जाति-कृत मेद है, वह परिकल्पित है। मनुष्य जाति की एकता

मनुष्य जाति एक है। भगवान् ऋषभदेव राजा नहीं बने, तब तक वह एक ही रही। वे राजा बने, तब वह दो भागों में बंट गई---जो व्यक्ति राजाश्रित बने, वे स्त्रिय कहलाए और शेष शुद्ध।

कर्म-चेत्र की श्रीर मनुष्य-जाति की प्रगति हो रही थी। श्रीम की उत्पत्ति ने उसमें एक नया परिच्छेद जोड़ दिया। श्रीम ने वैश्य-वर्ग को जनम दिया। लोहार, शिल्पी श्रीर विनिमय की दिशा खुली। बनुष्य-जाति के बीन भाग वन गए। भगवान् साधु बने। भरत चक्रवर्ती बना। उसने स्वाध्यायशील-मण्डल स्थापित किया। उसके सदस्य बाह्मच कहलाए। मनुष्य-जाति के चार भाग हो शए है। युग-परिवर्तन के साथ-साथ इन चार वणों के संयोग से अनेक उपवर्ण व जातियां बन गई' ।

वैदिक विचार के अनुसार चार वर्ण सुष्टि-विधानसिद्ध हैं। जैन-दृष्टि के अनुसार ये नैसर्गिक नहीं हैं। इनका वर्गीकरण किया-भेद की भित्ति पर हुंचा है है।

जैनाचार्य जाति को विधान-सिद्ध बनाने की श्रोर मुके, वह वैदिक प्रभुत्व के बातावरण से पैदा होने वाली समन्वय मुखी स्थिति का परिणाम है पा उसी समय जैन-परम्परा में स्पृश्य प-श्रस्पृश्य जैसे विभाग श्रीर जाति के शुद्धीकरण श्रादि तस्वों के बीज बोये गए ।

जातिवाद के खएडन में भी जैन बिद्धान् बड़ी तीन्न गति से चले । पर समय की महिमा समिक्तए—श्राज वह जैन-समाज पर छाया हुआ है। कर्म-विपाक कृत उन्नता-नीचता

गोत्र के दो मेद हैं—उच्च स्त्रीर नीच। पूज्य, सामान्य तथा विशिष्ट स्यक्ति का मोत्र उच्च स्त्रीर स्त्रपूज्य, स्तरमान्य तथा श्रवशिष्ट व्यक्ति का गोत्र नीच होता है। 'गोत्र' शब्द का यह ज्यापक श्रय है। यह गोत्र कर्म से सम्मन्धित है। साधारणतया गोत्र का श्रय होता है—'वंश, कुझ स्त्रीर जाति '।

निर्धन, कुरूप और बुद्धिहीन व्यक्ति भी अभुक कुल या चाति में स्थान होने के कारण बड़ा माना जाए, सरकार और सम्मान पाए, यह जाति या कुल प्रतिष्ठा है। इसी का नाम है— उच्च गोत्र। शीच गोत्र इसका प्रतिपद्य है। मनुष्य उच्च गोत्री और बीच बोजी दोनों प्रकार के होते हैं है है।

### जाति और गोत्रकर्म

' शोत्रकर्म के साथ जाति का सम्बन्ध जोड़कर कई जैन भी यह तर्क छपस्थित करते हैं कि 'गोत्र कर्म के उच्च और नीच-पे दो मेद शास्त्रों में बताए हैं' तब जैन को जातिबाद का समर्थक क्यों नहीं माना जाए ? उनका तर्क गोत्र-कर्म के स्वरूप को न समक्षने का परिणाम है "। गोत्र-कर्म न तो लोक-प्रचलित जातियों का पर्यायवाची शब्द है और न वह जन्मगत जाति से सम्बन्ध रखता है। हां, कर्म (आचारपरम्परा) गत जाति से वह कि कित्र सम्बन्ध रखता है। हां, कर्म (आचारपरम्परा) गत जाति से वह कि कित्र सम्बन्ध रखता है। हां, कर्म (आचारपरम्परा) गत जाति से वह कि कित्र सम्बन्ध है ", उसी कारण यह विषय सन्दित्य बना हो अथवा राजस्थान, गुजरात आदि प्रान्तों में कुलगत जाति को गोत कहा जाता है, उस नाम-साम्य से दोनों को—गोत और गोत्रकर्म को एक समक्ष लिया हो। कुछ भी हो यह धारणा ठीक नहीं है।

'गोत्र शब्द' की ब्युत्पत्ति कई प्रकार से की गई है 12। उनमें अधिकांश का तात्पर्य यह है कि जिस कर्म के द्वारा जीव मानवीय, पूजनीय एवं सत्कारयोग्य तथा श्रमाननीय, श्रपूजनीय एवं श्रसत्कारयोग्य वने, वह गोत्रकर्म है। कहीं-कहीं उच्च-नीच कुल में उत्पन्न होना भी गोत्र-कर्म का फल बतलाया गया है, फिन्तु यहाँ एक-नीच कुल का अर्थ बाह्मण या शहर का कुल नहीं। जो प्रतिष्ठित माना जाता है, वह एक कुल है और जो प्रतिष्ठा-हीन है, वह नीच कुल १४। समृद्धि की अपेक्षा भी जैनसूत्रों में कुल के एक नीच-ये दो मेर बताये गए हैं १५। पुरानी व्याह्याओं में जो उच्च कुल के नाम शिनाये हैं, वे आज लुसप्राय है। इन तथ्यों की देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि गोत्र-कर्म मनुष्य-कल्पित जाति का आभारी है, उस पर आभित है। यदि ऐसा माना जाए तो देव. नारक और तिर्यञ्चों के गोत्र-कर्म की क्या व्याख्या होगी. उनमें यह जाति-भेद की करूरना है ही नहीं। हम इतने दूर क्यों जाएं, जिन देशों में वर्श-व्यवस्था या जन्मगत अंच-नीच का मेद-भाव नहीं है, वहाँ गीत्र-कर्म की परिभाषा क्या होगी ? गोत्र-कर्म संसार के प्राणीमात्र के साथ सगा हुआ है। उसकी दृष्टि में मारतीय और अभारतीय का सम्बन्ध नहीं है। इस प्रसंग में गोष-कर्म का फल क्या है, इसकी जानकारी अधिक स्प्युक्त **होगी** । 

जीवात्मा के पौद्गलिक सुल-दुःल के निमित्तभूत चार कर्म हैं—वेदनीय, नाम, गोत्र, और आयुष्य। इनमें से प्रत्येक के दो-दो मेद होते हैं—सात वेदनीय-असात वेदनीय, शुभनाम-अशुभनाम, उच्चगोत्र नीचगोत्र, शुभन्त्रायु-अशुभन्त्रायु। मनचाहे शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श मिलना एवं सुलद मन, वाणी और शरीर का प्राप्त होना सातवेदनीय का फल है। असातवेदनीय का फल है। असातवेदनीय का फल है असाववाद का फल है असाववाद का का फल है। जाति-विशिष्टता, कुल-विशिष्टता, बल-विशिष्टता, रूप-विशिष्टता, वर्ष-विशिष्टता, अत-विशिष्टता, लाम-विशिष्टता और ऐश्वर्य विशिष्टता—ये आठ खब गोत्र-कर्म के फल हैं। नीच-गोत्र कर्म के फल ठीक इसके विपरीत हैं।

गोत्र-कर्म के फलों पर दृष्टि डालने से सहज पता लग जाता है कि गोत्र-कर्म व्यक्ति-व्यक्ति से सम्बन्ध रखता है, किसी समृह से नहीं। एक व्यक्ति में भी आठों प्रकृतियां 'उच्चगोत्र' की ही हों या 'नीचगोत्र' की ही हों, यह भी कोई नियम नहीं। एक व्यक्ति रूप और वल से रिहत है, फिर भी अपने कर्म से सत्कार-योग्य और प्रतिष्ठा प्राप्त है तो मानना होगा कि वह जाति से उच्चगोत्र-कर्म भोग रहा है और रूप तथा वल से नीच-गोत्रकर्म। एक व्यक्ति के एक ही जीवन में जैसे न्यूनाधिक रूप में सात वेदनीय और असात वेदनीय का उच्च होता रहता है, वैसे ही उच्च-नीच गोत्र का भी। इस सारी स्थिति के अध्वयन के पश्चात् 'गोत्रकर्म' और 'लोक-प्रचलित जातियां' सर्वथा पृथक् हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं रहता।

श्रव हमें गोत्र-कर्म के फलों में गिनाये गये जाति श्रीर कुल पर दूसरी दृष्टि से विचार करना है। यद्यपि बहुलतया इन दोनों का श्रर्थ व्यवहार सिद्ध जाति श्रीर कुल से जोड़ा गया है फिर भी वस्तु-स्थिति को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि वह उनका वास्तविक श्रर्थ नहीं, केवल स्थूल दृष्टि से किया गया विचार या बोध-सुलभता के लिये प्रस्तुत किया गया उदाहरखामात्र है।

फिर एक बार ससी बात की दुहराना होगा कि जातिमेद सिर्फ मनुष्यों में है और योत्र-कर्म का सम्बन्ध प्राणीमात्र से है। इसलिए ससके फलक्य में मिलनेवाले जाित और कुल ऐसे होने चाहिए, जो प्रावीमात्र से सम्बन्ध रखें।
इस दृष्टि से देखा जाए तो जाित का ऋषं होता है—उत्पत्ति-स्थान और
कुल का ऋषं होता है—एक योिन में उत्पन्न होने वाले ऋनेक वर्ग । ये
(जाितयां और कुल ) उतने ही व्यापक हैं जितना कि गोत्र-कर्म । एक मनुष्य
का उत्पत्ति-स्थान, बड़ा भारी स्वस्थ और पुष्ट होता है, दूसरे का बहुत रुग्ण
और दुर्गल । इसका फिलत यह होता है—जाित की अपेचा 'उच्चगोत्र'—
विशिष्ट जन्म-स्थान, जाित की ऋपेचा 'नीच-गोत्र'—निकृष्ट जन्म-स्थान ।
जन्म-स्थान का ऋषं होता है—मातृपच्च या मातृस्थानीय पच्च । कुल की भी
यही बात है । सिफं इतना ऋन्तर है कि कुल में पितृपच्च की विशेषता
होती है । जाित में उत्पत्ति-स्थान की विशेषता होती है और कुल में उत्पादक
ऋशा की विशेषता जाित गें उत्पत्ति-स्थान की विशेषता होती है और कुल में उत्पादक
ऋशा की विशेषता जाित गें उत्पत्ति-स्थान की विशेषता होती है और कुल में उत्पादक
ऋशा की विशेषता जाित गें उत्पत्ति-स्थान की विशेषता होती है और कुल में उत्पादक
ऋशा की विशेषता जाित गें उत्पत्ति-स्थान की विशेषता होती है और कुल में उत्पादक
ऋशा की विशेषता जाित गें उत्पत्ति जाित शाैर कुल का सम्बन्ध उत्पत्ति से
जोडती हैं।

### तत्त्व-दृष्टि से जाति की असारता

कर्म-विपाक की दृष्टि से अर्थ का महत्त्व है, वहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से वह अनर्थ का मूल है। यही बात जाति की है। ब्राह्मण, च्वित्रय, वैश्य, चाण्डाल, बोक्सस, ऐशिक (मांस-भोजी), वैशिक (कलाजीवी) और शृद्ध—इनमें से किसी भी जाति के व्यक्ति हों, जो हिंसा और परिव्रह से बंधे हुए हैं, वे दुःख से मुक्ति नहीं पा सकते रें।

हरिकेशबल मुनि ने ब्राह्मण्कुमारों से कहा—जो व्यक्ति कोध, मान, वध, मृषा, अवस श्रीर परिव्रह से घिरे हुए हैं, वे ब्राह्मण-जाति श्रीर विद्या से हीन हैं श्रीर वे पापकारी जेत्र हैं व्रे

बाह्मण वही है जो बहाचारी है ३%।

बद्धार्ष जयघोष विजयघोष की यज्ञस्थली में गए। दोनों में चर्चा चली। जातिवाद का प्रश्न आया। मगवान् महावीर की मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए मुनि बोले—''जो निसंग और निःशोक है और आर्थ-वासी में रमता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो तमें हुए सोने के समान निर्मेल है, राग, हैप

और भव से अतीत है उसे ब्राह्मण कहते हैं, जो तपस्वी चीणकाय, जितेन्द्रिय, रक्त और मांस से अपिचत सुन्नत और शान्त है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो क्रीध, लोभ, भव और हास्य-वश असल्य नहीं बोलता, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो समीव या निजींव थोड़ा या बहुत अदत नहीं लेता, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो स्वर्गीय, मानवीय और पाश्चिक किसी भी प्रकार का अब्रह्मचर्य सेवन नहीं करता, उसे ब्राह्मण कहते हैं।

जिस प्रकार जल में उत्पन्न हुआ कमल उससे ऊपर रहता है। उसी प्रकार जो काम-भोगों से ऊपर रहता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो अस्वाद-वृत्ति, निःस्पृहभाव से भित्ता लेने वाले, घर और परिग्रह से रहित और प्रहस्थ से अनासक है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो बन्धनों को छोड़कर फिर से उनमें अ.सक नहीं होता, उसे ब्राह्मण कहते हैं।

ब्राह्मण्, चुनिय, वैश्य श्रीर शृद्ध —ये कार्य से होते हैं १७। तत्त्व-रुष्ट्या व्यक्ति को ऊंचा या नीचा उसके श्राचरण ही बनाते हैं। कार्य-विभाग से मनुष्य का श्रेणी-विभाग होता है, वह उच्चता व नीचता का मानदण्ड नहीं है।

### जाति गर्व का निषेध

यह जीव नाना गोत्र वाली जातियों में आवर्त करता है। कभी देव बन जाता है, कभी नैरियक, कभी अधुर काय में चला जाता है, कभी चित्रय तो कभी चाण्डाल, और वोक्स भी। कभी कीड़ा और जुगुनू तो कभी कृंधू और चीटी बन जाता है। जब तक संसार नहीं कटता, तब तक यह चलता ही रहता है। अच्छे बुरे कमों के अनुतार अच्छी-बुरी भूमिकाओं का संयोग मिलता ही रहता है <sup>२८</sup>। इसलिए उत्तम-पुद्गल, (उत्तम-आत्मा) तस्व-द्रष्टा और साधना-रील पुरुष जाति-मद न करे <sup>२९</sup>।

यह जीव अनेक बार उच्च गोत्र में और अनेक बार नीच गोत्र में जन्म हो चुका है। पर यह कभी भी न बड़ा बना और न छोटा। इसक्तिये जाति-भद नहीं करना चाहिए। जो कभी नीच गोत्र में जाता है, वह कभी उच्च गोत्र में भी चला जाता है और उच्च गोत्री नीच गोत्री बन जाता है। यूं जानकर भी भक्ता कोई श्रावमी कोशवादी या मानवादी होगा ! वह प्राची अनेक पोतियोँ में जन्म लेता रहा है, तब भला वह कहाँ एख होगा ।

जन्म-कुलों की विविधता और परिवर्तनशीसता जान पंक्ति आदमी सत्काराई कुल पा उत्कर्ष न लाए और सत्कारदीन कुल पा अपकर्ष नहीं लाए। वह सोचे कि सत्कार और असत्कार अपने अधित कर्मों के विपाक हैं। सक् प्राणी सुख चाहते हैं, इससिए किसी को भी किसी प्रकार का कप्ट न दें 201

एक जन्म में एक प्राणी अनेक प्रकार की ऊंच नीच अवस्थाएं भीग केता है। इसीलिए उच्चता का अभिमान करना उचित नहीं है 39।

जो साथक जाति स्नादि का मद करता है, इस्परों को परखाई की मांति तुष्क समसता है, वह ऋहंकारी पुरुष सर्वद्र-मार्ग का अनुगामी नहीं है। वह वस्तुत: मूर्ख है, पण्डित नहीं है <sup>32</sup>।

ब्राह्मण, स्वित्रय, उप्रपुत्र श्रीर लिच्छ्रवी—इन विशिष्ट श्रमिमानास्पद कुलों में उत्पन्न हुआ व्यक्ति दीस्तित होकर श्रपने उच्च गोश्र का श्रमिमान नहीं करता! वही सर्वश्र-मार्ग का श्रनुगामी है। जो मिस्तु परदत्त-भोशी होता है, मिस्ता से जीवन-यापन करता है, वह मला किस वात का श्रमिमान करे।

श्रीममान से कुछ बनता नहीं, बिगड़ता है। जाति श्रीर कुल मनुष्यों को त्राण नहीं दे सकते। दुर्गति से बचाने वाले दो ही तस्य हैं। वे हैं—विद्या श्रीर श्राचरण (चरित्र)।

जो साधक साधना के च्रेत्र में पेर रखकर भी ग्रहस्थ-कर्म का आखेवन करता है, जावि आदि का मद करता है, वह पारगामी नहीं वन सकता 33,

साधना का प्रयोजन मोक्ष है। वह आगोत्र है। उसे सर्व-गोत्रापगत (जाति गोत्र के सारे बन्धनों से छूटे हुए ) महर्षि ही पा सकते हैं ३४।

जाति-सम्पन्न (जाति-श्रेष्ठ ) कौन ? बड़े कुल में पैठा होने मात्र से कोई पुषष कुलीन नहीं होता । जिसका शील ऊंचा है, वही कुलीन है ""।

जो पुरुष पेशल (मिष्ट-भाषी) है, सूहम (सूहम-दशी या सूहम-भाषी) है, ऋजुढार (संयमशील) या ऋजुचार (बड़ों की शिक्षा के अनुसार बरतने काला) है, तवाला (प्रकाहना सुनकर भी जिला-कृष्टि की असुरुष देशने वाला) है, मध्यस्य (निन्दा और स्तुति में सम) हैं, असंसा-प्रावृत (अकोषी और अमायी) है, वही जाति-सम्पन्न है <sup>3 द</sup>ृ जाति-सद का परिणाम

भगवान् ने तेरह किया-स्थान (कर्म-बन्ध के कारण) वतलाए हैं, उनमें नीषां किया स्थान 'मान-प्रत्ययिक' है। कोई पुरुष जाति, कुल वल, रूप, तप, श्रुतं, लाभ, ऐश्वयं और प्रजा के मद अथवा किसी दूसरे मद-स्थान से उन्मच होकर दूसरों की अवहेलना, निन्दा और गईणा करता है, उनसे घृणा करता है, उन्हें तिरस्कृत और अपमानित करता है—यह दीन है, मैं जाति, कुल, वल आदि गुणों से विशिष्ट हूँ—इस प्रकार गर्व करता है, वह अभिमानी पुरुष सरकर गर्भ, जन्म और मौत के प्रवाह में निरन्तर चक्कर लगाता है। खुण भर भी उसे दुःख से मुक्ति नहीं मिल सकती उष्टा

# जाति परिवर्तनशील है

जातियां सामयिक होती हैं। उनके नाम श्रीर उनके प्रति होने वाला प्रतिष्ठा श्रीर श्रप्रतिष्ठा का माव बदलता रहता है। जैन-श्रागमीं में जिन जाति, कुल श्रीर गोत्रों का उल्लेख है, उनका श्रिधकांश श्राज उपलब्ध भी नहीं है।

- (१) अंत्रण्ड (२) कलन्द (३) वेदेह (४) वैदिक (५) हरित (६) चुंचुंण—ये छह प्रकार के मनुष्य जाति-आर्थ या इभ्य जाति वाले हैं <sup>३८</sup>।
- (१) उम (२) भोग (३) राजन्य (४) इत्त्वाकु (५) ज्ञात (६) कीरव— ये खंह प्रकार के मनुष्य कुलार्य है ३९।
- (१) काश्यप (२) गीतम (३) वत्स (४) कुत्स (५) कीशिक (६) मण्डव (७) विशिष्ट-ये सात मूल गोत्र हैं। इन सातों में से प्रत्येक के सात-सात श्रवान्तर मेद हैं ४°।

वर्तमाम में हजारों नई जातियां वन गई हैं १ इनकी यह परिवर्तनशीलता ही इनकी ऋतात्विकता का स्वयं सिद्ध प्रमाख है।

# पुरुष त्रिकर्ग

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं—(१) उत्तम (२) मध्यम (१) जघन्य। उत्तम पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं—(१) वर्ष पुरुष ( तीर्थकर, सर्थक् ) (२) मोग-पुरुष (चन्नवर्ती) (३) कर्म-पुरुष (बाहुदेव)। मध्यम पुरुष बीन प्रकार के होते हैं—(१) उम्र (२) मोग (३) राजन्य।

जघन्य पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं—(१) दास (२) श्रुतक (कर्मकर)(३) भागीदार।

इस प्रकार अनेक टिष्टकोण हैं। ये सब सापेख हैं। बहुल-माग में इत सारे प्रकरणों को सामयिक व्यवस्था का चित्रया कहना ही अधिक संगत होगा <sup>४९</sup>।

### चतुर्वर्ग

(१) एक व्यक्ति जाति-सम्पन्न (शुद्ध मातृक) होता है, कुल सम्पन्न (शुद्ध पितृक) नहीं होता, (२) एक व्यक्ति कुल-सम्पन्न होता है, जाति-सम्पन्न नहीं होता, (३) एक व्यक्ति जाति और कुल दोनों से सम्पन्न होता है और (४) एक व्यक्ति जाति और कुल दोनों से ही सम्पन्न नहीं होता ४²।

जाति और कुल-मेद का आधार मातृ प्रधान और पितृ-प्रधान कुटुम्ब-व्यवस्था भी हो सकती है। जिस कुटुम्ब के संचालन का भार स्त्रियों ने बहन किया, उनके वर्ग 'जाति' कहलाए और पुरुषों के नेतृत्व में चलने वाले कुटुम्बों के 'वर्ग' कुल कहलाए।

सन्तान पर पिता-भाता के ऋर्जित गुकों का असर होता है। इस दृष्टि से जाति और कुल का विचार बड़ा महत्त्वपूर्ण है।

कुल के पीछे उंच-नीच र 3, मध्यम उदम र 4, ( उन्नत ), अन्त र 4, प्रान्त, तुम्छ, दिस्त, भिच्छक, कृपक, आड्य, दीस ( प्रसिद्ध ), बहुअन-अपरिभृत आदि विशेषण लगते हैं, वे निर्यंक नहीं हैं। ये व्यक्ति की पौद्गलिक स्थिति के अंकन में सहयोगी बनते हैं। दिख्य की कुछ जातियों में आज भी मातृ-प्रधान छदस्य हैं।

टाई हजार वर्ष पूर्व से ही जातिबाद की चर्चा बड़े जग्न रूपसे चस्न रही है। इसने सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक प्रायः सभी चेत्रों को प्रभावित किया। इसके मूल में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं---एक ब्राह्मण-परम्परा की, इसरी अभग्न-परम्परा की। पहली परम्परा में जाति को तात्विक मानकर कम्मना

कातिः' का सिद्धान्त स्थापित किया । दूसरी ने जाति को अतास्त्रिक माना कीर 'कर्मणा जातिः' यह पद्ध सामने रक्खा । इस जन जागरण के कर्णधार के अमय सगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध । इन्होंने जातिवाद के विरुद्ध बड़ी कान्ति की और इस आन्दोलन को बहुत सजीव और ज्यापक बनाया । बाह्यण-परम्परा में जहाँ ''ब्रह्मा" के मुंह से जन्मने वाले ब्राह्मण, बाहु से जन्मने वाले क्षत्रीय, ऊरु से जन्मने वाले वैश्य, परों से जन्मने बाले शद्ध और अन्त में पैदा होने वाले अन्त्यज '"—यह ज्यवस्था थी, वहाँ अमण-परम्परा ने—''ब्राह्मण, चित्रयं, वैश्य और शद्ध अपने-अपने कर्म (आचरण) या हति के अनुसार होते हैं ""—यह आवाज बुलन्द की । अमण-परम्परा की कान्ति से जातिवाद की श्रृष्क्षलाएं शिथिल अवश्य हुई पर उनका अस्त्व नहीं मिटा । फिर भी यह मानना होगा कि इस क्रान्ति की ब्राह्मण-परम्परा पर भी गहरी छाप पड़ी । ''चाएडाल और मच्छीमार के घर में पैदा होने वाले ज्यक्ति भी तपस्या से ब्राह्मण वन गए 'द, इसलिए जाति कोई तात्विक वस्तु नहीं है ।" यह विचार इसका साची है ।

जातिवाद की तास्विकता ने मनुष्यों में जो हीनता के भाव पैदा किये, वे अन्त में खुआ खूत तक पहुँच गए। इसके लिए राजनैतिक चेत्र में महात्मा गांधी ने भी काफी आन्दोलन किया। उसके कारण आज भी यह प्रश्न ताजा और सामयिक बन रहा है। इसलिए जाति क्या है? वह तास्विक है या नहीं ? कौन-सी जाति श्रेष्ठ है ? आदि-आदि प्रश्नों पर भी विचार करना आवश्यक है।

वह वर्ग या समृह जाति है, " जिसमें एक ऐसी समान शृक्कला हो, जो दूसरों में न मिले । मनुष्य एक जाति है। मनुष्य-मनुष्य में समानता है और वह अन्य प्राणियों से विलक्षण भी है। मनुष्य-जाति वहुत वड़ी है, वहुत बड़े भूवलय पर फैली हुई है। विभिन्न जलवायु और प्रकृति से उसका सम्पर्क है। इससे उसमें मेद होना भी अस्वाभाविक नहीं। किन्तु वह मेद औषाधिक हो सकता है, मौलिक नहीं। एक भारतीय है, दूसरा अमेरिकन है, तीसरा रसियन—इनमें प्रादेशिक भेद हैं पर 'वे मनुष्य हैं' इसमें क्या अन्तर है, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार जल-वायु के अन्तर से कोई गोरा है, कोई काला। मांचा

के भेद से कोई गुजराती बोलता है, कोई बंगाली । धर्म के भेद से कोई जैस है, कोई बौद, कोई बैदिक है, कोई इस्लाम, कोई फिश्चियन। रुचि-मेद से कोई धार्मिक है, कोई राजनैतिक तो कोई सामाजिक। कर्म-भेद से कोई बाह्यचा है, कोई स्तिय, कोई वैश्य तो कोई शहर । जिनमें जो-जो समान गुरा हैं, वे उसी वर्ग में समा जाते हैं। एक ही व्यक्ति अनेक स्थितियों में रहने के कारण अनेक वर्गों में चला जाता है। एक वर्ग के सभी व्यक्तियों की भाषा, वर्ण, धर्म कर्म एक से नहीं होते हैं। इन श्रीपाधिक मेदी के कारण मनुष्य-जाति में इतना संघर्ष बढ़ गया है कि मनुष्यों को अपनी मौलिक समानता समकने तक का श्रवसर नहीं मिलता। प्रादेशिक भेद के कारण बढ़े-बड़े संप्राम हए और आज भी उनका अन्त नहीं हुआ है। वर्ण-भेद के कारण अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है, वह मानवीय तुन्छता का श्रान्तिम परिचय है। धर्म-मेद के कारण सन् ४८ में होने वाला हिन्द-मुस्लिम-संघर्ष मन्ष्य के शिर कलंक का टीका है। कर्म-भेद के कारण भारतीय जनता के जो लुखालुत का कीटाग्रा लगा हुआ है। वह मनुष्य-जाति को पनपने नहीं वेता। ये सब समस्याएं हैं। इनको पार किये विना मनुष्य-जाति का कल्याण नहीं। मनुष्य-जाति एकता से इटकर इतनी अनेकता में चली गई है कि उसे आज फिर सुड़कर देखने की श्रावश्यकता है-मनुष्य-जाति एक है-धर्म जाति-पाति से दूर है-इसको हृदय में उतारने की स्नावश्यकता है।

अब प्रश्न यह रहा कि जाति तास्त्रिक है या नहीं १ इसकी मीमांसा करने ते पहले इतना सा और समक लेना होगा कि इस प्रसंग का इष्टिकोण मारतीय अधिक है, विदेशी कम। मारतवर्ष में जाति की चर्चा प्रमुखतया कर्माश्रित रही है। मारतीय पंडिसों ने उसके प्रमुख विमाग चार बतलाए हैं—बाह्मण, ज्ञिय, बैश्य और श्रुह। जन्मना जाति मानने वाली बाह्मण-परम्परा इनकी तास्त्रिक—शाश्त्रत मानती है और कर्मणा जाति मानने वाली श्रमण-परम्परा के मतानुसार ये अशाश्त्रत हैं। हम यदि निश्चयदृष्टि में जाए तो तास्त्रिक मनुष्य-जाति है भाग मनुष्य आजीवन मनुष्य रहता है' पश्च नहीं बनता। कर्मकृत जाति में तास्त्रिकता का कोई लक्षण नहीं। कर्म के अनुसार जाति है भा कर्म बदसाता है, जाति बदल जाती है। रक्षमणक्षर ने बहुत कारे

श्री की भी जैन बनाया। आगे चलकर उनका कर्म व्यवसाय हो गया। उनकी सन्तानें आज कर्मणा वैश्य-जाति में हैं। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि मारत में शक, हुए आदि कितने ही विदेशी आये और भारतीय जातियों में समा गए।

ंड्यबहार-दृष्टि में--ब्राह्मण कुल में जन्म लेनेवाला ब्राह्मण, वैश्य कुल में जन्म लेनेवाला वैश्य ऐसी व्यवस्था चलती है। इसकी भी तास्त्रिकता से नहीं जोड़ा जा सकता; कारण कि ब्राह्मण-कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति में वैश्यो चित स्त्रीर वैश्यकल में पैदा होने वाले व्यक्ति में ब्राह्मणो चित कर्म देखे 'जाते हैं। 'जाति को स्वामाविक या ईश्वरकृत मानकर तात्त्विक कहा जाए, बड भी यौक्तिक नहीं। यदि यह वर्ष-व्यवस्था स्वाभाविक या ईश्वरकृत होती .तो सिर्फ भारत में ही क्यों ? क्या स्वभाव श्रीर ईश्वर भारत के ही लिए थे. ंया चनकी सत्ता भारत पर ही चलती थी १ हमें यह निर्विवाद मानना होगा कि यह भारत के समाज-शास्त्रियों की सुक्त है, उनकी की हुई व्यवस्था है। समाज की चार प्रमुख जरूरतें हैं-विद्यायुक्त सदाचार, रक्षा, व्यापार ( ऋादान-प्रदान ) श्रीर शिल्प । इनकी सुव्यवस्थित श्रीर सुयोजित करने के लिए उन्होंने चार वर्ग बनाए और उनके कार्यानुरूप गुणात्मक नाम रख दिए। विद्यायुक्त सदाचार प्रधान ब्राह्मण, रह्याप्रधान हित्रय, व्यवसायप्रधान देश्य और शिल्प प्रधान शुद्ध १ ऐसी व्यवस्था ऋन्य देशों में नियमित नहीं है, फिर भी कर्म के अनुसार जनता का वर्गीकरण किया जाए तो ये चार वर्ग सब जगह बन सकते 📢 यह व्यवस्था कैसी है, इस पर ऋधिक चर्चा न की जाए, तब भी इतना सा तो कहना ही होगा कि जहाँ यह जातिगत ऋधिकार के रूप में कर्म को विकसित करने की योजना है, वहाँ व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के विनाश की भी। एक बालक बहुत ही ऋध्यवसायी और बुद्धिमान् है, फिर भी वह पढ़ नहीं सकता क्योंकि वह शुद्र जाति में जन्मा है। 'शुद्रों को पदने का श्रिषकार नहीं है " " -- यह इस समाज-स्यवस्था एवं तद्गत धारणा का महान् बोज है. इसे कोई भी विचारक ऋस्वीकार नहीं कर सकता। इस वर्ग-व्यवस्था के निर्माण में समाज की उन्मति एवं विकास का ही ध्यान रहा होगा किन्त काणे अलकर इसमें जो हराइयां आई, वे और मी इसका क्षंगमंग कर

देती हैं। एक वर्ग का सहंभाव, इतरे वर्ग की दीनता, स्प्रस्ता और सस्प्रस्ता की मामना का जो विस्तार हुआ, उसका मूल कारण यही जन्मगत कर्मव्यवस्था है। यदि कर्मगत जाति-व्यवस्था होती तो ये चुद्र भारणाएँ उत्पन्न
नहीं होतीं।। सामयिक क्रान्ति के फलस्वरूप बहुत तारे शुद्ध चुहा में उत्पन्न
व्यक्ति विद्याप्रधान, आचारप्रधान बने। क्या वे सही अर्थ में बाह्यण नहीं !
क्या वह सही अर्थ में अन्त्यज नहीं ! वर्षों के थे गुवात्मक नाम ही जातिवाद
की अतात्मिकता बतलाने के लिए काफी पुष्ट प्रमाण हैं।

कौन-सी जाति केंची और कौन-सी नीची—इसका भी एकान्त-दृष्टि से उत्तर नहीं दिया जा सकता । वास्तविक दृष्टि से देखें तो जिस जाति के बहुसंख्यकों के आचार-विचार सुसंस्कृत और संयम-प्रधान होते हैं, वही जाति श्रेष्ठ है " । व्यवहार-दृष्टि के अनुसार जिस समय जैसी लौकिक धारणा होती है, वहीं उसका मानद्य है । किन्तु इस दिशा में दोनों की संगति नहीं होती । वास्तविक दृष्टि में जहाँ संयम की प्रधानता रहती है, वहाँ व्यवहार-दृष्टि में अहंगाव या स्वार्य की । वास्तविक दृष्टिवालों का इसके विरुद्ध संघर्ष चालू रहे—यही उसके आधार पर पनपनेवाली बुराइयों का प्रतिकार है ।

जैनों श्रीर बीद्धों की कान्ति का ब्राह्मणों पर प्रभाव पड़ा; यह पहले बताया गया है। जैन-श्राचार्य भी जातिवाद से सर्वथा श्रस्कृते नहीं रहे—यह एक तथ्य है, इसे हम दृष्टि से श्रोक्तल नहीं कर सकते। श्राज भी जैनों पर कुछ जातिवाद का श्रसर है। समय की मांग है कि जैन इस विषय पर पुनर्विचार करें।

# घृणा पाप से करो पापी से नहीं

जो सम्यक्-हिष्ट है, जिन्हें देह श्रीर जीव में द्वैध-वर्शन की दृष्टि मिली है, वे देह-मेव के श्राधार पर जीव-मेद नहीं कर सकते। जीव के लक्ष्य शान, वर्शन श्रीर चारित्र हैं। इसलिए ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य श्रीर शृद्ध के देह-मेद के श्राधार पर राग-द्वेष नहीं करना चाहिए ५४।

जो न्यति देह-मेर के आधार पर जीवों में मेर मानते हैं, वे शान दर्शन और चारित्र को जीव का सम्बद्ध नहीं मानते ! जिसका आचरण पनित्र होता है, वह आवरखीय होता है। कोई न्यक्ति जाति से मले ही चाण्डाल हो, किन्तु यदि वह बती है तो उसे देवता भी बाइख मानते हैं भें।

जाति के गर्व से गर्वित ब्राह्मण चाण्डाल-मुनि के तपोवल से अभिभूत हो गए। इस दशा का वर्णन करते हुए भगवान महावीर ने कहा—यह आँखों के सामने है—तपस्या ही प्रधान है। जाति का कोई महत्त्व नहीं है। जिसकी योग विभूति और सामर्थ्य अचम्मे में डालने वाली है, वह हरिकेश मुनि चाण्डाल का पुत्र है " ।

जो नीच जन हैं, वे असस्य का आचरण करते हैं। इसका फलित यह होता है-जो असस्य का आचरण नहीं करते, वे नहीं हैं पण।

अमण का उपासक हर कोई बन सकता है। उसके लिए जाति का बन्धन नहीं है। आवक के शिर में मणि जड़ा हुआ नहीं होता। जो अहिंसा सत्य का आचरण करता है वही आवक है, मले फिर वह शूद्र हो या आक्षण।

लोकवाद विश्व के आदि-बिन्दु की जिन्नासा लोक-अलोक लोक-अलोक का विभाजक तत्त्व लोक-अलोक का परिमाण लोक-अलोक का संस्थान लोक-अलोक का पौर्वापर्य लोक-स्थिति विञ्च का वर्गीकरण द्रव्य परिणामी नित्यत्ववाद छह द्रव्य धर्म और अधर्म धर्भ अधर्म की यौक्तिक अपेक्षा आकाश और दिक् काल कालवाद का आधार कालाणुओं के अस्तित्त्व का आधार विज्ञान की दृष्टि में आकाश और का ल अस्तिकाय और काल काल के विभाग पुद्रगल परमाणु का स्वरूप परमाणु की अतीन्द्रियता -प्रशाणु समुदय-स्कन्ध और पारमाणविक जगत्

स्कन्ध-भेद की प्रक्रिया के कुछ उदाहरण पुदूराल में उत्पाद, व्यय और ध्रीव्य पुद्रगल की विविध परिणति पुद्रगल के विभाग पुद्रगल कब से और कब तक पुद्गल का अप्रदेशित्व और सप्रदेशित्व परमाणु परिणमन के तीन हेतु प्राणी और पुद्गल का सम्बन्ध पुद्रगल की गति पुद्गल के आकार-प्रकार परमाणुओं का श्रेणी-विभाग परमाणु-स्कन्ध की अवस्था হাত্ত सूक्ष्मता और स्थूलता बंध प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्ब-प्रक्रिया और उसका दर्शन प्राणी जगत् के प्रति पुद्गल का उपकार एक द्रव्य-अनेक द्रव्य सादश्य-वैसादश्य असंख्य द्वीप समुद्र और मनुष्य-क्षेत्र सृष्टिवाद

# विश्व के आदि-बिन्दु की जिज्ञासा

श्रमण भगवान् महावीर के 'श्रार्थरोह' नाम का शिष्य था। वह प्रकृति सें भद्र, मृदु, विनीत श्रीर उपशान्त था। उसके क्रोध, मान, माया श्रीर लोम बहुत पतले हो चुके थे। वह मृदु मार्दव सम्पन्न श्रनगार भगवान् के पास रहता, ध्यान संयम श्रीर तपस्या से श्रात्मा को भावित किए हुए विहार करता। एक दिन की बात है वह भगवान् के पास श्राया, वन्दना की, नमस्कार किया, पर्युपासना करते हुए बोला—

"भन्ते । पहले लोक हुआ और फिर अलोक ? अथवा पहले अलोक हुआ। और फिर लोक ?"

भगवान्—"रोह! लोक श्रीर ऋलोक—ये दोनों पहले से हैं श्रीर पीछे, रहेंगे—श्रनादि काल से हैं श्रीर श्रनन्त काल तक रहेंगे। दोनों शाश्वत भाव हैं, श्रनानुपूर्वी हैं। इनमें पौर्वापर्य (पहले-पीछे, का क्रम) नहीं है।

रोह—भन्ते ! पहले ऋजीव हुए ऋौर फिर जीव ? ऋथवा पहले जीव हुए ऋौर फिर ऋजीव ?

भगवान्—रोह! लोक-श्रलोक की भांति ये भी शाश्वत हैं, इनमें भी पौर्वापयं नहीं है।

रोह—भन्ते ! (१) पहले भव्य हुए और फिर अभव्य अथवा पहले अभव्य हुए और फिर भव्य ! (२) भन्ते ! पहले सिद्धि (मृक्ति) हुई और फिर असिद्धि (संसार) ! अथवा पहले असिद्धि और फिर सिद्धि ! (३) भन्ते ! पहले सिद्ध (मुक्त) हुए और फिर असिद्ध (संसारी) ! अथवा पहले असिद्ध हुए और फिर सिद्ध !

भगवान्-रोह ! ये सभी शाश्वत भाव हैं।

रोह—भन्ते पहले मुर्गी हुई फिर श्रांडा हुआ। श्रांथवा पहले श्रांडा हुआ। फिर मुर्गी श

भगवान् -- अरडा किससे पैदा हुआ !

ाहि—भन्ते । मुर्गी से ।

भगवान्—रोह ! मुर्गी किससे पैदा हुई !

रोह—भन्ते ! ऋएडे से ।

मगवान्—इस प्रकार ऋएडा और मुर्गी पहले भी हैं और पीछे भी हैं।

दोनी शाश्वत भाव हैं। इनमें कम नही है ।

## लोक अलोक

जहाँ हम रह रहे हैं वह क्या है ? यह जिज्ञासा सहज ही हो आती है । उत्तर होता है—लोक है । लोक अलोक के बिना नहीं होता, इसिलए अलोक भी है । अलोक से हमारा कोई लगाव नहीं । वह सिर्फ आकाश ही आकाश है । इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं । हमारी किया की अभिन्यित, गित, स्थिति, परिण्ति पदार्थ-सापेत्त है । ये वहीं होती हैं, जहाँ आकाश के अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं ।

धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव—इन छहीं द्रव्यों की सह-स्थिति है, वह लोक है । पंचास्तिकायों का जो सहावस्थान है, वह लोक है । संपेच में जीव और अजीव की सह-स्थिति है, वह लोक है । लोक-अलोक का विभाजक तत्त्व

लोक-ऋलोक का स्वरूप समकते के बाद हमें उनके विभाजक तत्त्व की समीचा करनी होगी। उनका विभाग शाश्वत है। इसलिए विभाजक तत्त्व भी शाश्वत होना चाहिए। कृत्रिम वस्तु से शाश्वितक वस्तु का विभाजन नहीं होता। शाश्वितक पदार्थ इन छहों द्रव्यों के ऋतिरिक्त और है नहीं। ऋतकाश स्वयं विभाजमान है, इसलिए वह विभाजन का हेतु नहीं बन सकता । काल परिणमन का हेतु है। उसमें ऋतकाश को दिग्रूप करने की समता नहीं। व्यावहारिक काल मनुष्य-लोक के सिवाय ऋत्य लोकों में नहीं होता। नैश्चियक काल लोक-ऋलोक दोनों में मिलता है। काल वास्तविक तत्त्व नहीं। व्यावहारिक काल सर्य और चन्द्र की गति किया से होने वाला समय विभाग है। नैश्चियक काल जीव और ऋजीव की पर्याय मात्र है । जीव और पुद्गल गतिशील और मध्यम परिणाम वाले तत्त्व हैं। लोक-ऋलोक की सीमा-निर्धारण के लिए कोई स्थिर और व्यायक तस्त्व होना चाहिए। इसलिए ये भी इसके छिए योग्य नहीं बनते। ऋब हो ऋब होन रह जाते हैं—

धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। ये दोनों स्थिर और व्यापक हैं। वस ये ही अखंड आकाश को दो भागों में बांटते हैं। यही लोक की आइंतिक सीमा है। ये दो द्रव्य जिस आकाश खण्ड में व्यास हैं, वह लोक है और केम आकाश अलोक। ये अपनी गति, स्थिति के द्वारा सीमा-निर्धारण के अपयुक्त बनते हैं। ये जहाँ तक हैं वहीं तक जीव और पुद्गल की गति, स्थिति होती है। उससे आगे उन्हें गति, स्थिति का सहाय्य नहीं मिलता, इस सिए वे आलोक में नहीं जा सकते। गति के बिना स्थिति का प्रश्न ही क्या ! इससे उनकी नियामकता और अधिक पुष्ट हो जाती है। लोक-अजोक का परिमाण

धमं श्रीर श्रधमं ससीम हैं—चौदह राजू परिमाण परिमित हैं । इसिकार लोक भी सीमित है। लांकाकाश श्रमंख्यप्रदेशी है। श्रलोक श्रमंत्व श्रमंत है । मीतिक विज्ञान के उद्भट पिक्स श्रमंत श्रमंत ने लोक श्रमंत का जो स्वरूप माना है, वह जैन दृष्टि से पूर्ण सामन्जस्य रखता है। उन्होंने लिखा है कि—"लोक परिमित है, लोक के परिमित होने का कारण यह है कि द्रव्य श्रयचा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती। लोक के बाहर उस शक्ति का (द्रव्य का) श्रमाव है, जो गित में सहायक होता है।" स्कन्धक संन्यासी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान महावीर ने कहा कि श्रमंत्र संन्यासी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान महावीर ने कहा कि श्रमंत्र लोक सान्त है " (सीमित है) धर्मास्तिकाय, जो गित में सहायक होता है, " वह लोक-प्रमाण है "। इसीलिए लोक के बाहर कोई भी पदार्थ नहीं जा सकता।

## लोक-अलोक का संस्थान

लोक सुमितिष्ठक आकार वाला है। तीन शरावों में से एक शराव श्रोधा, दूसरा सीधा और तीसरा उसके ऊपर श्रोधा रहने से को आकार बजता है, उसे सुमितिष्ठक संस्थान या त्रिसरावसंपुटसंस्थान कहा जाता है।

लोक नीचे निस्तृत है, मध्य में संकड़ा श्रीर ऊपर ऊपर मृदंगाकार है। इसलिए उसका श्राकार ठीक विशासनसंपुट जैसा बनता है। श्रालोक का श्राकार बीच में पोल वाले गोले के समान है। श्रालोकाकाश एकाकार है। इसका कोई विभाग नहीं होता । लोकाकाश तीन भागों में विभक्त है <sup>9 8</sup>— ऊर्ष्य लोक, अभो लोक और मध्य लोक । लोक चौदह राजू लम्बा है । उसमें ऊंचा लोक सात राजू से कुछ कम है । तिरछा लोक अठारह सी योजन प्रमाख है। नीचा लोक सात राजू से कुछ अधिक है।

जिस प्रकार एक ही आकाश धर्म अधर्म के द्वारा लोक और अलोक दन दो भागों में बंटता है, ठीक वैसे ही इनके द्वारा लोकाकाश के तीन विभाग और प्रत्येक विभाग की मिनन-मिनन आकृतियां बनती हैं १४। धर्म और अधर्म कहीं विस्तृत हैं और कहीं संकृत्वित। नीचे की और विस्तृत रूप से व्यास है अतः अधोलोक का आकार आंधे किये हुए शराव जैसा बनता है। मध्यलोक में वे कृश रूप में हैं, इसलिए उनका आकार विना किनारी वाली कालर के समान हो जाता है। ऊपर की और वे फिर कुछ-कुछ विस्तृत होते चले गए हैं, इसलिए उर्ध्व लोक का आकार उर्ध्व मुख मृदंग जैसा होता है। अलोकाकाश में दूसरा कोई द्रव्य नहीं, इसलिए उसकी कोई आकृति नहीं बनती। लोकाकाश की अधिक से अधिक मोटाई सात राजू की है। लोक चार प्रकार का है—द्रव्यलोक, चेत्रलोक, काललोक, भावलोक भा द्रव्यलोक पंचास्तिकायमय एक है, इसलिए वह सांत है १ लोक की परिधि असंख्य योजन कोड़ाकोड़ी की है, इसलिए चेत्रलोक भी सात है १ थे।

सापेच्चवाद के आविष्कर्ता प्रो० आइन्स्टीन ने लोक का व्यास (Diametre) एक करोड़ अस्सी लाख प्रकाश वर्ष माना है। "एक प्रकाश वर्ष दूरी को कहते हैं जो प्रकाश की किरण १,८६,००० मील प्रति सेकएड के हिसाब से एक वर्ष में तय करती है।"

भगवान् महावीर ने देवताश्रों की "शीघगित" की कल्पना से लोक की मोटाई को समसाया है। जैसे छह देवता लोक का श्रम्त लेने के लिए शीघ गित से छहाँ दिशाश्रों (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिख्ण, उत्ती श्रीर नीची) में चले "। ठीक उसी समय एक सेठ के घर में एक हजार वर्ष की श्रायु वाला एक पुत्र जन्मा... उसकी श्रायु समाप्त हो गई। उसके बाद हजार वर्ष की श्रायु वाले उसके बेटे-पोते हुए। इस प्रकार सात पीटियां बीत गई। उनके नाम, गोश्र भी मिट गए, उब तक वेदेवता चलते रहे, फिर भी लोक के श्रम्त तक नहीं पहुंचे। हाँ, वे चलते

चलते अधिक भाग पार कर गए। बाकी रहा वह भाग कम है— वे चले उसका असंख्यातवां भाग बाकी रहा है। जितना भाग चलना बाकी रहा है उससे असंख्यात् गुणा भाग पार कर चुके हैं। यह लोक इतना बड़ा है। काल और भाव की दृष्टि से लोक अनन्त है। ऐसा कोई काल नहीं, जिसमें लोक का अस्तित्व न हों १९।

लोक पहले था, वर्तमान में है और भविष्य में सदा रहेगा—इसलिए काल-लोक अनन्त है। लोक में वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की पर्याएं अनन्त हैं तथा बादर स्कन्धों की गुरु लघु पर्याएं, सूच स्कन्धों और अमूर्त द्रव्यों की अगुरु लघु पर्याएं अनन्त हैं। इसलिए भाव लोक अनन्त है।

### लोक-अलोक का पौर्वापर्य

त्रार्यरोह—भगवन् । पहले लोक और फिर ऋलोक बना ऋथवा पहले ऋलोक और फिर लोक बना १

भगवान्—रोह ! ये दोनों शाश्वत हैं। इनमें पहले पीछे का क्रम नहीं हैं <sup>२०</sup>। लोक-स्थिति

गौतम ने पूछा---भंते ! लोक-स्थिति कितने प्रकार की है ? भगवान् - गौतम ! लोक-स्थिति के आठ प्रकार हैं । वे यों हैं :---

- (१) वायु आकाश पर टिकी हुई है।
- (२) समुद्र वायु पर टिका हम्रा है।
- (३) पृथ्वी समुद्र पर टिकी हुई है।
- (y) त्रस-स्थावर जीव पृथ्वी पर टिके हए हैं।
- (५) ऋजीव-जीव के ऋगिश्रत हैं।
- (६) सकर्म-जीव कर्म के ऋाश्रित हैं।
- (७) ऋजीव जीवों द्वारा संग्रहीत है।
- (C) जीव कर्म-संग्रहीत है <sup>21</sup> ।

श्राकाश, पवन, जल श्रीर पृथ्वी—ये विश्व के श्राधारभूत श्रंग हैं। विश्व की व्यवस्था इन्हीं के श्राधाराधेय भाव से बनी हुई है। संसारी जीव श्रीर श्राजीव (पुर्माल) में श्राधाराधेय भाव श्रीर संश्राह्म-संश्राहक भाव ये दोनों हैं। जीव श्राधार है और शरीर उसका आधेय। कर्म संसारी जीव का आधार है और संसारी जीव उसका आधेय।

जीय-अजीव (भाषा-वर्गणा, मन-वर्गणा और शरीर-वर्गणा) का संमाहक है। कर्म संसारी जीव का संप्राहक है। तात्पर्य यह है—कर्म से बंधा हुआ जीव ही सशरीर होता है। वही चलता, फिरता, बोलता और सोचता है।

अचेतन जगत् से चेतन जगत् की जो विलच्चणताएं हैं, वे जीव और पुद्गल के संयोग से होती हैं। जितना भी वैभाषिक परिवर्तन या हश्य रूपान्तर है, वह सब इन्हीं की संयोग-दशा का परिणाम है। जीव और पुद्गल के सिवाय दूसरे द्रव्यों का आपस में संग्राह्य-संग्रहक भाव नहीं है।

लोक-स्थिति में जीव ऋौर पुर्गल का संग्राह्म संग्रहक भाव माना गया है। यह परिवर्तन है। परिवर्तन का ऋषं है—ज्याद ऋौर विनाश।

जैन दर्शन सर्वथा ऋसुध्वादी भी नहीं है। वह परिवर्तनात्मक सुप्टिवादी भी है।

सुष्टिवाद के दो विचार-पत्त हैं। एक विचार श्रासत् से सत् की सुष्टि मानता है। दूसरा सत् से सत् की सुष्टि मानता है।

जैन दर्शन इसरे प्रकार का सृष्टिवादी है। कई दर्शन चेतन से अचेतन २२ श्रीर कई अचेतन से चेतन की सृष्टि मानते हैं २३। जैन दर्शन का मत इन दोनों के पक्ष में नहीं है।

जेन दर्शन सृष्टि के बारे में वैदिक ऋषि की भांति संदिग्ध भी नहीं है २४। चेतन से अर्चेतन अथवा अर्चेतन से चेतन की सृष्टि नहीं होती। दोनों अपनादि-अनन्त है।

## विश्व का वर्गीकरण

स्रवस्त् ने निश्व का वर्गीकरण (१) द्रब्य (२) गुण (३) परिमाण (४) सम्बन्ध (५) दिशा (६) काल (७) स्रासन (८) स्थिति (६) कर्म (१०) परिणाम—इन दस पदार्थों में किया।

वैशेषिक द्रव्य, गुरा, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय-इन छइ तस्वी में करते हैं।

नेन इच्छि से विश्व सह द्रव्यों में बर्मीकृत है। सह द्रव्य हैं—धर्म, कार्यमं,

आकारा, काल, पुद्गल और जीव। काल के सिवाय रोघ पाँच द्रष्य अस्ति-कायः 👣 श्रस्तिकाय का भ्रयं है - प्रवेश समूह - श्रक्यव समुदाय । प्रत्येक द्रव्य का सबसे छोटा, परमाख्र जितना माग प्रदेश कहलाता है। उनका काय-समृह अस्तिकाय है। धर्म, अधर्म, आकाश और जीव के प्रदेशी का विधटन नहीं होता । इसलिए वे ऋविमागी द्रव्य हैं। ये ऋवयवी इस दृष्टि सें हैं कि इनके परमारा तुल्य खरडों की कल्पना की जाए तो वे असंख्य होते हैं। पुद्गल विभागी द्रव्य हैं। उसका शुद्ध रूप परमासू है। वह ऋषिभागी है। परमासुत्रों में संयोजन-वियोजन स्वभाव होता है। अतः उनके स्कन्ध बनते हैं और उनका विघटन होता है। कोई भी स्कन्ध शास्वत नहीं होता। इसी दृष्टि से पुद्गल द्रव्य विमागी हैं। वह धर्म द्रव्यों की तरह एक व्यक्ति नहीं, किन्तु अनन्त व्यक्तिक है। जिस स्कन्ध में जिसने परमासु मिले हुए होते हैं, वह स्कन्ध उसने प्रदेशों का होता है। इ यसुक स्कन्ध द्विप्रदेशी यावत् अमन्तासुक स्कन्ध अनन्त प्रदेशी होता है। जीव भी अनन्त व्यक्ति है। किन्तु प्रत्येक जीव असंख्य प्रदेशी है। काल न प्रदेश है और न परमाखु। वह ऋोपचारिक द्रव्य है। प्रदेश नहीं, इसलिए उसके ऋस्तिकाय होने का प्रश्न ही नहीं उठता । काल वास्तविक वस्त नहीं तब द्रव्य क्यों ? इसका समाधान यह है कि वह द्रव्य की मांति उपयोगी है-व्यवहार प्रवर्तक है, इसलिए उसे द्रव्य की कोटि में रखा गया है। वह दो प्रकार का है—नैश्चियक स्त्रीर व्यावहा-रिक । पांच ऋस्तिकाय का जो वर्तमान-स्प परिशामन है, वह नैश्चियक है, ज्योतिष की गति के आधार पर होने वाला व्यावहारिक। अथवा वर्तमान को एक समय नैश्चियक श्रीर भूत, भविष्य व्यावहारिक । बीता हुन्ना समय चला जाता है और भाने वाला समय उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ये दोनीं श्रविद्यमान होने के कारण व्यावहारिक या श्रीपचारिक हैं। सुण, सुहूर्त, दिन रात, पन्न, मास, वर्ष त्रादि सब भेद व्यावहारिक काल के होते हैं। विग् स्वतन्त्र प्रदार्थ नहीं है। आकाश के काल्पनिक खरड का नाम दिग् है २५। द्रव्य

भूतः और मिक्स का संकलन करने वाला ( जोक्ने काला ) वर्तमान है। वर्तमान के विना भूत और भविष्य का कोई मूल्य नहीं रहता। इसका करी

यह है कि इस जिस वस्तु का जब कभी एक बार श्रस्तित्व स्वीकार करते हैं तब हमें यह मानना पड़ता है कि वह वस्तु उससे पहले भी थी श्रीर बाद में भी रहेगी। वह एक ही अवस्था में रहती आई है या रहेगी--ऐसा नहीं होता, किन्तु उसका अस्तित्व कभी नहीं मिटता, यह निश्चित है। भिन्न-भिन्न अवस्थास्त्री में परिवर्तित होते हुए भी वस्तु के मीलिक रूप स्त्रीर शक्ति का नाश नहीं होता। दार्शनिक परिभाषा में द्रव्य वही है जिसमें गुण और पर्याएं ( श्रवस्थाएं ) होती हैं। द्रव्य-शब्द की उत्पत्ति करते हुए कहा है-"अदुवत् द्रवति, द्रोप्यति, तांस्तान् पर्यायान् इति द्रव्यम्"--जो भिनन-भिनन अवस्थात्रों की पात हुआ, हो रहा है और होगा, वह द्रव्य है। इसका फलित अर्थ यह है-अवस्थाओं का जत्याद और विनाश होते रहने पर भी जो ध्रव रहता है, वही द्रव्य है। दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि अवस्थाएं उसीमें उत्पन्न एवं नष्ट हीती हैं जो धुन रहता है। क्योंकि भीव्य (समानतां) के विना पूर्ववर्ती ऋौर उत्तरवर्ती श्रवस्थाश्चों का सम्बन्ध नहीं रह सकता। हम कुछ और सरलता में जाएं तो द्रव्य की यह भी परिभाषा कर सकते हैं कि-"'पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती अवस्थाओं में जो व्याप्त रहता है, वह द्रव्य है।" संदोप में 'सद् द्रव्यम्"—जो सत् है वह द्रव्य है रहा उत्पाद व्यय श्रीर श्रीव्य इस त्रयात्मक स्थिति का नाम सत् है। द्रव्य में परिणमन होता है-उत्पाद श्रीर व्यय होता है फिर भी उसकी स्वरूप-हानि नहीं होती। द्रव्य के प्रत्येक द्वांश में प्रति समय जो परिवर्तन होता है, वह सर्वथा विलच्चण नहीं होता। परिवर्तन में कुछ समानता मिलती है और कुछ श्रतमानता। पूर्व परिणाम श्रीर उत्तर परिणाम में जो समानता है वही द्रव्य है। उस रूप से द्रव्य न उत्पन्न होता है स्त्रीर न नष्ट। वह स्ननुस्यूत रूप बस्तु की प्रत्येक अवस्था में प्रमावित रहता है, जैसे माला के प्रत्येक मोती में भागा अनुस्यूत रहता है। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती परिणमन में जो असमानता होती है, वह पर्याय है। उस रूप में द्रव्य उत्पन्न होता है श्रीर नष्ट होता है। इस प्रकार द्रव्य प्रति समय उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और स्थिर भी रहता है। द्रव्य रूप से बस्तु स्थिर रहती है और पर्याय रूप से उत्पन्न और नष्ट होती है। इससे यह फलित होतां है कि कोई भी बसंतु न सर्वथा नित्य है और न सर्वथा अनित्य, किन्तु परिणामी-नित्य है।

## परिणामी नित्यत्ववाद

परिणाम की व्याख्या करते हुए पूर्वाचार्यों ने लिखा है—

"परिणामो सर्यान्तरगमनं न च सर्वथा व्यवस्थानम् ।

न च सर्वथा विनाशः, परिखामस्तद्विदामिष्टः ॥ १ ॥

सत्पर्यायेण विनाशः, प्रादुर्मावोऽसता च पर्वयतः ।

द्रव्याणं परिणामः, प्रोतः खल्ल पर्यवनयस्य १ ॥ २ ॥

जो एक अर्थ से इसरे अर्थ में चला जाता है—एक वस्तु से इसरी वस्तु के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसका नाम परिणाम है। यह परिणाम द्रव्याधिंक नय की अपेद्धा से होता है। सर्वथा व्यवस्थित रहना या सर्वथा नष्ट हो
जाना परिणाम का स्वरूप नहीं है। वर्तमान पर्याय का नाश और अविद्यमान
पर्याय का उत्पाद होता है, वह पर्यायाधिक नय की अपेद्धा से होने वाला
परिणाम है। द्रव्याधिक नय का विषय द्रव्य है। इसलिए उसकी दृष्टि से
सत् पर्याय की अपेद्धा जिसका कथंचित् रूपान्तर होता है, किन्तु जो सर्वथा
नष्ट नहीं होता, वह परिणाम है। पर्यायाधिक नय का विषय पर्याय है।
इसलिए उसकी दृष्टि से जो सत् पर्याय से नष्ट और असत् पर्याय से उत्पन्त
होता है, वह परिणाम है। दोनों दृष्टियों का समन्वय करने से द्रव्य उत्पाद,
व्यय, ध्रीव्यात्मक बन जाता है। जिसको हम दूसरे शब्दों में परिणामी-नित्य
या कथंचित्-नित्य कहते हैं।

श्रागम की भाषा में जो गुण का श्राक्षय-श्रावन्त गुणों का श्राखरड पिण्ड है—वही द्रव्य है। इनमें पहली परिभाषा स्वरूपात्मक है श्रीर दूसरी श्रावस्था-त्मक दोनों में समन्वय का तात्पर्य है—द्रव्य को परिणामी-नित्य स्थापित करना।

द्रव्य में दो प्रकार के धर्म होते हैं—सहमाबी ( यावत् द्रव्यभावी )—गुण और क्रमभावी पर्याय । बौद्ध सत् द्रव्य को एकान्त अनित्य (निरन्यय चणिक—केवल उत्पाद-विनाश स्वभाव ) मानते हैं, उस स्थिति में वेदान्ती सत्पदार्थ-ब्रह्म को एकान्त नित्य । पहला परिवर्तनवाद है तो दूसरा नित्यसत्तावाद । जैन-दर्शन इन दोनों का समन्वय कर परिवामि नित्यत्ववाद स्थापित करता है, जिसका आश्रय यह है कि सत्ता भी है और परिवर्तन भी—द्रव्य जलान भी होता है, नष्ट भी, तथा इस परिवर्तन में भी उसका अन्तित्व नहीं मिटता। जलपाद और विनाश के बीच यदि कोई स्थिर आधार न हो तो हमें सजातीयता—'यह वही है', का अनुभव नहीं हो सकता। यदि द्रव्य निर्विकार ही हो तो विश्व की विविधता संगत नहीं हो सकती। इसलिए 'परियामि-निखत्व' जैन दर्शन का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। इसकी तुलना रासायनिक विज्ञान के 'द्रव्यान्तरत्ववाद' से की जा सकती है।

द्रव्याचरत्ववाद का स्थापन सन् १७८६ में Lawoisier नामक प्रसिद्ध वैकानिक ने किया था। संद्वेष में इस सिद्धान्त का ऋाशय यह है कि इस अनन्त विश्व में द्रव्य का परिणाम सदा समान रहता है, उसमें कोई न्यूनाधिकता नहीं होती। न किसी वर्तमान द्रव्य का सर्वथा नाश होता है और न किसी सर्वथा नये द्रव्य की उत्पत्ति होती है। साधारण दृष्टि से जिसे द्रव्य का नाश होना समका जाता है, वह उसका रूपान्तर में परिखाम मात्र है। उदाहरण के लिए कीयला जलकर राख हो जाता है, उसे साधारणतः नाश हो गया कहा जाता है। परन्तु वस्तुतः वह नष्ट नहीं होता। वायुमण्डल के आक्सीजन श्रंश के साथ मिलकर कार्वोनिक एसिड गैस के रूप में परिवर्तित होता है। युं ही शकर या नमक पानी में घलकर नप्ट नहीं होते, किन्तु ठोस से वे सिर्फ द्रव रूप में परिणत होते हैं। इसी प्रकार जहाँ कहीं कोई नवीन वस्त उत्पन्न होती प्रतीत होती है वह भी वस्तुतः किसी पूर्ववर्ती वस्तु का रूपान्तर मात्र है। घर में श्रव्यवस्थित रूप से पड़ी रहने वाली कड़ाई में जंग लग जाता है, यह क्या है ? यहाँ भी जंग नामक कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ अपितु धातु की ऊपरी सतह, जल और वायुमगडल के आक्सीजन के संयोग से लोहे के श्राक्सी-हाइड्रंट के रूप में परिणत हो गई। भौतिकवाद पदार्थों के गुणात्मक अन्तर को परिमाणात्मक अन्तर में बदल देता है। शक्ति परिमाण में परिवर्तनशील नहीं, गुण की अपेचा परिवर्तनशील है। प्रकाश, तापमान, चुम्बकीय आकर्षण आदि का हास नहीं होता, सिर्फ ये एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। जैन दर्शन में मातृपदिका का सिद्धान्त भी यही है "।

> ज्त्याद्भुवविनाशैः, परिणामः स्वये-स्वये । .इन्यामामविरोधश्च, प्रसन्तादिह दृश्यते १८ ॥

जितादः ध्रुव और व्यय — यह त्रिविध लच्चण द्रव्यों का परिणाम प्रतिश्वण अविरोधतया होता रहता है — इन शब्दों में और "जिसे द्रव्य का नाश हो जाना समका जाता है, वह उसका रूपान्तर में परिणाम मात्र है" इनमें कोई अन्तर नहीं है। वस्तु-हत्या संसार में जितने द्रव्य हैं, उतने ही थे और उतने हो रहेंगे। उनमें से न कोई घटता है और न कोई बढ़ता है। अपनी-अपनी सत्ता की परिधि में सब द्रव्य जन्म और मृत्यु, उत्पाद और नाश पाते रहते हैं। आत्मा की भी सापेच मृत्यु होती है। तन्तुओं से पट या द्र्ध से दही — ये सापेच उत्पन्न होते हैं। जन्म और मृत्यु दोनों सापेच हैं—एक अब द्रव्य की, दो—पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती अवस्थाओं के सूचक हैं। सूच्म-हत्या पहला ख्रुवा सापेच उत्पाद और दूसरा चण सापेच नाश का हेतु है। स्थूल-हष्ट्या स्थूल पर्याय का पहला चण जन्म और अन्तिम चण मृत्यु के व्यपदेश का हेतु है।

पुरुष निख है और प्रकृति परिणामि-निख, इस प्रकार सांख्य भी निखा-नित्यत्ववाद स्वीकार करता है। नैयायिक और वैशेषिक परमाणु, आत्मा आदि को निख मानते हैं तथा घट, पट आदि को अनित्य। समूहापेद्या से ये भी परिणामि-निखत्ववाद को स्वीकार करते हैं किन्तु जैन दर्शन की तरह द्रव्य-मात्र को परिणामि-नित्य नहीं मानते। महर्षि पतंजिल, कुमारिल मट, पार्थसार मिश्र आदि ने 'परिणामि-नित्यत्ववाद' को एक स्पष्ट सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने इसका प्रकारान्तर से पूर्ण समर्थन किया है? ।

## धर्म और अधर्म

जैन साहित्य में जहाँ धर्म-श्रधमें शब्द का प्रयोग शुम-अशुम प्रवृत्तियों के श्रथं में होता है, वहाँ दो द्रव्यों के श्रथं में मी—धर्म—गतितस्व, अधर्म—स्थितितस्व। दार्शनिक जगत् में जैन दर्शन के सिवाय किसी ने भी इनकी स्थिति नहीं मानी है। धैशानिकों में सब से पहले न्यूटन में गति-तस्व (Medium of motion) को स्वीकार किया है। प्रसिद्ध गणितक श्रलवर्ट श्राइंस्टीन ने भी गति-तस्व स्थापित किया है—"लोक परिमित है, लोक के परें अलोक श्रपरिमित है। लोक के परिमित होने का कारण यह है

कि द्रव्य अथवा शक्ति सोक के बाहर नहीं जा सकती। लोक के बाहर उस शक्ति का—द्रव्य का अभाव है, जो गित में सहायक होता है।" वैश्वानिकों द्वारा सम्मत ईथर (Fther) गित-तत्त्व का ही दूसरा नाम है 3°। जहाँ वैश्वानिक अध्यापक छात्रों को इसका अर्थ समकाते हैं, वहाँ ऐसा लगता है, मानो कोई जैन गुरु शिष्यों के सामने धर्म-द्रव्य की व्याख्या कर रहा हो। हवा से रिक्त नालिका में शब्द की गित होने में यह अभौतिक ईथर ही सहायक बनता है। भगवान महावीर ने गीतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि जितने भी चल भाव हैं—स्ट्रमातिस्ट्रम स्पन्दन मात्र हैं, वे सब धर्म की सहायता से प्रवृत्त होते हैं, गित-शब्द केवल सांकितिक है 3°। गित और स्थित दोनों सापेस हैं। एक के अस्तित्व से दूसरे का अस्तित्व अखन्त अपिकत है।

धर्म, अधर्म की तार्किक मीमांसा करने हे पूर्व इनका स्वरूप समक्ष लेना अनुपयुक्त नहीं होगा :---

|       | द्रव्य से              | द्येत्र से            | काल से              | भाव से     | गुण से          |
|-------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------|
| धर्म  | ३२<br>एक ऋौर<br>व्यापक | 33<br>• लोक<br>प्रमाण | श्चनादिः<br>श्चनन्त | श्रमृर्त्त | गति<br>सहायक    |
| ऋधर्म | "                      | ,,,                   | ,,                  | ,,         | स्थिति<br>सहायक |

## धर्म अधर्म की यौक्तिक अपेक्षा

भर्म और अधर्म को मानने के लिए हमारे सामने भुख्यतया दो यौक्तिक हिष्टियां हैं—(१) गतिस्थितिनिमित्तक द्रव्य और (२) लोक, अलोक की विभाजक शक्ति। प्रत्येक कार्य के लिए उपादान और निमित्त—इन दो कारखों की आवश्यकता होती है। विश्व में जीव और पुद्गल दो द्रव्य गतिशील हैं। गति के उपादान कारख तो वे दोनों स्वयं हैं। निमित्त कारण किसे माने ? मह प्रश्न सामने आता है, तब हमें ऐसे द्रव्यों की आवश्यकता होती है, को

गति एवं स्थिति में सहायक बन सकें। हवा स्वयं गतिशील है, तो पृथ्वी, पानी आदि सम्पूर्ण लोक में व्यास नहीं है। गति और स्थिति सम्पूर्ण लोक में होती है, इसलिए हमें ऐसी शक्तियों की अपेक्षा है, जो स्वयं गतिशून्य और सम्पूर्ण लोक में व्यास हो, अलोक में न हो अपेक्षा है से यौक्तिक आधार पर हमें धर्म, अधर्म की आवश्यकता का सहज बोध होता है।

लोक-श्रलोक की व्यवस्था पर दृष्टि डाले, तब भी इसके श्रस्तित्व की जानकारी मिलती है। श्राचार्य मलयगिरी ने इनका श्रस्तित्व सिद्ध करते हुए लिखा है—"इनके बिना लोक-श्रलोक की व्यवस्था नहीं होती <sup>34</sup>।"

लोक है इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि यह इन्द्रिय-गोचर हैं। अलोक इन्द्रियातीत है, इसलिए उसके अस्तित्व या नास्तित्व का प्रश्न उठता है। किन्तु लोक का अस्तित्व मानने पर अलोक की अस्तिता अपने आप मान ली जाती है। तर्क-शास्त्र का नियम है कि "जिसका वाचक पद व्युत्पत्तिमाम् और शुद्ध होता है, वह पदार्थ सत् प्रतिपद्म होता है, जैसे अधट-घट का प्रतिपद्म है, इसी प्रकार जो लोक का विपद्म है, वह अलोक है <sup>3 ६</sup>।"

जिसमें जीव आदि सभी द्रव्य होते हैं, वह लोक है 30 और जहाँ केवल आकाश ही आकाश होता है, वह अलोक है 30 अलोक में जीव, पुर्गल नहीं होते, इसका कारण है- वहाँ धर्म और अधर्म द्रव्य का अभाव । इसलिए ये (धर्म-अधर्म) लोक, अलोक के विभाजक बनते हैं। "आकाश लोक और अलोक दोनों में तुल्य है, 30 इसीलिए धर्म और अधर्म को लोक तथा अलोक का परिच्छेदक मानना युक्तियुक्त है। यदि ऐसा नहों तो उनके विभाग का आधार ही क्या रहे।"

गौतम—"भगमन् ! गित सहायक तत्त्व (धर्मास्तिकाय) से जीवों को क्या लाभ होता है !

भगवान् — ''गौतम ! गति का सहारा नहीं होता तो कीन आता और कीन जाता ! शब्द की तरंगे कैसे फैलती ! आंख कैसे खुलती ! कीन मनन करता ! कीन बोलता ! कीन हिलता-दुलता !—यह विश्व अचल ही होता । को खला है जन सब का आलम्बन गति-सहायक तत्व ही है \*\*।"

Francisco Contractor Contractor

गौतम-- "मगवन् ! स्थिति-सहायक-तत्त्व (अधर्मास्तिकाय) से जीवीं को क्या लाम होता है ?"

भगवान्—''गीतम ! स्थिति का सहारा नहीं होता तो खड़ा कीन रहता ! कीन बैठता सोना कैसे होता ! कीन मन को एकाम करता ! मीन कीन करता ! कीन निस्पन्द बनता ! निमेष कैसे होता ! यह विश्व चल ही होता | जो स्थिर है उन सब का आलम्बन स्थिति-सहायक तत्व ही है <sup>४९</sup>।"

सिद्धसेन दिवाकर धर्म-म्राधर्म के स्वतन्त्र द्रव्यत्व को स्रावश्यक नहीं मानते। वे इन्हें द्रव्य के पर्याय-मात्र मानते हैं<sup>४२</sup>।

## आकाश और दिक

"धर्म श्रीर अर्ध्यमं का अस्तित्व जैन दर्शन के अतिरिक्त किसी भी दर्शन द्वारा स्वीकृत नहीं है।" आकाश और दिक् के बारे में भी अनेक विचार प्रचलित हैं। कुछ दार्शनिक आकाश और दिक्को पृथक् द्रव्य मानते हैं। कुछ दिक्को आकाश से पृथक् नहीं मानते।

कणाद ने दिक को नौ द्रव्यों में से एक माना है ४३।

न्याय श्रीर वैशेषिक जिसका गुण शब्द है, उसे आकाश श्रीर जो बाह्य जगत् को देशस्य करता है उसे दिक् मानते हैं। न्याय कारिकावली के अनुसार दूरत्व श्रीर सामीप्य तथा चेत्रीय परत्व श्रीर अपरत्व की बुद्धि का जो हेतु है वह दिक् है। वह एक श्रीर नित्य है। उपाधि मेद से उसके पूर्व, पश्चिम श्रादि विभाग होते हैं।

द्रान्तिकादिधीहेंतुरेका निलादिगुच्यते (४६) छपाधिभेदादेकापि, प्राच्यादि व्यपदेशभाक (४७)

कणाद सूत्र (२।२।१३) के अनुसार इनका मेद कार्य-विशेष से हीता है। यदि वह शब्द की निष्यत्ति का कारण बनता है तो आकाश कहलाता है और यदि वह बाह्य-जगत् के अर्थों के देशस्थ होने का कारण बनता है तो दिक् कहलाता है।

अभियम्म के अनुसार आकाश एक धातु है। आकाश-धातु का कार्य रूपपरिच्छेद ( ऊर्घ्व, अधः और तिर्यक् रूपों का विमाग ) करना—है।

जैन दर्शन के अनुसार आकाश स्वतन्त्र द्रव्य है। दिक् उसीका कास्पनिक

विभाग है, आकाश का गुण शब्द नहीं है। शब्द-पुद्गलों के संघात स्त्रीर भेद का कार्य है भा आकाश का गुण अवगाहन है, वह स्वयं अनासम्ब है, शेष सब द्रव्यों का आसम्बन है। स्वरूप की दृष्टि से सभी द्रव्य स्व-प्रतिष्ठ है। किन्तु चेत्र या आयतन की दृष्टि से वे आकाश प्रतिष्ठ होते हैं। इसीलिए उसे सब द्रव्यों का भाजन कहते हैं भा

गौतम-भगवन् ! आकाश-तस्य से जीवों और अजीवों को क्या लाभ होता है ?

मगवान्—गौतम ! आकाश नहीं होता तो—ये जीव कहाँ होते ? ये धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कहाँ व्याप्त होते ? काल कहाँ वरतता ? पुर्गल का रंगमंच कहाँ वनता ?—यह विश्व निराधार ही होता भ ।

द्रव्य-दृष्टि-- स्नाकाश-स्ननन्त प्रदेशात्मक द्रव्य है।

न्तेत्र दृष्टि--श्राकाश-श्रनन्त विस्तार वाला है--लोक-श्रलोकमय है।

काल-दृष्टि---श्राकाश-श्रनादि श्रनन्त है।

भाव-दृष्टि-- आकाश अमूर्त है।

ब्राकाश के जिस भाग से वस्तु का व्यपदेश या निरूपण किया जाता है, वह दिक कहलाता है ४%।

दिशा और अनुदिशा की उत्पत्ति विर्यक् लोक से होती है।

विशा का प्रारम्भ आकाश के दो प्रदेशों से शुरू होता है और उनमें दो-दो प्रदेशों की वृद्धि होते-होते वे असंख्य प्रदेशात्मक वन जाती हैं। अनुदिशा केवल एक देशात्मक होती है। ऊर्ध्व और अधः दिशा का प्रारम्म चार प्रदेशों से होता है फिर उनमें वृद्धि नहीं होती ४८। यह दिशा का आगमिक स्वरूप है।

जिस व्यक्ति के जिस स्रोर स्पॉदय होता है, वह उसके लिए पूर्व स्रौर जिस स्रोर स्पॉस्त होता है, वह पश्चिम तथा दाहिने हाथ की स्रोर दिख्या स्रौर बाएं हाथ की स्रोर उत्तर दिशा होती है। इन्हें ताप-दिशा कहा जाता है \*\*।

निमित्त-कथन आदि प्रयोजन के लिए दिशा का एक प्रकार और होता है। प्रशापक जिस और मुंह किये होता है वह पूर्व, उसके १९७ आग पश्चिम, दोंनों पार्श्व दिश्वण श्रीर उत्तर होते हैं। इन्हें प्रज्ञापक दिशा कहा जाता है भाग

**म**ल

श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार काल औपचारिक द्रव्य है। वस्तु-कृत्या वह जीव श्रीर अजीव की पर्याय है "। जहाँ इसके जीव अजीव की पर्याय होने का उल्लेख है, वहाँ इसे द्रव्य भी कहा गया है "१ ये दोनों कथन विरोधी नहीं किन्तु सापेख हैं। निश्चय-दृष्टि में काल जीव-अजीव की पर्याय है और व्यवहार-दृष्टि में वह द्रव्य है। उसे द्रव्य मानने का कारण उसकी उपयोगिता है—"उपकारक द्रव्यम्।" वर्तना आदि काल के उपकार हैं। इन्हीं के कारण वह द्रव्य माना जाता है। पदार्थों की स्थित आदि के लिए जिसका व्यवहार होता है, वह आविलकादिरूप काल जीव, अजीव से मिन्न नहीं है, उन्हों की पर्याय है "।

दिगम्बर आचार्य काल को आगुरूप मानते हैं पर। वैदिक दर्शनों में भी काल के सम्बन्ध में नैश्चियक और व्यावहारिक दोनों पन्न मिलते हैं। नैयायिक और वेशेषिक काल को सर्वव्यापी और स्वतन्त्र द्रव्य मानते हैं पर्भ। योग संख्य आदि दर्शन काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते पर्भ।

### कालवाद का आधार

श्वेताम्बर-परम्परा की दृष्टि से श्रीपचारिक श्रीर दिगम्बर-परम्परा की दृष्टि से वास्तिविक काल के उपकार या लिंग पांच हैं—वर्तना, परिणाम, किया, परत्व श्रीर श्रपरत्व ""। न्याय-दर्शन के श्रनुसार परत्व श्रीर श्रपरत्व श्रादि काल के लिंग है "। वैशेषिक—पूर्व, श्रपर, युगपत्, श्रयुगपत्, चिर श्रीर चिप्र को काल के लिंग मानते हैं "।

## कालाणुओं के अस्तित्व का आधार

एगम्हि संति समये, सम्भव ठिइगास सण्गिदा ऋडा। समयस्स सञ्बद्धाल, एसहि कालागु सन्भावी—प्रन० १४३

एक-एक समय में उत्पाद, घौंच्य श्रीर व्यय नामक अर्थ काल के सदा होते हैं। यही कालाणु के श्रस्तित्व का हेतु है।

## विज्ञान की दिष्टि में आकाश और काल

आइन्स्टीन के अनुसार—आकाश और कास कोई स्वतन्त्र सथ्य नहीं हैं। ये द्रव्य या पदार्थ के धर्म मात्र हैं।

किसी भी वस्तु का ऋस्तित्व पहले तीन दिशाओं ---सम्बाई, चौड़ाई और गहराई या अंचाई में माना जाता था। ऋगइन्स्टीन ने वस्तु का ऋस्तित्व चार दिशाओं में माना।

बस्तु का रेखागियत (ऊंचाई, लम्बाई, चौड़ाई) में प्रसार आकाश है श्रीर उसका क्रमानुगत प्रसार काल है। काल श्रीर आकाश दो भिन्न तथ्य नहीं हैं।

ज्यों ज्यों काल बीतता है त्यों तह सम्बा होता जा रहा है। कास आकाश सापेच है। काल की लम्बाई के साथ-साथ आकाश (विश्व के आयतन) का भी प्रसार हो रहा है। इस प्रकार काल और आकाश दोनों वस्तु धर्म हैं <sup>६०</sup>।

## अस्तिकाय और काल

धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव—ये पांच अस्तिकाय हैं। ये तिर्यक-प्रचय-स्कन्ध रूप में हैं, इसलिए उन्हें अस्तिकाय कहा जाता है। धर्म, अधर्म, आकाश और एक जीव एक स्कन्ध हैं। इनके देश या प्रदेश वे विभाग काल्पनिक हैं। ये अविभागी हैं। पुद्गल विभागी हैं। उसके स्कन्ध और परमाशु—ये दो मुख्य विभाग हैं। परमाशु उसका अविभाज्य भाग है। दो परमाशु मिलते हैं— दिप्रदेशी स्कन्ध बनता है। जितने परमाशु मिलते हैं उतने प्रदेशों का स्कन्ध बन जाता है। प्रदेश का अर्थ है पदार्थ का परमाशु जितना अवयव या माग। धर्म, अधर्म, आकाश और जीव के स्कन्धों को परमाशु जितने विभाग किए जाए तो आकाश के अनन्त और शेष तीनों के असंख्य होते हैं। इसलिए आकाश को अनन्त प्रदेशी और शेष तीनों को असंख्य प्रदेशी कहा है। देश बुद्ध-कल्पित होता है, उसका कोई निश्चित परिमाश्य नहीं बताया जा सकता।

|         | स्कन्ध                                             | देश             | प्रदेश                             |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| ्धर्म   | एक                                                 | <b>भ्र</b> नियत | श्रसंख्य                           |
| श्रधर्म | एक                                                 | ग्रमियत         | श्रसंख्य                           |
| श्राकाश | एक                                                 | श्रनियत         | श्रनन्त                            |
| पुद्गल  | श्रनन्त<br>(द्वि प्रदेशी यावत्<br>श्रनन्त प्रदेशी) | श्च नियत        | दो यावत् ग्रनन्त<br>परमा <b>णु</b> |
| एक जीव  | एक                                                 | श्च नियत        | ग्रसंख्य                           |

काल के अतीत समय नष्ट हो जाते हैं। अनागत समय अनुत्पन्न होते हैं। इसलिए उसका स्कन्ध नहीं बनता। वर्तमान समय एक होता है, इसलिए उसका तिर्यक्षचय (तिरछा फैलाब) नहीं होता। काल का स्कन्ध या तिर्यक् प्रचय नहीं होता, इसलिए वह अस्तिकाय नहीं है।

दिगम्बर-परम्परा के अनुसार कालागुओं की संख्या लोकाकाश के तुल्य है। आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालागु अवस्थित है। काल शक्ति और व्यक्ति की अपेद्धा एक प्रदेश वाला है। इसलिए इसके तिर्यक प्रचय नहीं होता। धर्म आदि पांचों द्रव्य के तिर्यक प्रचय चेत्र की अपेद्धा से होता है। अगेर अर्थ प्रचय काल की अपेद्धा से होता है। उनके प्रदेश समूह होता है, इसलिए वे फैलते हैं और काल के निमित्त से उनमें पौर्वापर्य या कमानुगत प्रसार होता है। समयों का प्रचय को है वहीं काल द्रव्य का अर्थ प्रचय है। काल स्वयं समय रूप है। उसकी परिणित किसी दूसरे

निमित्त की श्रपेका से नहीं होती <sup>६ ९</sup> । केवल ऊर्ध्व-प्रचय वाला द्रव्य श्रस्तिकाय नहीं होता । काल के विभाग

काल चार प्रकार का होता है-प्रमाण-काल, यथायु निवृत्ति-काल, मरण-काल और अद्धा-काल <sup>६२</sup>।

काल के द्वारा पदार्थ मापे जाते हैं, इसलिए उसे प्रमाण-काल कहा जाता है।

जीवन और मृत्यु भी काल सापेच हैं, इसलिए जीवन के अवस्थान को यथायु-निर्मृतिकाल और उसके अन्त को मरण काल कहा जाता है।

स्यं, चन्द्र श्रादि की गति से सम्बन्ध रखने वाला श्रद्धा-काल कहलाता है। काल का प्रधान-रूप श्रद्धा-काल ही है। शेष तीनों इसीके विशिष्ट रूप हैं। श्रद्धा-काल व्यावहारिक है। वह मनुष्य-लोक में ही होता है। इसीलिए मनुष्य लोक को 'समय-चेत्र' कहा जाता है। निश्चय-काल जीव- श्रजीव का पर्याय है, वह लोकालोक व्यापी है। उसके विभाग नहीं होते। समय से लेकर पुद्गल-परावर्त तक के जितने विभाग हैं, वे सब श्रद्धा-काल के हैं विश्व । इसका सर्व सूद्धम भाग समय कहलाता है। यह श्रविमाज्य होता है। इसकी प्ररूपणा कमल-पत्र भेद श्रीर वस्त्र-विदारण के द्वारा की जाती है।

- (क) एक दूमरे से मटे हुए कमल के सौ पत्तों को कोई वलवान् व्यक्ति सूई से छेद देता है, तब ऐमा ही लगता है कि सब पते साथ ही छिद गए, किन्तु यह होता नहीं। जिस समय पहला पत्ता छिदा, उस समय दूसरा नहीं। इसी प्रकार सब का छेदन कमशः होता है।
- (ख) एक कलाकुशल युवा श्रीर बलिष्ठ जुलाहा जीर्य-शीर्य वस्त्र या साड़ी को इतनी शीव्रता से फाड़ डालता है कि दर्शक को ऐसा लगता है मानो सारा वस्त्र एक साथ फाड़ डाला, किन्तु ऐसा होता नहीं। वस्त्र श्रमेक तन्तुश्रों से बनता है। जब तक ऊपर के तन्तु नहीं फटते तब तक नीचे के तन्तु नहीं फट सकते। अतः यह निश्चित है कि वस्त्र फटने में काल-भेद होता है।

तास्तर्य वह है कि क्लब अनेक तन्तुओं से बनता है। प्रत्येक तन्तु में अनेक रूप होते हैं। उनमें भी ऊपर का रूआ पहले छिदता है, तब कहीं उसके नीचे का रूआ छिदता है। अनन्त परमागुओं के मिलन का नाम संघात है। अनन्त उसमित होती है। ऐसी अनन्त समितियों के संगठन से तन्तु के ऊपर का एक रूआ बनता है। इन उसका छेवन कमशः होता है। तन्तु के पहले रूप के छेदन में जितना समय लगता है, उसका अत्यन्त स्टूम अंश यानी असंख्यातवां भाग (हिस्सा) समय कहता है।

```
श्रविभाज्य काल
                       ---एक समय
ऋतंख्य समय
                       -- एक आवलिका
२५६ स्रावलिका
                       -एक चल्लक भव ( सब से छोटी आयु )
२२२३---- श्रावलिका--एक उच्छवास निःश्वास
     २४५८
४४४६----- ऋावलिका या
     इ७७३
साधिक १७ जुल्लक भव
                         🖁 —एक प्राण
या एक श्वासोच्छवास
७ प्राप
                          ---एक स्तोक
७ स्तोक
                           -एक लव
                          —एक घड़ी (२४ मिनट)
३८॥ लब
७७ लव
                          -- दो घड़ी। श्रयवा,
                           –६५५३६ जुल्लक भव। या,
                          --१६७७७२१६ स्नावलिका अथवा.
                          --३७७३ प्रास्। अथवा,
                         -- एक मुहूर्त ( सामायिक काल )
३० सहूर्स
                         --- एक दिन रात ( ऋहो रात्र )
१५ दिन
                        ---एक पत्त
```

# जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

-एक मास २ पत्त २ मास ---एक ऋत् ~एक ऋयन ३ ऋत -एक साल २ ऋयन --एक युग ५ साल ७० कोड़ाकोड़ ५६ लाख कोड़ वर्ष-एक पूर्व ---एक पल्योपम<sup>६४</sup> ऋसंख्य वर्ष १० कोडाकोड पल्योपम ---एक सागर २० कोड़ाकोड़ सागर ---एक काल चक --- एक पुदुगल परावर्तन अनन्त काल चक

इन सारे विभागों को संद्येष में श्रतीत, प्रत्युत्पन्त-वर्तमान श्रीर श्रनागत कहा जाता है।

### पुद्रगल

विज्ञान जिमको मैटर (Matter) श्रीर न्याय-वैशेषिक श्रादि जिसे मौतिक तत्त्व कहते हैं, उसे जैन-दर्शन में पुद्गल संज्ञा दी है। बौद्ध-दर्शन में पुद्गल शब्द श्रालय-विज्ञान—चेतनासन्ति के श्रथं में प्रयुक्त हुश्रा है। जैन-शास्त्रों में भी श्रमेदोपचार से पुद्गल युक्त श्रात्मा को पुद्गल कहा है "। किन्तु मुख्यतया पुद्गल का श्रथं है मृतिक द्रव्य। छह द्रव्यों में काल को छोड़कर शेष पांच द्रव्य श्रस्तिकाय हैं—यानी श्रवयवी हैं, किन्तु फिर भी इन सबकी स्थिति एक सी नहीं। जीव, धर्म, श्रधमं श्रीर श्राकाश—ये चार श्रविभागी हैं। इनमें संयोग श्रीर विभाग नहीं होता। इनके श्रवयव परमाणु द्वारा कल्पित किये जाते हैं। कल्पना करों—यदि इन चारों के परमाणु जितने-जितने खण्ड करें तो जीव, धर्म श्रधमं के श्रसंख्य श्रीर श्राकाश के श्रनन्त खण्ड होते हैं। पुद्गल श्रलंड द्रव्य नहीं है। उसका सबसे छोटा रूप एक परमाणु है श्रीर सबसे बड़ा रूप है विश्वव्यापी श्रचित महास्कन्ध विशे । इसीलिए उसकी पूरण-गलन-धर्मा कहा है। छोटा-बड़ा सुद्म-स्थूल, हल्का-भारी, लम्बा-चौड़ा, बन्ध-भेद, श्राकार, प्रकाश-श्रन्धकार, ताप-छाया इनको पौद्गलिक मानना जैन तस्व-शान की सुद्म-दृष्ट का परिचायक है।

तस्त्व-संख्या में परमाणु की स्रतन्त्र गणना नहीं है। वह पुद्गल का ही एक विभाग है। पुद्गल के दो प्रकार बतलाए हैं कि :—

१-परमाणु-पुद्गल।

नो परमाणु-पुद्गल-द्वयणुक स्त्रादि स्कन्ध।

पुद्गल के विषय में जैन-तस्व-वेत्ताश्चों ने जो विवेचना श्रौर विश्लेषणा दी है, उसमें उनकी मौलिकता सहज सिद्ध है।

यद्यपि कई पश्चिमी विद्वानों का खयाल है कि भारत में परमाणुवाद यूनान से आया, किन्तु यह सही नहीं। यूनान में परमाणुवाद का जन्म-दाता डिमोकिटस हुआ है। उसके परमाणुवाद से जैनों का परमाणुवाद बहुतांश में मिन्न है, मौलिकता की दृष्टि से सर्वथा भिन्न है। जैन-दृष्टि के अनुसार परमाणु चेतन का प्रतिपच्ची है, जबकि डिमोकिटस के मतानुसार आत्म-सूद्म परमाणुओं का ही विकार है।

कई मारतीय विद्वान् परमाणुवाद को कणाद ऋषि की उपज मानते हैं। किन्तु तटस्थ दृष्टि से देखा जाए तो वैशेषिकों का परमाणुवाद जैन-परमाणुवाद से पहले का नहीं है ऋीर न जैनों की तरह वैशेषिकों ने उसके विभिन्न पहलुऋों पर वैज्ञानिक प्रकाश ही डाला है। इस विषय में 'दर्शन-शास्त्र का इतिहास' पुस्तक के लेखक का मत मननीय है '। उन्होंने लिखा है कि भारतवर्ष में परमाणुवाद के सिद्धान्त को जन्म देने का श्रेय जैन दर्शन को मिलना चाहिए। उपनिषद में ऋणु शब्द का प्रयोग हुऋा है, जैसे—'ऋणीरणीयान् महतो महीयान्', किन्तु परमाणुवाद नाम की कोई वस्तु उनमें नहीं पाई जाती। वेशेषिकों का परमाणुवाद शायद इतना पुराना नहीं है।

ई० पू० के जैन-सूत्रों एवं उत्तरवर्ती साहित्य में परमाणु के खरूप श्रीर कार्य का सूत्मतम श्रान्वेषण परमाणुवाद के विद्यार्थी के लिए श्रात्यन्त उपयोगी है।

#### परमाणु का स्वरूप

जैन-परिभाषा के अनुसार अलेख, अभेख, अश्राह्म, अदाह्म और निर्विभागी पुद्गल को परमाणु कहा जाता है ६९। आधुनिक विज्ञान के विद्यार्थी को परमाणु

के उपलक्षणों में सन्देह हो सकता है, कारण कि विकान के सूहम यन्त्रों में परमाणु की ऋविभाज्यता सुरिच्चत नहीं है।

परमाणु श्रागर श्रविभाज्य न हो तो उसे परम+श्रणु नहीं कहा जा सकता। विज्ञान-सम्मत परमाणु टूटता है, उसे भी हम श्रस्वीकार नहीं करते। इस समस्या के बीच हमें जैन-सूत्र श्रानुयोगद्वार में वर्णित परमाणु-द्विविधता का सहज स्मरण हो श्राता है °°—

१ स्हम परमाणु ।

२ व्यावहारिक परमाणु।

सूद्रम परमाणु का स्वरूप वही है, जो कुछ ऊपर की पंक्तियों में बताया गया है। व्यावहारिक परमाणु अनन्त सूद्रम परमाणुओं के समुदय से बनता है "। वस्तुवृत्त्या वह स्वयं परमाणु-पिंड है, फिर भी साधारण दृष्टि से भाह्य नहीं होता और साधारण अस्त्र-शस्त्र से तोड़ा नहीं जा सकता, थोड़े में उसकी परिणति सूद्रम होती है, इसलिए व्यवहारतः उसे परमाणु कहा गया है। विज्ञान के परमाणु की तुलना इस व्यावहारिक परमाणु से होती है। इसलिए परमाणु के टूटने की बात एक सीमा तक जैन-दृष्टि को भी स्वीकार्य है। पुद्रगल के गुण

स्पर्श-शीत, उष्ण, रत्त, स्निग्ध, लघु, गुरु, मृदु श्रीर कर्कश। रस-श्राम्ल, मधुर, कटु, कपाय श्रीर तिक्त।

गन्ध-सुगन्ध स्त्रीर दुर्गन्ध।

वर्ष-कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत।

ये बीस पुद्गल के गुण हैं।

यद्यपि संस्थान—परिमंडल, वृत्त, व्यंश, चतुरंश ऋ।दि पुद्गल में ही होता है, फिर भी उसका गुण नहीं है ७१।

सूहम परमाणु द्रव्य रूप में निरवयव और ऋविमाज्य होते हुए भी पर्याय हिन्द से वैसा नहीं है " । उसमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श—ये चार गुण और अनन्त पर्याय होते हैं " । एक परमाणु में एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस और दो स्पर्श (शीत-उष्ण, स्निम्ध-रुच्च, इन युगलों में से एक-एक) होते हैं। पर्याय की हिन्द से एक गुण वाला है और अनन्त

गुण बाला परमाणु एक गुण बाला । एक परमाणु में वर्ण से वर्णान्तर, गम्ब से गन्धान्तर, रस से रसान्तर और स्पर्श से स्पर्शान्तर होना जैन-दृष्टि-सम्मत है।

एक गुण वाला पुद्गल यदि छसी रूप में रहे तो जधन्यतः एक समय और छत्कुष्टतः असंख्य काल तक रह सकता है " | द्विगुण से लेकर अनन्त गुण तक के परमाणु पुद्गलों के लिए यही नियम है | बाद में छनमें परिवर्तन अवश्य होता है | यह वर्षा विषयक नियम गन्ध, रस और स्पर्श पर भी लागू होता है |

## परमाणु की अतीन्द्रियता

परमाणु इन्द्रियमाह्म नहीं होता। फिर भी श्रमूर्त्त नहीं है, वह रूपी है। परमाणु मूर्त्त होते हुए.भी दृष्टि-गोचर नहीं होता, इसका कारण है उसकी सूक्ष्मता।

केनल-ज्ञान का विषय मूर्च श्रीर अमूर्त दोनों प्रकार के पदार्थ हैं। इसलिए केनली (सर्वश्र श्रीर श्रतीन्द्रिय-द्रष्टा। तो परमाणु को जानते ही हैं; चाहे वे संसार-दशा में हों, चाहे तिद्ध हो। श्रकेनली यानी छुद्धस्थ श्रथना चायोपशमिक ज्ञानी—जिसका श्रावरण-विलय श्रपूर्ण है, परमाणु को जान भी सकता है, नहीं भी। श्रवधिज्ञानी—रूपी द्रव्य विषयक प्रत्यच्च वाला योगी उसे जान सकता है, इन्द्रिय प्रत्यच्च वाला व्यक्ति नहीं जान सकता है।

एक प्राचीन श्लोक में उक्त लच्चग्य-दिशा का संकेत मिलता है — कारणमेव तदन्त्यं, स्क्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः। एकरसवर्णगन्धो, द्विस्पर्शः कार्यलिङ्गश्च ॥

## परमाणुसमुदय---रकन्ध और पारमाणविक जगत्

यह हश्य जगत्—पौद्गलिक जगत् परमाणुसंघटित है। परमाणुश्रों से स्कन्ध बनते हैं श्रीर स्कन्धों से स्थूल पदार्थ। पुद्गल में संघातक और विघातक —ये दोनों शक्तियाँ हैं। पुद्गल शब्द में ही 'पूरण श्रीर गलन' इन दोनों का मेल हैं " । परमाणु के मेल से स्कन्ध बनता है और एक स्कन्ध के टूटने से भी श्रनेक स्कन्ध बन जाते हैं। यह गलन और मिलन की प्रक्रिया स्वामाविक मी होती है और प्राणी के प्रयोग से भी। कारणिक पुद्गल की श्रवस्थाएं

सादि, सान्त होती है; अनादि, अनन्त नहीं पट । पुद्गल में अगर वियोजक शिक्त नहीं होती तो सब अणुओं का एक पिण्ड बन जाता और यदि संयोजक शिक्त नहीं होती तो एक-एक अणु अलग-अलग रहकर कुछ नहीं करपाते। प्राणी-जगत् के प्रति परमाणु का जितना भी कार्य है, वह सब परमाणुसमुदयकन्य है और साफ कहा जाए तो अनन्त परमाणुस्कन्य ही प्राणीजगत् के लिए उपयोगी हैं पर।

## रकन्ध-भेद की प्रक्रिया के कुछ उदाहरण

दो परमाणु-पुद्गल के मेल से द्विप्रदेशी स्कन्ध बनता है श्रीर द्विप्रदेशी स्कन्ध के मेद से दो परमाणु हो जाते हैं ८०।

तीन परमाणु मिलने से त्रिप्रदेशी स्कन्ध बनता है ऋौर उनके ऋलगाव में दो विकल्प हो सकते. हैं—तीन परमाणु ऋथवा एक परमाणु ऋौर एक दिप्रदेशी स्कन्ध।

चार परमाणु के समुदय से चतुःप्रदेशी स्कन्ध बनता है श्रीर उसके मेद के चार विकल्प होते हैं —

- १--एक परमाणु श्रीर एक त्रिप्रदेशी स्कन्ध।
- २-दो द्विप्रदेशी स्कन्ध ।
- ३--दो प्रथक् पृथक् परमाणु और एक द्विप्रदेशी स्कन्ध।
- ४-- चारी पृथक्-पृथक परमाणु ।

# पुद्गल में उत्पाद, व्यय और धौव्य

पुर्गल शाश्वत भी है और अशाश्वत भी १ द्रव्यार्थतया शाश्वत है और पर्यायरूप में अशाश्वत । परमाशु-पुर्गल द्रव्य की अपेद्धा अचरम है। यानी परमाशु संघात रूप में परिश्वत होकर भी पुनः परमाशु वन जाता है। इसलिए द्रव्यत्व की दृष्टि से चरम नहीं है। चेत्र, काल और भाव की अपेद्धा चरम भी होता है और अचरम भी ८ ।

पुद्रगल की द्विविधा परिणति

पुद्गल की परिणित दो प्रकार की होती है — र-चक्ष्म।

#### २-बादर।

अनन्त प्रदेशी स्कन्ध भी जब तक सूक्ष्म परिणति में रहता है, तब तक इन्द्रियप्राह्म नहीं बनता और सूक्ष्म परिणति वाले स्कन्ध चतुःस्पर्शी होते हैं। एक्त्यतीं चार स्पर्श बादर परिणाम वाले चार स्कन्धों में ही होते हैं,। गुष-लघु और मृहु-कठिन — ये स्पर्श पूर्ववर्ती चार स्पर्शों के सापेच्च संयोग से बनते हैं। रूच स्पर्श की बहुलता से लघु स्पर्श होता है और स्निग्ध की बहुलता से गुष्क। शीत व स्निग्ध स्पर्श की बहुलता से मृद स्पर्श और उष्ण तथा रुच की बहुलता से कर्कश स्पर्श बनता है। तात्पर्य यह है कि सूद्रम परिणति की बिद्यति के साथ-साथ जहाँ स्थूल परिणति होती है, वहाँ चार स्पर्श भी बढ़ जाते हैं। पुद्रगल के विचार

पुद्गल द्रव्य चार प्रकार का माना गया है -3:--

१--स्कन्ध

२-- स्कन्ध-देश

३---स्कन्ध-प्रदेश

४---परमाग्र

स्कन्ध — परमाग्रु-प्रचय । देश — स्कन्ध का कल्पित विभाग । प्रदेश — स्कन्ध से अप्रथम्भृत अविभाज्य अरंश । परमाग्रु — स्कन्ध से प्रथम् निरंश-तत्त्व ।

प्रदेश श्रीर परमासु में सिर्फ स्कन्ध से पृथग्भाव श्रीर श्रपृथग्भाव का अन्तर है।

# पुद्गल कबसे और कब तक ?

प्रवाह की अपेद्या स्कन्ध और परमाशु अनादि अपर्यविसत हैं। कारण कि इनकी सन्तित अनादिकाल से चली आ रही है और चलती रहेगी। स्थिति की अपेद्या यह सादि सपर्यवसान भी है। जैसे परमाशुक्रों से स्कन्ध बनता है और स्कन्ध-मेद से परमाशु बन जाते हैं।

परमासु परमासु के रूप में, स्कन्ध स्कन्ध के रूप में रहें तो कम-से-कम एक समय और अधिक से अधिक असंख्यात काल तक रह सकते हैं दें। बाद में तो उन्हें बदलना ही पड़ता है। यह इनकी कालसापेक्ष स्थिति है। चेत्रसापेक्ष स्थिति —ररमासु अथवा स्कन्ध के एक चेत्र में रहने की स्थिति मी यही है।

परमाशु के स्कन्धरूप में परिणत होकर फिर परमाशु बनने में जधन्यतः एक समय और उत्कृष्टतः असंख्य काल लगता है टंप। और द्व्यशुकादि स्कन्धों के परमाशुरूप में अथवा त्र्यशुकादि स्कन्धरूप में परिणत होकर फिर मूल रूप में आने में जधन्यतः एक समय और उत्कृष्टतः अनन्त काल लगता है।

एक परमाशु अथवा स्कन्ध जिस आकाश-प्रदेश में थे और किसी कारण-वश वहाँ से चल पढ़े, फिर एसी आकाश-प्रदेश में उत्कृष्टतः अनन्त काल के बाद और जघन्यतः एक समय के बाद ही आ जाते हैं दें। परमाशु आकाश के एक प्रदेश में ही रहते हैं। स्कन्ध के लिए यह नियम नहीं है। वे एक, दो संख्यात, असंख्यात प्रदेशों में रह सकते हैं। यावत्—समृचे लोकाकाश तक भी फैल जाते हैं? समृचे लोक में फैल जाने वाला स्कन्ध 'अचित्त महास्कन्ध' कहलाता है।

## पुद्गल का अप्रदेशित्व और सप्रदेशित्व

स्कन्ध-द्रव्य की ऋषेद्धा स्कन्ध सप्रदेशी होते हैं ८०। जिस स्कन्ध में जितने परमाणु होते हैं, वह तत्परिमाणप्रदेशी स्कन्ध कहलाता है।

चेत्र की अपेचा स्कन्ध सप्रदेशी भी होते हैं और अप्रदेशी भी। जो एक आकाश-प्रदेशावगाही होता है, वह अप्रदेशी और जो हो आदि आकाश-प्रदेशावगाही होता है, वह सप्रदेशी।

काल की श्रपेचा जो स्कन्ध एक समय की स्थित वाला होता है, यह श्रप्रदेशी श्रीर जो इससे श्रधिक स्थिति वाला होता है, वह सप्रदेशी।

भाव की अपेद्धा एक गुण वाला अप्रदेशी और अधिक गुण वाला सप्रदेशी। परमाणु

द्रव्य की ऋषेच्या परमाशु ऋप्रदेशी होते हैं। च्रेत्र की ऋषेचा ऋप्रदेशी होते हैं। काल की ऋषेच्या एक समय की स्थिति वाला परमाणु ऋप्रदेशी ऋषे ऋषिक समय की स्थिति वाला सप्रदेशी। भाव की ऋषेच्या एक गुण वाला ऋप्रदेशी और ऋषिक गुण वाला सप्रदेशी।

## परिणमन के तीन हेतु "

परियामन की अपेचा पुद्गल तीन प्रकार के होते हैं :---

२---प्रायोगिक

३---मिश

स्वभावतः जिनका परिणमन होता है वे वैस्तिक, जीव के प्रयोग से शरीरादि रूप में परिणत पुद्गल प्रायोगिक और जीव के द्वारा मुक्त होने पर भी जिनका जीव के प्रयोग से हुआ परिणमन नहीं छुटता अथवा जीव के प्रयत्न और स्वभाव दोनों के संयोग से जो बनते हैं, वे मिश्र कहलाते हैं, जैसे—

१--प्रायोगिक परिणाम--जीवच्छरीर

२-- मिश्र परिणाम-- मृत शरीर

३ - वैस्रसिक परिणाम - उल्कापात

इनका रूपान्तर असंख्य काल के बाद अवश्य ही होता है।

पुद्गल द्रव्य में एक ग्रहण नाम का गुण होता है। पुद्गल के सिवाय अपन्य पदार्थों में किसी दूसरे पदार्थ से जा मिलने की शक्ति नहीं है। पुद्गल का आपस में मिलन होता है वह तो है ही, किन्तु इसके अतिरिक्त जीव के द्वारा उसका ग्रहण किया जाता है। पुद्गल स्वयं जाकर जीव से नहीं चिपटला, किन्तु वह जीव की किया से आकृष्ट होकर जीव के साथ संलग्न होता है। जीव-सम्बद्ध पुद्गल का जीव पर वहुविध अपसर होता है, जिसका औदारिक आपादि वर्गणा के रूप में आगे उल्लेख किया जाएगा।

## प्राणी और पुदूराल का सम्बन्ध

प्राणी के उपयोग में जितने पदार्थ श्राते हैं, वे सब पौद्गलिक होते हैं ही, किन्तु विशेष ध्यान देने की बात यह है कि वे सब जीव-शरीर में प्रयुक्त हुए होते हैं। तात्पर्य यह है कि मिट्टी, जल, श्राग्नि, वायु, साग-सब्जी श्रीर श्रस कायिक जीवों के शरीर या शरीरमुक्त पुद्गल हैं।

दूसरी दृष्टि से देखें तो स्थूल स्कन्ध वे ही हैं, जो विस्तसा-परिणाम से औदारिक आदि वर्गणा के रूप में सम्बद्ध होकर प्राणियों के स्थूल शरीर के रूप में परिणत अथवा उससे मुक्त होते हैं < । वैशेषिकों की तरह जैन-दर्शन में पृथ्वी, पानी आदि के परमाणु पृथ्या लक्षण वाले नहीं हैं। इन सब में स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण, वे सभी गुण रहते हैं।

## पुद्गल की गति

परमाणु स्वयं गतिशील है। वह एक खण में लोक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो असंख्य योजन की दूरी पर है, चला जाता है। गति-परिणाम उसका स्वाभाविक धर्म है। धर्मास्तिकाय उसका प्रेरक नहीं, सिर्फ सहायक है। दूसरे शब्दों में गति का उपादान परमाणु स्वयं है। धर्मास्तिकाय तो उसका निमित्तमात्र है °।

परमासु सैज (सकम्प) भी होता है " श्लीर श्रुनेज (श्रुकम्प) भी । कदाचित् वह चंचल होता है, कदाचित् नहीं । उनमें न तो निरन्तर कम्प-भाव रहता है श्लीर न निरन्तर श्रुकम्प-भाव भी ।

द्र्यग्रु-स्कन्ध में कदाचित् कम्पन कदाचित् श्रकम्पन होता है। वे द्र्यंश होते हैं, इसलिए उनमें देश-कम्प श्रीर देश-श्रकम्प ऐसी स्थिति भी होती है।

त्रिप्रदेशी स्कन्ध में कम्प-श्रकम्प की स्थिति द्विप्रदेशी स्कन्ध की तरह होती है। सिर्फ देश-कम्प के एक वचन और द्विवचन सम्बन्धी विकल्पों का भेद होता है। जैसे एक देश में कम्प होता है, देश में कम्प नहीं होता। देश में कम्प होता है, देशों (दो) में कम्प नहीं होता। देशों (दो) में कम्प होता है, देश में कम्प नहीं होता।

चतुः प्रदेशी स्कन्ध में देश में कम्प, देश में अकम्प, देश में कम्प श्रीर देशों (दो) में अकम्प, देशों (दो) में अकम्प श्रीर देश में अकम्प, देश में कम्प श्रीर देशों में अकम्प होता है।

् पाँच प्रदेश यावत् स्रमन्तप्रवेशी स्कन्ध की भी यही स्थिति है। पुद्गल के आकार-प्रकार

परमाणु पुद्गल अनर्द्ध, अमध्य और अप्रदेश होते हैं ।
दिप्रदेशी स्कन्ध सार्द्ध, अमध्य और सप्रदेश होते हैं ।
अप्रदेशी स्कन्ध अनर्द्ध, समध्य और सप्रदेश होते हैं ।
समसंख्यक परमाणु स्कन्धों की स्थिति दिप्रदेशी स्कन्ध की तरह होती है
और विषम संख्यक परमाणु स्कन्धों की स्थिति त्रिप्रदेशी स्कन्ध की तरह ।
पुद्गल द्रव्य की चार प्रकार की स्थिति बतलाई गई है ।

१--द्रव्य स्थानायु

२--चेत्र स्थानायु

३--अवगाहन स्थानायु

४---भाव स्थानायु

- १—परमासु परमाणुरूप में ऋौर स्कन्ध स्कन्धरूप में ऋवस्थित हैं, वह द्रव्य स्थानायु है।
- २--- जिस आकाश-प्रदेश में परमाणु या स्कन्ध अवस्थित रहते हैं, उसका नाम है दोत्र स्थानायु।
- ३---परमाणु श्रीर स्कन्ध का नियत परिमाण में जो श्रवगाहन होता है, वह है श्रवगाहन स्थानायु।

च्चेत्र और अवगाहन में इतना अन्तर है कि च्चेत्र का सम्बन्ध आकाश प्रदेशों से है, वह परमाणु और स्कन्ध द्वारा अवगाह होता हैं तथा अवगाहन का सम्बन्ध पुद्गल द्रव्य से है। तात्पर्य, कि उनका अभुक-परिमाण च्चेत्र में प्रसरण होता है।

४---परमाणु और स्कन्ध के स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण की परिणति की भाव स्थानायु कहा जाता है।

## परमाणुओं का श्रेणी-विभाग

परमाणुस्रों की स्राठ मुख्य वर्गणाएँ (Qualities) है:--

१---श्रीदारिक वर्गणा

२ - वैक्रिय वर्गणा

३-- स्त्राहारक वर्गणा

४-वैजस वर्गणा

५ - कार्मण वर्गगा

६--- श्वासोछवास वर्गणा

७-वचन वर्गणा

⊏---मन वर्गणा

श्रीदारिक वर्गणा—स्यूल पुद्गंतल—पृथ्वी, पानी, श्रिक्रि, वायु, वनस्पति श्रीर त्रस जीवों के शरीर-निर्माण योग्य पुद्गल-समृह । वैक्रिय वर्गणा—छोटा-बड़ा, इस्का-भारी, दश्य-ऋदश्य आदि विविध कियाएं करने में समर्थ शरीर के योग्य पुद्गल-समूह । आहारक वर्गणा—योग-शक्तिजन्य शरीर के योग्य पुद्गल-समूह । तैजस वर्गणा—विद्युत-परमाणु-समूह (Electrical Molecues) कार्मण वर्गणा—जीवों की अन् असन् क्रिया के प्रतिफल में बनने वाला पुद्गल-समूह

श्वाशोच्छ्वास वर्गणा—स्त्रान-प्राण योग्य पुद्गल-समूह वचन वर्गणा—भाषा के योग्य पुद्गल-समूह । मन वर्गणा—चिन्तन में सहायक बनने वाला पुद्गल-समूह ।

इन वर्गणाश्ची के अवयव क्रमशः सूद्रम और श्चित प्रचय वाले होते हैं। एक पौद्गलिक पदार्थ का दूसरे पौद्गलिक पदार्थ के रूप में परिवर्तन होता है। वर्गणा का वर्गणान्तर के रूप में परिवर्तन होना भी जैन-दृष्टि-सम्मत है।

पहली चार वर्गणाएं अध्यस्पशीं—स्थूल स्कन्ध हैं। वे हल्की-भारी, मृदु-कठोर भी होती हैं। कार्मण, भाषा और मन—ये तीन वर्गणाएं चतुःस्पशीं— सुद्दम स्कन्ध हैं। इनमें केवल शीत, उप्ण, स्निग्ध, रुच्च—ये चार ही स्पर्श होते हैं। गुरु, लघु, मृदु, कठिन—ये चार स्पर्श नहीं होते। श्वासोच्छ्वास वर्गणा चतुःस्पशीं और अष्ट-स्पर्शी दोनों प्रकार के होते हैं। ध

## परमाणु-स्कन्ध की अवस्था

परमाणु स्कन्ध रूप में परिणत होते हैं, तब उनकी दस अवस्थाएँ — कार्य हमें उपलब्ध होती हैं :--

१—शब्द ९ ५

२---बन्ध

३-सीहम्य

४--स्थौल्य

५--संस्थान

६-मेद

७-- तम

८ ह्याया

- ६ श्रातप
- १० उद्योत
- ये पौद्गलिक कार्य तीन प्रकार के होते हैं :--
- १ प्रायोगिक ९६
- २ मिश्र
- ३ वैस्रसिक

इनका क्रमशः श्चर्य है — जीव के प्रयत्न से वनने वाली वस्तुएं जीव, के प्रयत्न श्चीर स्वभाव दोनों के संयोग से बनने वाली वस्तुएं तथा स्वभाव से बनने वाली वस्तुएं।

#### হাত্ত

जैन दार्शनिकों ने शब्द को केवल पौद्गलिक कहकर ही विश्राम नहीं लिया किन्तु उसकी उत्पत्ति, "शीध्रगति, "लोक व्यापित्व, "श्यायित्व, आदि विभिन्न पहलुओं पर पूरा प्रकाश डाला है ""। तार का सम्बन्ध न होते हुए भी सुघोषा घएटा का शब्द असंख्य योजन की दूरी पर रही हुई घएटाओं में प्रतिध्वनित होता है ""—यह विवेचन उस समय का है जबिक 'रेडियो' वायरलेस आदि का अनुसन्धान नहीं हुआ था। हमारा शब्द चणमात्र में लोकव्यापी बन जाता है, यह सिद्धान्त भी आज से दाई हजार वर्ष पहले ही प्रतिपादित हो चुका था।

शब्द पुद्गाल-स्कन्धों के संघात और भेद से उत्पन्न होता है। उसके भाषा शब्द ( अन्तर-सहित और अन्तर रहित ), नो भाषा शब्द ( आतोध शब्द और नो आतोध शब्द ) आदि अनेक भेद हैं।

बक्ता बोलने के पूर्व भाषा-परमागुन्नों को ग्रहण करता है, भाषा के रूप में जनका परिणमन करता है न्नीर तीसरी अवस्था है जत्सर्जन १०२। जत्सर्जन के द्वारा बाहर निकले हुए भाषा-पुद्गल त्राकाश में फैलते हैं। बक्ता का प्रयक्त न्नार मन्द हैं तो वे पुद्गल अभिन्न रहकर 'जल-तरंग-न्याय' से असंख्य योजन तक फैलकर शक्तिहीन हो जाते हैं। श्रीर यदि वक्ता का प्रयक्त तीन्न होता है तो वे भिन्न होकर दूसरे असंख्य स्कन्धों को ग्रहण करते-करते. अति सूद्धम काल में शोकान्त तक क्ली जाते हैं।

हम जो सुनते हैं वह बक्ता का मूल शब्द नहीं सुन पाते। बक्ता का शब्द श्रेषियों — ग्राकाश-प्रदेश की पंक्तियों में फैलता है। ये श्रेशियां बक्ता के पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, ऊंचे और नीचे छहीं दिशाश्रों में हैं।

हम शब्द की सम श्रेणी में होते हैं तो मिश्र शब्द सुनते हैं अर्थात् वक्ता द्वारा उच्चारित शब्द द्रव्यों और उनके द्वारा वासित शब्द-द्रव्यों को सुनते हैं।

यदि हम विश्रेगी (विदिशा) में होते हैं तो केवल वासित शब्द ही सुन पाते हैं १०३। सूक्ष्मता और स्थ्लता

परमाशु सहम हैं श्रीर श्रचित्त-महास्कन्ध स्थूल हैं। इनके मध्यवर्ती सीदम्य श्रीर स्थील्य श्रापेद्यिक हैं—एक स्थूल वस्तु की श्रपेद्या किसी दूसरी वस्तु को सहम श्रीर एक सूद्तम वस्तु की श्रपेद्या किसी दूसरी वस्तु को स्थूल कहा जाता है।

दिगम्बर त्राचार्य स्थूलता श्रीर सूहमता के श्राधार पर पुद्गल को खह भागों में विभक्त करते हैं:—

१--बादर-बादर--पत्थर स्नादि जो विभक्त होकर स्वयं न जुड़े।

२-बादर-प्रवाही पदार्थ जो विभक्त होकर स्वयं मिल जाएं।

३--सूद्रम बादर--धूम ऋादि जो स्थूल भासित होने पर भी ऋविभाज्य हैं।

४--बादर सुदम-रत स्त्रादि जो सुदम होने पर इन्द्रिय गम्य हैं।

५-- सूच्म-- कर्म-वर्गणा श्रादि जो इन्द्रियातीत हैं।

६--स्ट्म-स्ट्म-कर्म-नर्गणा से भी श्रखन्त स्ट्म स्कन्ध।

बन्ध

श्रवयवीं का परस्पर श्रवयव श्रीर श्रवयवी के रूप में परिशामन होता है— उसे बन्ध कहा जाता है। संयोग में केवल श्रन्तर रहित श्रवस्थान होता है किन्तु बन्ध में एकत्व होता है।

बन्ध के दो प्रकार हैं---

१--वैस्रसिक २--प्रायोगिक स्वभाव जन्य बन्ध वैस्रसिक कहलाता है। जीव के प्रयोग से जो बन्ध होता है उसे प्रायोगिक कहा जाता है। वैसितिक बन्ध सादि और अनादि-दोनों प्रकार का होता है। धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों का बन्ध अनादि है। सादि बन्ध केवल पुद्गलों का होता है। ब्रूबणुक आदि स्कन्ध बनते हैं वह सादि बन्ध है उसकी प्रक्रिया यह है—

स्कन्ध केवल परमाणुश्रों के संयोग से नहीं बनता। चिकने श्रीर रूखे परमाणुश्रों का परस्पर एकत्व होता है तब स्कन्ध बनता है श्रर्थात् स्कन्ध की उत्पत्ति का हेतु परमाणुश्रों का स्निग्धत्व श्रीर रुच्चत्व है।

विशेष नियम यह है---

- (१) जघन्य श्रंश वाले चिकने श्रौर रूखे परमासु मिलकर स्कन्ध नहीं बना सकते।
- (२) समान ऋंश वाले परमासु, यदि वे सदृश हो—केवल चिकने हो या केवल रूखे हों, मिलकर स्कन्ध नहीं बना सकते।
- (३) स्निग्धताया रूचतादो श्रंशया तीन श्रंश श्रादि श्रधिक हों तो सदृश परमाणु मिलकर स्कन्ध का निर्माण कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया में श्वेताम्बर श्रीर दिगम्बर-परम्परा में कुछ मतभेद है। श्वेताम्बर-परम्परा के श्रनुसार—

- (१) जधन्य स्रंश वाले परमाणु का स्रजधन्य-स्रंश वाले:परमाणु के साथ बन्ध होता है।
- (२) सदृश परमाणुश्रों में तीन-चार श्रादि श्रांश श्रधिक होने पर भी स्कन्ध होना माना जाता है।
- (३) दो श्रंश श्रादि श्रधिक हों तो बन्ध होता है—यह सदश परमाणुश्रों के लिए ही है।

दिगम्बर-परम्परा के अनुसार-

- (१) एक जघन्य श्रांश वाले परमाणु का दूसरे श्रावधन्य श्रांश वाले परमाणु के साथ वन्ध नहीं होता १०४।
- (२) सदश परमाणुश्रों में केवल दो स्रांश ऋधिक होने पर ही बन्ध मान जाता है १०५।

(३) दो श्रंश ऋषिक होने का विधान सहश-सहश की तरह असहश-असहश परमाणुओं के लिए भी है १०६।

| व्वेताम्बर-ग्रन्थ तत्त्वार्थं भाषानुसारिणी | टीका के अनुस | र            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| श्रंश                                      | सदश          | विसदृश       |  |  |  |  |
| १जघन्य जघन्य १०७                           | नहीं         | नहीं         |  |  |  |  |
| २-जघन्य ऐकाधिक                             | नहीं         | €            |  |  |  |  |
| ३जघन्य द्वयाधिक                            | <b>ह</b>     | ₹            |  |  |  |  |
| ४जघन्य त्र्यादि श्रिधिक                    | ŧ            | <del>ह</del> |  |  |  |  |
| ५ जघन्येतर समजघन्येतर                      | नहीं         | नहीं         |  |  |  |  |
| ६ — जघन्येतर एकाधिक जघन्येतर               | नहीं         | 8            |  |  |  |  |
| ७जधन्येतर द्वयाधिक जधन्येतर                | *            | <b>}</b>     |  |  |  |  |
| <जघन्तेर ऋधिक जघन्येतर                     | 8            | ŧ            |  |  |  |  |
| दिगम्बर-ग्रन्थ सर्वार्थसिद्धि के अनुसार    |              |              |  |  |  |  |
| <b>ग्रं</b> श                              | सदृश         | विसदृश       |  |  |  |  |
| १—जघन्य जघन्य                              | नहीं         | नहीं         |  |  |  |  |
| २जघन्य एकाधिक                              | नहीं         | नहीं         |  |  |  |  |
| ३जघन्य द्वयाधिक                            | नहीं         | नहीं         |  |  |  |  |
| ४—जघन्य <b>त्र्यादि श्र</b> धिक            | नहीं         | नहीं         |  |  |  |  |
| ५ — जघन्येतर सम जघन्येतर                   | नहीं         | नहीं         |  |  |  |  |
| ६जघन्येतर एकाधिक जघन्येतर                  | नहीं         | नहीं         |  |  |  |  |
| ७जघन्येतर द्याधिक जघन्येतर                 | है           | है           |  |  |  |  |

बन्ध काल में ऋधिक श्रंश वाले परमाणुहीन ऋश वाले परमाणुश्रों को अपने रूप में परिणत कर लेते हैं। पांच ऋंश वाले स्निग्ध परमाणु के योग से तीन श्रंश वाला स्निग्ध परमाणु पांच श्रंश वाला हो जाता है। इसी प्रकार पांच श्रंश वाले स्निग्ध परमाणु के योग से तीन श्रंश वाला रूखा परमाणु कि योग से तीन श्रंश वाला रूखा परमाणु स्निग्ध हो जाता है। जिस प्रकार स्निग्ध त्व हीनांश रूखत्व को अपने में मिला लेत है।

प्रभावि अधिक जघन्येतर नहीं

कमी-कभी परिस्थितिवश स्निन्ध परमाणु समांश रूख परमाणुश्रों को श्रीर रूख परमाणु समांश स्निन्ध परमाणुश्रों को भी श्रपने-श्रपने रूप में परिणत कर सेते हैं १०८।

विगम्बर-परम्परा को यह समांश-परिणति मान्य नहीं है ° ° ९ ।

आया—अपारदर्शक और पारदर्शक—दोनों प्रकार की होती है ।

आतप—उच्च प्रकाश या ताप किरण ।

उद्योत—शीत प्रकाश या ताप किरण ।

अविन—स्वयं गर्म होती है और उसकी प्रभा भी गरम होती है ।

आतप—ख्यं ठएडा और उसकी प्रभा गरम होती है ।

उद्योत—ख्यं ठएडा और उसकी प्रभा भी ठएडी होती है ।

## प्रतिविस्ब

गौतम-भगवन् ! काच में देखने वाला व्यक्ति क्या काच को देखता है ? श्रपने शरीर को देखता है ? अथवा अपने प्रतिविम्ब को देखता है ! वह क्या देखता है !

भगवान् गौतम ! काच में देखने वाला व्यक्ति कांच को नहीं देखता वह स्पष्ट है। अपने शरीर को भी नहीं देखता वह उसमें नहीं है। वह अपने शरीर का प्रतिविभव देखता है १ १ १

## प्रतिबिम्ब-प्रक्रिया औरउसका दर्शन

पौद्गलिक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। (१) सूहम (२) स्थूल । इन्द्रिय गोचर होने वाली सभी वस्तुएं स्थूल होती हैं। स्थूल वस्तुएं चयापचय धर्मक (घट-बढ़ जाने वाली) होती हैं। इनमें से रिश्मयां निकलती हैं—वस्तु आकार के अनुरूप छाया-पुद्गल निकलते हैं। और वे मास्कर या अमास्कर वस्तुओं में प्रतिविभिन्नत हो जाते हैं १९९१। अमास्कर वस्तु में पड़ने वाली छाया दिन में श्याम और रात को काली होती है। मास्कर वस्तुओं में पड़ने वाली छाया वस्तु के वर्णामुरूप होती है १९११। आदर्श में जो शरीर के अवयव संकान्त होते हैं वे प्रकाश के द्वारा वहाँ दृष्टिगत होते हैं। इसलिए आदर्शद्रस्टा व्यक्ति आदर्श में न आदर्श देखता है, न अपना शरीर किन्तु अपना प्रतिविभन्न देखता है।

# प्राणी-जगत् के प्रति पुद्गल का उपकार

स्राहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्रवास, भाषा स्रोर मन ये छह जीव की मुख्य कियाएं हैं। इन्हीं के द्वारा प्राणी की चेतना का स्थूल बोध होता है। प्राणी का स्राहार, शरीर, दृश्य, इन्द्रियाँ, श्वासोच्छ्नास स्रोर भाषा—ये सब पौद्गलिक हैं।

मानसिक चिन्तन भी पुद्गल-सहायापेचा है। चिन्तक चिन्तन के पूर्व चल में मन-वर्गणा के स्कन्धों को प्रहण करता है। उनकी चिन्तन के अनुकूल अप्रकृतियाँ बन जाती हैं। एक चिन्तन से दूसरे चिन्तन में संक्रान्त होते समय पहली-पहली अप्रकृतियाँ बाहर निकलती रहती हैं और नई-नई आकृतियाँ बन जाती हैं। वे मुक्त आकृतियाँ आकाश-मण्डल में फैल जाती हैं। कई थोड़े काल बाद परिवर्तित हो जाती हैं और कई असंख्य काल तक परिवर्तित नहीं भी होतीं। इन मन-वर्गणा के स्कन्धों का प्राणी के शरीर पर भी अनुकूल एवं प्रतिकृत परिणाम होता है। विचारों की हदता से विचित्र काम करने का सिद्धान्त इन्हीं का उपजीवी है।

यह समूचा दृश्य संसार पौद्गलिक ही है। जीव की समस्त वैभाविक अवस्थाएं पुद्गल-निमित्तक होती हैं। तात्पर्य-दृष्टि से देखा जाए तो यह जगत् जीव और परमाणुओं के विभिन्न संयोगों का प्रतिबिम्ब (परिणाम) है। जैन-सूत्रों में परमाणु और जीव-परमाणु की संयोगकृत दशाओं का अति प्रचुर वर्णन है। भगवती, प्रज्ञापना और स्थानाक आदि इसके आकर-प्रन्थ हैं। 'परमाणु-पट्त्रिशिका' आदि परमाणुविषयक स्वतन्त्र अन्यों का निर्माण जैन-तत्त्वज्ञों की परमाणुविषयक स्वतन्त्र अन्वेषणा का मूर्त रूप है। आज के विज्ञान की अन्वेषणाओं के विचित्र वर्ण इनमें भरे पड़े हैं। भारतीय वैज्ञानिक जगत् के लिए यह गीरव की बात है।

#### एक द्रव्य-अनेक द्रव्य

समानजातीय द्रव्यों की दृष्टि से सब द्रव्यों की स्थिति एक नहीं है। छह द्रव्यों में धर्म, ऋषर्म और ऋषकाश-ये तीन द्रव्य एक द्रव्य हैं—व्यक्ति रूप से एक हैं। इनके समानजातीय द्रव्य नहीं हैं। एक-द्रव्य द्रव्य व्यापक होते हैं। धर्म अधर्म समूचे लोक में व्यास हैं। आकाश लोक अलोक दोनों में व्यास है। काल, पुद्गल और जीव-ये तीन द्रव्य अनेक द्रव्य हैं-व्यक्ति रूप से अनन्त हैं।

पुद्गल द्रव्य सांख्य-सम्मत प्रकृति की तरह एक या व्यापक नहीं किन्तु अनन्त हैं, अनन्त परमाणु और अनन्त स्कन्ध हैं १९३ । जीवात्मा भी एक और व्यापक नहीं, अनन्त हैं । काल के भी समय अनन्त हैं १९४ । इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन-दर्शन में द्रव्यों की संख्या के दो ही विकल्प हैं—एक या अनन्त १९५ । कई प्रन्थकारों ने काल के असंख्य परमाणु माने हैं पर वह युक्त नहीं । यदि उन कालाणुओं को स्वतन्त्र द्रव्य माने तब तो द्रव्य-संख्या में विरोध आता है और यदि उन्हें एक समुद्य के रूप में माने तो अस्तिकाय की संख्या में विरोध आता है । इसलिए कालाणु असंख्य हैं और वे समूचे लोकाकाश में फैले हुए हैं। यह बात किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होती ।

## सादश्य-वैसादश्य

विशेष गुण की अपेत्ता पांचों द्रव्य-धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव विसदश हैं। सामान्य गुण की अपेत्ता वे सदर भी हैं। व्यापक गुण की अपेत्ता धर्म, अधर्म, आकाश सहश हैं। अमूत्तंत्व की अपेत्ता धर्म, आधर्म, आकाश और जीव सदश है। अत्वैतन्य की अपेत्ता धर्म, आधर्म, आकाश और पुद्गल सदश हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व प्रदेशत्व और अगुद-लघुत्व की अपेत्ता सभी द्रव्य सदश हैं।

## असंख्य द्वीप-समुद्र और मनुष्य-क्षेत्र

जैन-दृष्टि के अनुसार भूवलय (भूगोल) का स्वरूप इस प्रकार है—
तिरछे लोक में असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं। उनमें मनुष्यों की आवादी
सिर्फ ढाई द्वीप [जम्बू, धातकी और अर्थ पुष्कर] में ही है। इनके बीच में
लवण और कालोदिध—ये दो समुद्र भी आ जाते हैं, बाकी के द्वीप-समुद्रों में
न तो मनुष्य पैदा होते हैं और न सूर्य-चन्द्र की गति होती है, इसलिए ये ढाई
द्वीप और दो समुद्र शेष द्वीप समुद्रों से विभक्त हो जाते हैं। इनको 'मनुष्य क्रेन'
या 'समय क्रेन' कहा जाता है। शिष इनसे व्यतिरिक्त हैं। उनमें सूर्य-चन्द्र हैं
सही, पर वे चलते नहीं, स्थिर हैं। जहाँ सूर्य है वहाँ सूर्य और जहाँ चन्द्रमा है

वहाँ चन्द्रमा । इसलिए वहाँ समय का माप नहीं है। तिरखालोक असंख्य योजन का है, उसमें मनुष्य-लोक सिर्फ ४५ लाख योजन का है। प्रथ्वी का इतना बड़ा रूप वर्तमान की साधारण दुनियां को भले ही एक कल्पना-सा लगे, किन्तु विज्ञान के विद्यार्थी के लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं। वैज्ञानिकी ने ग्रह, उपग्रह और ताराओं के रूप में श्रसंख्य प्रध्वयां मानी हैं। वैज्ञानिक जगत् के अनुसार-"ज्येष्ठ तारा इतना बढ़ा है कि उसमें हमारी वर्तमान दुनियां जैसी सात नील पृथ्वियां समा जाती है १९६।" वर्तमान में छपलब्ध पृथ्वी के बारे में एक वैज्ञानिक ने लिखा है-"श्रीर तारों के सामने यह पृथ्वी एक धूल के कण के समान है १९७। विज्ञान निहारिका की लम्बाई-चौड़ाई का जो वर्णन करता है, उसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति आधुनिक या विज्ञानवादी होने के कारण ही प्राच्य वर्णनों को कपोल-कल्पित नहीं मान सकता।" नंगी श्राँखों से देखने से यह निहारिका शायद एक धंधले बिन्दु मात्र-सी दिखलाई पड़ेगी, किन्तु इसका श्राकार इतना बड़ा है कि हम बीस करोड़ मील ब्यास वाले गोले की कल्पना करें, तब ऐसे दस लाख गोलों की लम्बाई-चौडाई का श्रनमान करें-फिर भी उक्त निहारिका की लम्बाई-चौडाई के सामने उक्त श्रपरिमेय श्राकार भी तच्छ होगा श्रीर इस ब्रह्माएड में ऐसी हजारों निहारिकाएं हैं। इससे भी बड़ी और इतनी दूरी पर हैं कि १ लाख ८६ हजार मील प्रति सेकेण्ड चलने वाले प्रकाश को वहाँ से पृथ्वी तक पहुँचने में १० से ३० लाख वर्ष तक लग सकते हैं १९८। वैदिक शास्त्रों में भी इसी प्रकार अनेक द्वीप-समद्र होने का जल्लेख मिलता है। जम्बुद्धीप, भरत आदि नाम भी समान ही हैं। स्राज की दुनियां एक अन्तर-खण्ड के रूप में है। इसका शेष दुनियां से सम्बन्ध जुड़ा हुन्ना नहीं दीखता। फिर भी दुनियां को इतना ही मानने का कोई कारण नहीं। आज तक हुई शोधों के इतिहास को जानने वाला इस परिणाम तक कैसे पहुँच सकता है कि दुनियां बस इतनी है और उसकी अन्तिम शोध हो चुकी है।

असोक का आकाश अनन्त है। लोक का आकाश सीमित है <sup>९९९</sup>। असोक की तुसना में लोक एक छोटा-सा दुकड़ा है। अपनी सीमा में वह बहुत बड़ा है। पृथ्वी और सक्के आश्रित जीव और अजीव आदि सारे उच्य इसके गर्भ में समाए हुए हैं।

पृथ्वियां ऋाठ हैं। सब से छोटी पृथ्वी 'सिद्ध शिला' है वह ऊँचे लोक में है।

(१) रत्न प्रमा (२) शर्करा प्रमा (३) बालुका प्रमा (४) पक्क
प्रमा (५) धूम प्रमा (६) तमः प्रमा (७) महातम प्रमा—ये सात बड़ी
पृथ्वियां हैं। ये सातों नीचे लोक में हैं। पहली पृथ्वी का ऊपरी माग तिरहे
लोक में है। हम उसी पर रह रहे हैं। यह पृथ्वी एक ही है। किन्तु जल
और स्थल के विभिन्न आवेष्टनों के कारण वह असंख्य-भागों में बंटी हुई है।
जैन सूत्रों में इसके बृहदाकार और प्रायः अचल मर्यादा का स्वरूप लिखा
गया है। पृथ्वी के लध्वाकार और चल मर्यादा में परिवर्तन होते रहते हैं।
बृहदाकार और अचल मर्यादा के साथ लध्वाकार और चल मर्यादा की संगति
नहीं होती, इसीलिए बहुत सारे लोग असमञ्जस में पड़े हुए हैं।

प्रो० घासीराम जैन ने इस स्थिति का उल्लेख करते हुए लिखा है:—
"विश्व की मूल आकृति तो कदाचित् अपरिवर्तनीय हो किन्तु उसके

िमन्न-भिन्न अक्षों की आकृति में सर्वदा परिवर्तन हुआ करते हैं। ये परिवर्तन
कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन नहीं किन्तु कभी-कभी भयानक हुआ करते हैं।

उदाहरणतः भूगर्भ-शास्त्रियों को हिमाचल पर्वत की चोटी पर वे पदार्थ

उपलब्ध हुए हैं जो समुद्र की तली में रहते हैं। जैसे, सीप, शंख, मछ्छियों के
अस्थिपञ्जर-प्रभृति"। अत एव इससे यह सिद्ध हो चुका है कि अब से ३ लाख
वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत समुद्र के गर्भ में था। स्वर्गीय परिडत गोपालदासजी
वरैयया अपनी—"जैन जागरफी" नामक पुस्तक में लिखते हैं:—

"चतुर्य काल के आदि में इस आर्य-खरड में उपसागर की उत्पत्ति होती है जो कम से चारों तरफ को फैलकर आर्य-खरड के बहुभाग को रोक लेता है। वर्तमान के एशिया, योरोप, अफिका, अमेरिका और आस्ट्रेलिया ये पांची महाद्वीप इसी आर्य-खण्ड में हैं। उपसागर ने चारों और फैलकर ही इनको द्वीपाकार बना दिया है। केवल हिन्दुस्तान को ही आर्य-खण्ड नहीं सममना चाहिए।" अब से लेकर चतुर्यकाल के आदि तक की लगमग वर्ष-संख्या १४३ के आगे ६० शून्य लगाने से बनती है। अर्थात्-उपसागर की उत्पत्ति से जो भयानक परिवर्तन घरातल पर हुआ उसको इतना लम्बा काल बीत गया, और तब से भी अब तक और छोटे-छोटे परिवर्तन भी हुए ही होंगे। जिस भूमि को यह उप-समुद्र घेरे हुए है वहाँ पहले स्थल था—ऐसा पता आधुनिक भू-शास्त्रवेताओं ने चलाया है जो 'गौंडवाना लैंड—सिद्धान्त (Gondwanaland Theory) के नाम से सुप्रसिद्ध है। अभी इस गौंडवाना लैंड के सम्बन्ध में जो विवाद ब्रिटिश ऐसोशिएसन की भू-गर्भ, जन्तु व वनस्पति-विज्ञान की सम्मिलित मीटिंग में हुआ है उसका मुख्य अंश हम पाठकों की जानकारी के लिए उपन करते हैं।

सिद्धान्त इस प्रकार है कि किसी समय में, जिसकी काल-गण्ना शायव अभी तक नहीं की जा सकी । एक ऐसा द्वीप विद्यमान था जो दिच्चिणी अमेरीका और अफिका के वर्तमान द्वीपों को जोड़ता था और जहाँ आजकल दिच्चिणी अटलांटिक महासागर स्थित है। इस खोए हुए द्वीप को गौंडवानालैंड के नाम से पुकारते हैं और इससे हमारे उप-सागर-उत्पत्ति सिद्धान्त की पुष्टि होती है:—

—Professor Watson, President of the Zoology section, treated the question from the biological point of view. He traced certain marked resemblances in the reptile lye in each of two existing continents, quoting among other examples, the case of the decynodon, the most characteristic of the snakes of the Karroo, which was found also in South America, Madagasker, India and Australia. He went on to deduce from the pecular similarity in the flora, reptiles and glacial conditions that there must have been some great equational continent between Africa and South America, possibly

extending to Australia. The Professor mentioned, further an out the Gondwanaland theory, the ling fish, which can live out of water as well as in it, is found in fresh water only in South Africa and South America, the two species being almost indistinguishable. Dr. Du Joit (South Africa) declared that the former existance of Gondwanaland and was almost indisputable......

स्रथात् प्रो० वाटसन ने प्राणी-विज्ञान की अपेक्षा दृष्टि से विवेचन करते हुए बतलाया कि इन द्वीप-महाद्वीपों में पाये जाने वाले कृमियों (Reptiles) में बड़ी भारी समानता है। उदाहरणस्वरूप कारू का विचित्र सांप दिच्चणी स्रमेरिका, भेडागास्कर ( ऋफिका का निकटवर्त्ती अन्तर द्वीप ) हिन्दुस्थान स्रोर स्रास्ट्रे लिया में भी पाया जाता है। स्रत एव उन्होंने इन प्रमाणों द्वारा यह परिणाम निकाला कि दिच्चणी अमेरिका, ऋफिका और सम्भवतः स्रास्ट्रं-लिया तक फेला हुआ भूमध्य-रेखा के निकटवर्त्ती कोई महाद्वीप अवश्य था जो स्रव नहीं रहा। इसी के समर्थन में उन्होंने एक विशेष प्रकार की मछली का भी वयान किया जो जल के बाहर स्रथवा भीतर दोनों प्रकार जीवित रहती है। तत्पश्चात् दिच्चणी ऋफिका के डा॰ ड्रो ने अनेक प्रमाणों सहित इस वात को स्वीकार किया कि गाँडवाना लैंड की स्थित के सम्बन्ध में अब कोई विशेष मतभेद नहीं है।

समय-समय पर श्रीर मी अनेक परिवर्तन हुए हैं। यह दिखलाने के लिए "वीणा" वर्ष ३ श्रंक ४ में प्रकाशित एक लेख का कुछ श्रंश उद्धृत करते हैं जिसका हमारे वक्तव्य से विशेष सम्यन्ध है:—

"सन् १८१४ में 'श्रय्टलांटिक' नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उसमें भारतवर्ष के चार चित्र बनाये गए हैं:—पहले नक्शे में ईशा के पूर्व १० लाख से ८ लाख वर्ष तक की स्थिति बताई गई है। उस समय भारत के उत्तर में समुद्र नहीं था। बहुत दूर श्रद्धांश ५५ तक धरातल ही था, उसके उपरान्त भूव पर्यन्त समुद्र था। (श्रर्थात् नीरवे, स्वीडन श्रादि देश भी विद्यमान न थे) दूसरा नक्शा ई० पू० प्र लाख से २ लाख वर्ष की स्थित बतलाता है... चीन, लाशा व हिमालय आदि सब उस समय समुद्र में थे...दिश्चण की और वर्तमान हिमालय की चोटी का प्रादुर्भाव हो गया था। उसे उस समय भारतीय लोग 'उत्तरगिरि' कहते थे...।

तीसरा चित्र ई० पू० २ लाख से ५० हजार वर्ष तक की स्थिति बतलाता है। इस काल में जैसे-जैसे समुद्र सूखता गया वैसे-वैसे इस पर हिमपात होता गया। जिसे आजकल हिमालय के नाम से पुकारा जाता है।

चौथा चित्र ई० पू० ८० हजार से ६५६४ वर्ष पर्यन्त की स्थिति को बतलाता है। इन वर्षों में समुद्र घटते-घटते पूर्व अन्तांश ७८.१२ व उत्तर अन्तांश ३८.५३ के प्रदेश में एक तालाव के रूप में वतलाया गया है।

इन उद्धरणों से स्पष्ट विदित है कि आधुनिक भूगोल की प्राचीन विवरण से तुलना करने में अनेक कठिनाइयों का सामना होना अवश्यंभावी है और सम्भवतः अनेक विषमताओं का कारण हो सकता है <sup>१२०</sup>।

दस करोड़ वर्ष पुराने कीड़े की खोज ने भू-भाग के परिवर्तन पर नया प्रकाश डाला है। भारतीय जन्तु-विद्यासमिति (जूलोजिकल सर्वे आफ इन्डिया) के भृतपूर्व डाइरेक्टर डा० बी॰ एन॰ चोपड़ा को बनारस के कुआ में एक आदिम शुग के कीड़े का पता चला जिसके पुरखे करीब १० करोड़ वर्ष पहिले पृथ्वी पर वास करते थे। वह कीड़ा एक प्रकार के मींगे (केकड़े) की शक्ल का है। यह शीरों के समान पारदर्शी है, और इसके १०० पैर हैं। यह कीड़ा आकार में बहुत छोटा है।

भू-मएडल निर्माण के इतिहास में करीब १० करोड़ वर्ष पूर्व ( मेसोजोइक ) काल में यह कीड़ा पृथ्वी पर पाया जाता था। अभी तक इस किस्म के कीड़े केवल आस्ट्रेलिया, टैसमिनिया, न्यूजीलैंड तथा दिल्ली अफिका में देखे जाते हैं।

इस कीड़े के भारतवर्ष में प्राप्त होने से भू-विशान वेताओं का यह अनुमान सत्य मालूम पड़ता है कि अत्यन्त पुरातन काल में एक समय भारत, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रिका, अमेरिका, टैसमिनिया, न्यूजीलैंड और एशिया का दिख्णी भाग एक साथ मिले हुए थे। बाबा आदम के जमाने का १० करोड़ वर्ष बूढ़ा यह कीड़ा पृथ्वी की सतह के नीचे के पानी में रहता है और बरसात के दिनों में कुआों में पानी आधिक होने से इनके बन्धुओं की संख्या अधिक दिखाई पड़ती है। बरसात में कुओं में यह कीड़े इतने बढ़ जाते हैं कि कोई भी इन्हें आसानी से देख सकता है। बनारस खाबनी के 'केशर महल' में नहाने के लिए पानी कुएँ से मशीन से पम्प किया जाता था वहाँ गुसलखाने (स्नानागार) के नहाने के टबों में भी ये कीड़े काफी संख्या में उपस्थित पाये गए।

वह छोटा कीड़ा इस प्रकार सुन्दरता के साथ पृथ्वी के आदिम युग की कहानी और अमेरिका, आस्ट्रें लिया और भारत की प्राचीन एकता की कहानी भी बहुत पदु सुनाता है।

"ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्लाए भारत और सुदूर पूर्व के ये द्वीप-समृह किसी अतीत काल में अखण्ड और अविभक्त प्रदेश था १२१।"

भू-भाग के विविध परिवर्तनों को ध्यान में रखकर कुछ जैन मनीषियों ने आगमोक्त श्रीर वार्तमानिक भूगोल की संगति विठाने का यल किया है। इसके लिए यशोविजयजी द्वारा सम्पादित संग्रहणी द्रष्टव्य है।

कुछ विद्वानों ने इसके बारे में निम्नप्रकार की संगति विठाई है :--

भरत-चेत्र की सीमा पर जो हैमवत पर्वत है उससे महागंगा श्रीर महा-सिन्धु दो निदयां निकलकर भरत-चेत्र में बहती हुई लवण-समुद्र में गिरी है। जहाँ ये दोनों निदयां समुद्र में मिलती हैं वहाँ से लवण-समुद्र का पानी श्राकर भरत-चेत्र में भर गया है जो श्राज पांच महासागरों के नाम से पुकारा जाता है, तथा मध्य में श्रानेक द्वीप से बन गए हैं जो एशिया, श्रामेरिका श्रादि कहलाते हैं। इस प्रकार श्राज कल जितनी पृथ्वी जानने में श्राई है, वह सब भरत-चेत्र में है।

ऊपर के कथन से यह बात श्रन्छी तरह समक्ष में श्रा जाती है कि पृथ्वी इतनी बढ़ी है कि इसमें एक-एक सूर्य-चन्द्रमा से काम नहीं चल सकता। केवल जम्बूदीप में ही दो सूर्य श्रीर दी चन्द्रमा हैं १२२। कुछ दिन पहले जापान के किसी विज्ञान-वेत्ता ने भी यही बात प्रगट की कि जब भरत श्रीर ऐरावत में दिन रहता है तब विदेहों में रात होती है। इस हिसाब से समस्त भरत-चेत्र में एक साथ ही स्यं दिखाई देना चाहिए और अमेरिका, एशिया में जो रात-दिन का अन्तर है वह नहीं होना चाहिए। परन्तु भरत-चेत्र के अन्तर्गत आर्य-चेत्र के मध्य की भूमि बहुत काँची हो गई है जिससे एक ओर का सूर्य दूसरी अगेर दिखाई नहीं देता। वह काँचाई की अगड में आ जाता है। और इसिलए उधर जाने वाले चन्द्रमा की किरणें वहाँ पर पड़ती हैं। ऐसा होने से एक ही भरत-चेत्र में रात-दिन का अन्तर पड़ जाता है। इस आर्य-चेत्र के मध्य-भाग के काँचे होने से ही पृथ्वी गोल जान पड़ती है। उस पर चारी ओर उपसमुद्र का पानी फैला हुआ है और बीच में द्वीप पड़ गए हैं। इसिलए चाहे जिधर से जाने में भी जहाज नियत स्थान पर पहुंच जाते हैं। सूर्य और चन्द्रमा दोनों ही लगभग जम्बूद्वीप के किनारे-किनारे मेठ पर्वत की प्रदिच्चणा देते हुए धूमते हैं और छह-छह महीने तक उत्तरायण-दिच्चणायन होते रहते हैं। इस आर्य-चेत्र की काँचाई में भी कोई-कोई मीलों लम्बे-चोड़े स्थान बहुत नीचे रह गए हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी उन पर प्रकाश पड़ सकता है। तथा वे स्थान ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर दोनों सूरों का प्रकाश पड़ सकता है। तथा वे स्थान ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर दोनों सूरों का प्रकाश पड़ सकता है। तथा वे स्थान ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर दोनों सूरों का प्रकाश पड़ सकता है। तथा वे तथा दिख्णायन के समय सतत् अन्धकार रहता है।—

जैन-दृष्टि के अनुसार पृथ्वी चिपटी है। पृथ्वी के आकार के बारे में विज्ञान का मत अभी स्थिर नहीं है। पृथ्वी को कोई नारंगी की मांति गोलाकार, कोई लौकी के आकार वाली १२३ और कोई पृथिव्याकार मानते हैं १२४।

विलियम एडगल ने इसे चिपटा माना है। वे कहते हैं—हरएक किन्तु सभी मानते हैं कि पृथ्वी गोल है, १२५ किन्तु रूस की केन्द्रिय-कार्टोंग्राफी संख्या के प्रमुख प्रोफेसर 'इसाकोम' ने ऋपनी राय में जाहिर किया है कि—''भू मध्य रेखा एक वृत्त नहीं किन्तु तीन धुरियों की एक 'इलिप्स' है।"

"पृथ्वी चिपटी है इसे प्रमाणित करने के लिए कितनेक मनुष्यों ने वर्ष विता दिये, किन्तु बहुत थोड़ों ने 'सोमरसेर' के वासी स्वर्गीय 'विलियम एडगल' के जितना साहस दिखाया था। एडगल ने ५० वर्ष तक संलग्न चेष्टा की। उसने रात्रि के समय आकाश की परीचा के लिए कभी विद्धौने पर न सोकर कुसी पर ही रातें विताईं। उसने अपने बगीचे में एक ऐसा लोहे का नल गाड़ा जो कि ध्रुव तारे की तरफ उन्मुख था और उसके भीतर से देखा जा

सकता था। उस उत्साही निरी चुक ने शेष में इस सिद्धान्त का अपनेषण किया कि पृथ्वी थाली के आकार-चपटी है जिसके चारों तरफ सूर्य उत्तर से दिच्च की तरफ घूमता है। उसने यह भी प्रगट किया कि ध्रुव ५०० माइल दूर है और सूर्य का ज्यास १० माइल है।"

जैन-दृष्टि से पृथ्वी को चिपटा माना गया है—यह समग्रता की दृष्टि से है। विशाल भूमि के मध्यवर्ती बहुत सारे भूखएड वर्तुलाकार भी मिल सकते हैं। आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार लङ्का से पश्चिम की त्रोर आठ योजन नीचे पाताल लङ्का है १२६।

काल-परिवर्तन के साथ-साथ भरत व ऐरावत के त्रित्र की भूमि में हास होता है—"भरतेरावतयो वृंद्धिंहासौ ... तत्त्वार्थ ३।२८ ताभ्यामपरा भूमयोपस्थिता ... ३।२६ श्लोक वार्तिक कार विद्यानन्द स्वामी ने—तात्स्थ्यात् तच्छ बदासिद्धे भंरतेरावतयो वृंद्धिहासयोगः, ऋधिकरणनिर्देशो वा"—तत्त्वार्थ श्लोक वार्तिक ३।२८ टीका पृ० ३५४ त्रिलोकसार में प्रलय के समय पृथ्वी को १ योजन विध्वस्त होना माना है—"तेहिंतो सेसजणा, नस्संति विस्थिगवरिस-दहुमही।

इगि जोयण मेत्त मध्यो, चुण्णी किजदिह कालवसा।

(ति०८६७)

इसका तात्पर्य यह है कि भोग-भूमि के प्रारम्भ से ही मूल जम्बूद्वीप के समतल पर 'मलवा' लदता चला आ रहा है, जिसकी ऊँचाई अति दुपमा के अन्त में पूरी एक योजन हो जाती है। वही 'मलवा' प्रलयकाल में साफ हो जाता है और पूर्व वाला समतल भाग ही निकल आता है। इस बढ़े हुए 'मलवे' के कारण ही भूगोल मानी जाने लगी है। अनेक देश नीचे और उपर विषम-स्थित में आ गए हैं। इस प्रकार वर्तमान की मानी जाने वाली भूगोल के भी जैनशास्त्रानुसार अर्ध-सत्यता या आंशिक-सत्यता सिद्ध हो जाती है एवं समतल की प्रदक्षिणा रूप अर्ध नारंगी के समान गोलाई भी सिद्ध हो जाती है।

चर-श्रचर:---

जैन दृष्टि के अनुसार पृथ्वी स्थिर है। वर्तमान के भूगोल-वेत्ता पृथ्वी को

चर मानते हैं। यह मत द्वेष बहुत दिनों तक विवाद का स्थल बना रहा। स्राइंस्टीन ने इसका भाग्य पलट दिया।

"क्या पृथ्ती सूर्य की परिक्रमा करती है या स्थिर है" ! सापे ख्वाद के श्चनुसार कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। इस Denton की पुस्तक Relativity से कुछ यहाँ भावार्थ उपस्थित करते हैं:-

"सूर्य-मंडल के भिन्न-भिन्न ग्रहों में जो आपे चिक गति हैं उसका समाधान पुराने 'श्रचल पृथ्वी' के श्राधार पर भी किया जा सकता है श्रीर 'कोपर निकस' के उस नए सिद्धान्त के अनुसार जिसमें पृथ्वी को चलती हुई माना जाता है। दोनों ही सिद्धान्त सही हैं और जो कुछ खगोल में हो रहा है उसका ठीक-ठीक विवरण देते हैं। किन्त पृथ्वी को स्थिर मान लेने पर गणित की दृष्टि से कई कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। सूर्य और चन्द्रमा की कच्चा से तो अवश्य गोलाकार रहती है, किन्तु सूर्य से अन्य प्रहों का मार्ग बड़ा जटिल हो जाता है जिसका सरलता से हिसाब नहीं लगाया जा सकता (इस हिसाब को जैनाचायों ने बड़ी सुगमता से लगाया है जिसे देखकर जर्मनी के बड़े-बड़े विद्वान् Gr. D. C Schubieng प्रभृति शत् मुख से प्रशंसा करते हैं ) किन्त सर्य को स्थिर मान लेने पर सब प्रहों की कच्चा गोलाकार रहती है। जिसकी गणना बडी सगमता से हो सकती है।"

श्राइन्स्टीन के श्रनुसार विज्ञान का कोई भी प्रयोग इस विषय के निश्चयात्मक सत्य का पता नहीं लगा सकते १२७।

'सूर्य चलता हो ऋथवा पृथ्वी चलती हों किसी को भी चलायमान मानने से गणित में कोई त्रिट नहीं आएगी १२८।" सृष्टिवाद

सापेश्व दृष्टि के अनुसार विश्व अनादि-अनन्त और सादि सान्त जो है, द्रव्य की ऋपेद्धा अनादि अनन्त है, पर्याय की ऋपेद्धा सादि सान्त । लोक में दो द्रव्य हैं-चेतन श्रीर श्रचेतन। दोनों श्रनादि हैं, शाश्वत हैं। इनका पौर्वापर्य ( अनुक्रम-अनुपूर्वी । ) सम्बन्ध नहीं है । पहले जीव और बाद में श्रजीव श्रथवा पहले श्रजीव श्रीर बाद में जीव-ऐसा सम्बन्ध नहीं होता। अपटा मुर्गी से पैदा होता है और मुर्गी अपडे से पैदा होती है। बीज बृच से पैदा होता है और बृक्ष बीज से पैदा होता है—ये प्रथम भी हैं और पश्चात् भी। अनुक्रम सम्बन्ध से रहित शाश्वतभाव है। इनका प्राथम्य और पाश्चाल भाव नहीं निकाला जा सकता। यह ध्रुव अंश की चर्चा है। परिणमन की दृष्टि से जगत् परिवर्तनशील है। परिवर्तन स्वाभाविक भी होता है और वैभाविक भी। स्वाभाविक परिवर्तन सब पदार्थों में प्रतिक्षण होता है। वैभाविक परिवर्तन कर्म बद्ध-जीव और पुद्गल-स्कन्धों. में ही होता है। हमारा दृश्य जगत् वही है।

विश्व को सादि-सान्त मानने वाले भृतवादी या जड़ाद्व तेवादी दर्शन सृष्टि ग्रीर प्रलय को स्वीकार करते हैं, इसलिए उन्हें विश्व के श्रादि कारण की अपेद्मा होती है। इनके श्रानुसार चैतन्य की उत्पत्ति जड़ से हुई है। जड़-चैतन्य द्वैतवादी कहते हैं—"जगत् की उत्पत्ति जड़ ग्रीर चैतन्य—इन दोनों गुणों के मिश्रित पदार्थ से हुई है।

विश्व को अनादि अनन्त मानने वाले अधिकांश दर्शन भी सृष्टि और प्रलय को या परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। इमलिए उन्हें भी विश्व के आदि कारण की मीमांसा करनी पड़ी। अहै तवाद के अनुमार विश्व का आदि कारण बहा है। इस प्रकार अहैतवाद की तीन शाखाएं वन जाती हैं— (१) जड़ाहै तवाद (२) जड़चैतन्याहै तवाद (३) चैतन्याहै तवाद।

जड़ाद्वीतवाद श्रीर चैतन्याद्वीतवाद—ये दोनों "कारण के श्रानुरूप कार्य होता है"—इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। पहले में जड़ से चैतन्य, दूसरे में चैतन्य से जड़ को उत्पत्ति मान्य है।

द्वेतवादी दर्शन जड़ श्रीर चैतन्य दोनों का श्रस्तित्व स्वतन्त्र मानते हैं। इनके श्रनुसार जड़ से चैतन्य या चैतन्य से जड़ उत्पन्न नहीं होता। कारण के श्रनुरूप ही कार्य उत्पन्न होने के तथ्य को ये स्त्रीकार करते हैं। इस श्रिमिमत के श्रनुसार जड़ श्रीर चैतन्य के संयोग का नाम सुष्टि है।

नैयायिक, वैशेषिक श्रीर मीमांसक दर्शन सृष्टि-पत्त में श्रारम्भवादी हैं १२९। संख्य श्रीर योग परिणामवादी हैं १३९। जैन श्रीर बौद्ध दर्शन सृष्टिवादी नहीं, परिवर्लनवादी हैं १३९। जैन-दृष्टि के श्रमुसार विश्व एक शिल्प-गृह है। उसकी अवस्था स्वयं उन्हों समाविष्ट नियमों के द्वारा होती है। नियम वह पद्धति

है जो चेतन और ऋजेतन-पुद्गल के विविध जातीय संयोग से स्वयं प्रगट. होती है।

| र<br>नं• | र ।<br>वाद                     |                                     |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ••       | 7/4                            | दश्य जगत् का कारण क्या है ?         |
| *        | जड़ाद्वैतवाद                   | जड़पदार्थ                           |
| ર        | जड़ चैतन्याद्वैतवाद            | जड़-चैतन्ययुक्त पदार्थ              |
| ą        | चैतन्याद्वे तवाद               | नप                                  |
|          | ( विवर्त्तवाद ) <sup>९३२</sup> |                                     |
| ٧        | श्रारम्भवाद                    | परमाणु-क्रिया                       |
| ч        | परिखामवाद                      | प्रकृति                             |
| Ę        | प्रतीत्यसमुत्पादवाद            | अञ्याकृत (कहा नहीं जा सकता )        |
| 9        | सापेच्च-सादि-सान्तवाद          | जीव श्रीर पुद्गल की वैभाविक पर्याय। |
|          |                                |                                     |

पां च वां ख ग ड आचार मीमांसा

जिज्ञासा लोक-विजय लोकसार साधना-पथ

संसार और मोक्ष

# लोक-विजय

गीतम ने पूछा--भगवन् ! विजय क्या है !

भगवान् ने कहा-गौतम ! आत्म-स्वभाव की अनुभूति ही शाश्वत सुख है। शाश्वत-सुख की अनुभूति ही विजय है ।

दुःख आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा में दुःख की उपलब्धि जो है, वही पराजय है।

भगवान् ने बहा-गीतम !

जो कोष-दशीं है, वह मान-दशीं है।

जो मान-वर्शी है, वह माया-वर्शी है।

जो माया-दशीं है, वह लोम-दशीं है। जो लोम-दशीं है, वह प्रेम-दशीं है।

जो प्रेम-दशीं है, वह द्वेष-दशीं है।

को द्वेष-वर्शी है, वह मोह-दशी है।

जो मोह-दशीं है, वह गर्भ-दशीं है।

को गर्भ-दशी है, वह जन्म-दशी है।

को जनमन्दर्शी है, वह मार-दर्शी है।

जो मार-दशीं है, वह नरक दशीं है। जो नरक-दशीं है, वह तियंकु-दशीं है।

जो तिर्यक्-दशी है, नह दुःख-दशी है ।

तुःश की उपलब्धि मनुष्य की धोर पराजय है। नरक और तिर्यंश (महु-पश्ची) की योगि हु:खानुभूति का मुक्य स्थान है---पराजित व्यक्ति के लिए बन्दी-गृह है।

गर्भ, जन्म और मौत-चे वहाँ के जाने वाले हैं। बहुाँ के जाने का निर्देशक मोह है।

कोत, मान, माना, शोम, मेम और देश भी न्यरश्वर म्यासि है। वे सर्व मोह के ही विशिध-रूप हैं। मोह का मायाजाल इस खोर से उस छोर तक फैला हुन्ना है। वहीं लोक है।

एक मोह को जीतने वाला समूचे लोक को जीत लेता है। भगवान ने कहा--गौतम ! यह सर्वदर्शी का दर्शन है, यह निःस्त्र-विजेता का दर्शन है, यह लोक-विजेता का दर्शन है ।

द्रष्टा, निःशस्त्र श्रीर विजेता जो होता है वह सब उपाधियों से मुक्त हो जाता है श्रयंवा सब उपाधियों से मुक्ति पानेवाला व्यक्ति ही द्रष्टा, निःस्शत्र या विजेता हो सकता है रै।

यह दृष्टा का दर्शन है, यह शस्त्र-हीन विजेता का दर्शन है। क्रोध, मान, माया त्रौर लोभ को त्यागने वाला ही इसका अनुयायी होगा। वह सब से पहले पराजय के कारणों को समकेगा, फिर अपनी भूलों से निमंत्रित पराजय को विजय के रूप में बदल देगा "।

## लोकसार

गौतम-भगवन् । जीवन का सार क्या है ?

भगवान्-गौतम । जीवन का सार है--ग्रात्म-स्वरूप की उपलब्धि ।

गौतम-भगवन् । उसकी उपलब्धि के साधन क्या है ?

भगवान्-गौतम । श्रन्तर्-दर्शन, श्रन्तर्-ज्ञान क्योर श्रन्तर्-विहार ।

जीवन का सार क्या है ? यह प्रश्न श्रालोचना के श्रादिकाल से चर्चा का रहा है।

विचार सृष्टि के शैशव काल में जो पदार्थ सामने आया, मन को भाया, वहीं सार लगने लगा। नश्वर सुख के पहले स्पर्श ने मनुष्य को मोह लिया। वहीं सार लगा। किन्तु ज्योंही उसका विपाक हुआ, मनुष्य चिक्काया—"सार की खोज अभी अधूरी है। आपातमद्र और परिणाम-विरस जो है वह सार नहीं है; चणभर सुख दे और चिरकाल तक दुःख दे, वह सार नहीं है; चौड़ा सुख दे और अधिक दुम्ख दे, वह सार नहीं है "।"

बहिर्-जगत् (दृश्य या पौद्गलिक जगत्) का स्वमाव ही ऐसा है। उसके गुज-स्पर्ध, रस, अन्य, रूप और शब्द-आते हैं, मन को जुमा बसे जाते हैं। ये गुण विषय हैं। विषय के आसेवन का फल है—संग। संग का फल है—मोह। मोह का फल है—बहिर्-दर्शन ( दृश्य जगत् में आस्था ) ं। विहर्-ज्ञान' ( दृश्य जगत् का ज्ञान )। 'विहर्-ज्ञान' का फल है—'वहिर्-विहार' ( दृश्य जगत् में रमण् )।

इसकी सार-साधना है हश्य-जगत् का विकास, उन्नयन और भीग।
सुखाभास में सुख की आस्था, नश्वर के प्रति अनश्वर का सा अनुराग,
अहित में हित की सी गति, अभद्य में भद्य का सा भाव, अकर्तव्य में कर्तव्य की सी प्रेरणा—ये इनके विणक हैं।

विचारणा के प्रौढ़-काल में मनुष्य ने समका—जो परिगाम-भद्र, स्थिर श्रौर शाश्वत है, वहीं सार है। इसकी संज्ञा—'विवेक-दर्शन' है।

विवेक-दर्शन का फल है—विषय-त्याग ।
विषय-त्याग का फल है—असंग ।
असंग का फल है—निर्मोहता ।
निर्मोहता का फल है—अन्तर्-दर्शन ।
अन्तर्-दर्शन का फल है—अन्तर्-वान ।
अन्तर्-ज्ञान का फल है—अन्तर्-विहार ।

इस रत-त्रयी का समन्वित-फल है---आत्म-स्वरूप की उपलब्ध---मोच्च या आत्मा का पूर्ण विकास---मुक्ति।

भगवान् ने कहा—गीतम ! यह आतमा (अहश्य-जगत्) ही शाश्वत सुखानुभृति का केन्द्र है । वह स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द से अतीत है इसलिए श्रदृश्य, अपीद्गलिक, अभीतिक है । वह चिन्मय स्वमाव में उपयुक्त है, इसलिए शाश्वत सुखानुभृति का केन्द्र है ।

फलित की भाषा में साध्य की दृष्टि से सार है—आख्ना की उपलब्धि और साधन की दृष्टि से सार है—रक्षत्रयी।

इसीलिए भगवान् ने कहा-गौतम । धर्म की भृति कठिन है, धर्म की अद्धा कठिनतर है, धर्म का आचरण कठिनतम है "।

वर्म-भदा की संज्ञा 'कन्तर्-हिष्ट' है। उसके गाँच लक्षण हैं--(१) शम

(२) संवेग (३) निवेंद (४) अनुकम्पा और (५) आस्तिक्य। धर्म की भृति से आस्तिक्य दृढ़ होता है।

श्रास्तिक्य का फल है—श्रनुकम्पा, श्रक्त्रता या श्राहिता।
श्राहिता का फल है—निवेंद—संतार-विरक्ति, भोग-खिन्नता।
मोग से खिन्न होने का फल है—संवेग—मोद्य की श्रामिलाया—वर्म-भद्या।
धर्म-भद्या का फल है—श्रम—तीव्रतम क्रोध, मान, माया श्रीर लोभ का विलय
और नश्वर सुख के प्रति विराग श्रीर शाश्वत सुख के प्रति श्रनुराग ११।

लोक में सार यही है।

#### साधना-पथ

"श्राहंसु विज्जा चरणं पमोक्खं"—सूत्र' …"विद्या श्रीर चरित्र—ये मोज्ञ हैं"—।

सम्यग्-दर्शन, सम्यग्-ज्ञान श्रीर सम्यक्-चारित्र—ये साधना के तीन श्रङ्ग . हैं । केवल सम्यग्-दर्शन, सम्यग्-ज्ञान या सम्यक्-चारित्र से साध्य की सिद्धि नहीं होती । दर्शन, ज्ञान श्रीर चारित्र—ये तीनों निरावरण (ज्ञायिक) बन भविष्य की विशुद्ध बना डालते हैं । श्रवीत की कर्म-राशि को धोने के लिए तपस्या है ।

शारीरिक दृष्टि से उक्त तीनों की ऋषेक्षा तपस्या का मार्ग कठोर है। पर यह भी सच है—कष्ट सहे बिना ऋात्म-हित का लाभ नहीं होता १२।

महातमा बुद्ध ने तपस्या की उपेचा की | ध्यान को ही निर्वाण का मुख्य साधन माना | भगवान महावीर ने ध्यान और तपस्या—दोनों को मुख्य स्थान दिया | यूं तो ध्यान भी तपस्या है, किन्तु आहार-त्याग को भी उन्होंने गौब नहीं किया | उसका जितनी मात्रा और जितने रूपों में जैन साधकों में विकास हुआ, उतना दूसरों में नहीं—यह कहना अत्युक्ति नहीं |

तपस्या आरम-शुद्धि के लिए है। इसलिए तपस्या की मर्यादा यही है कि वह इन्द्रिय और मानस विजय की साधक रहे, तब तक की जाए। तपस्या कितनी लम्बी हो—इसका मान-दर्श्ड अपनी-अपनी शक्ति और विरक्ति है। मन किन्न न हो, आर्थ-ज्यान न बंदे, तब तक तपस्या हो—वही यस मर्यादा है <sup>9 2</sup> । विरक्ति काल में उपवास से अनशन तक की तपस्या आदेय है । उसकें विना वे आत्म-बज्जना, वा आत्म-हत्या के साधन कन जाते हैं । संसार और मोक्ष

जैन-दृष्टि के अनुसार राग-द्रेष ही संसार है। ये दोनों कर्म-बीज हैं । ये दोनों मोह से पैदा होते हैं । मोह के दो मेद हैं—(१) दर्शन-मोह (२) चारित्र-मोह। दर्शन-मोह तास्विक दृष्टि का विपर्यास है। यही संसार-भ्रमण की मृल जड़ है। सम्यग्-दर्शन के बिना सम्यग् ज्ञान नहीं होता। सम्यग्-ज्ञान के बिना सम्यक्-चारित्र के बिना मोच नहीं होता । ज्ञीर मोच के बिना निर्वास नहीं होता। सम्यक्-चारित्र के बिना मोच नहीं होता। ज्ञीर मोच के बिना निर्वास नहीं होता।

चारित्र-मोह त्राचरण की शुद्धि नहीं होने देता। इससे राग-द्वेष तीत्र बनते हैं, राग-द्वेष से कर्म और कर्म से संसार---इस प्रकार यह चक्र निरन्तर घूमता रहता है।

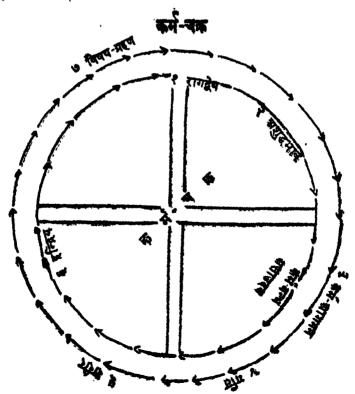

बौद्ध दर्शन भी संसार का मृल राग-द्वेष और मोह या श्रविद्या—इन्हीं को मानता है १७। नैयायिक भी राग-द्वेष और मोह या मिथ्याकान को संसार-बीज मानते हैं १८। सांख्य पांच विपर्यय और पतंत्रिल क्लेशों को संसार का मृल मानते हैं १९। संसार प्रकृति है, जो प्रीति-अप्रीति, और विषाद या मोह धर्म वाले सन्त्व, रजस और तमस गुण युक्त है—त्रिगुणाटिमका है।

प्रायः सभी दर्शन सम्यग् ज्ञान या सम्यग्-दर्शन को मुक्ति का मुख्य कारण मानते हैं। बौद्धों की दृष्टि में च्चणभक्कुरता का ज्ञान या चार श्रार्य-सत्यों का ज्ञान विद्या या सम्यग् दशन है। नैयायिक तत्त्व-ज्ञान, २० सांख्य २० श्रीर योग दर्शन २२ मेद या विवेक-ख्याति को सम्यग्-दर्शन मानते हैं। जैन-दृष्टि के श्रमुसार तत्त्वों के प्रति यथार्थ कचि जो होती है, वह सम्यग्-दर्शन है २३।

# **छॅ**ब्बीसं

सम्यग्-दर्शन

शील और श्रुत आराधना या मोक्ष-मार्ग धर्म सम्यक् संप्रयोग पौर्वापर्य साधनाक्रम स्वरूप विकासक्रम सम्यक्त्व मिथ्या-दर्शन और सम्यक्-दर्शन न्नान और सम्यग्-दर्शन का भेद दर्शन के प्रकार त्रिविध दर्शन पंचविध दर्शन सम्यग्-दर्शन की प्राप्ति के हेतु दशविध रुचि सम्यग्-दर्शन का प्राप्तिक्रम और लब्धि-प्रिकिया।

यथा प्रवृत्ति मार्ग-लाभ आरोग्य लाभ सम्यग् दर्शन-लाभ अन्तर मुङ्गं के वाद तीन पुष मिथ्या दर्शन के तीन रूप सम्यग् दर्शन के दो रूप संस्था दर्शन और पुञ्ज मिश्र-पुञ्ज संक्रम व्यावहारिक सस्था दर्शन सम्याद्दर्शी का संकल्प व्यावहारिक सम्या-दर्शन की स्वीकार-

आचार और अतिचार
पांच अतिचार
सम्यग्-दर्शन की व्यावहारिक पहचान
पांच लक्षण
सम्यग्-दर्शन का फल
महत्त्व
ध्रुवसत्य
असंभाव्य कार्य
चार सिद्धान्त

सत्य क्या है ? साध्य-सत्य

## शील और श्रुत

एक समय भगवान् राजगृह में समवत्त थे। गौतम स्वामी आए। भगवान् को वंदना कर बोले—भगवन्! कई अन्य यूचिक कहते हैं—शील ही अये है, कई कहते हैं अत ही अये है, कई कहते हैं शील अये है और भुत भी अये है, कई कहते हैं अत अये है और शील भी अये है; इनमें कौनसा अभिमत ठीक है भगवन् ?

भगवान् बोले-गौतम ! ऋन्य-यूथिक जो कहते हैं, वह मिथ्या ( एकान्त अपूर्ण ) है । मैं युं कहता हूँ-प्ररूपणा करता हूँ-

चार प्रकार के पुरुष-जात होते हैं-

१--शीलसम्पन्न, श्रुतसम्पन्न नहीं।

२-अतसम्पन्न, शीलसम्पन्न नहीं।

३-शीलसम्पन्न श्रीर श्रुतसम्पन्न।

४-- न शीलसम्पन्न भ्रीर न भुतसम्पन्न।

पहला पुरुष-जात शीलसम्पन्न है—उपरत (पाप से निवृत्त ) है, किन्तु अश्रुतवान् है—अविज्ञातधर्मा है, इसलिए वह मोच्च मार्गका देश-आराधक है ।

दूसरा श्रुत-सम्पन्न है—विशातधर्मा है, किन्तु शील सम्पन्न नहीं—उपरत नहीं, इसलिए वह देशविराधक है ।

तीसरा शीलवान् भी है ( उपरत भी है ), श्रुतवान् भी है ( विश्वातधर्मा भी है ), इसलिए वह सर्व-श्राराधक है।

चौथा शीलवान् भी नहीं है ( उपरत भी नहीं है ), श्रुतवान् भी नहीं है ( विज्ञावधर्मा भी नहीं है ), इसलिए वह सर्व विराधक है ।

इसमें मगवान् ने बताया कि कोरा ज्ञान अयस् की एकांगी आराधना है। कोरा शील भी वैसा ही है। ज्ञान और शील दोनों नहीं, वह अयस् की विराधना है; आराधना है ही नहीं। ज्ञान और शील दोनों की संगति ही अयस् की सर्वोभीण आराधना है हैं।

## आराधना या मोक्ष-मार्ग

बन्धन से मुक्ति की आर, शरीर से आत्मा की ओर, बाह्य-दर्शन से अन्तर-दर्शन की ओर जो गति है, वह आराधना है। उसके तीन प्रकार हैं — (१) ज्ञान-आराधना (२) दर्शन-आराधना (३) चरित्र-आराधना, इनमें से प्रत्येक के तीन-तीन प्रकार होते हैं—

- (१) ज्ञान-त्राराधना--- उत्कृष्ट (प्रकृष्ट प्रयंत ) मध्यम (मध्यम प्रयंत ) जघन्य (ऋत्यतम प्रयंत )
  - (२) दर्शन-स्राराधना--- ,,
  - (३) चरित्र-त्राराधना---,, ,,

55

अर्जात्मा की योग्यता विविधरूप होती है। अत एव तीनों आराधनाओं का प्रयक्त भी सम नहीं होता। उनका तरतमभाव निम्न यंत्र से देखिए—

|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ           |                   |         |         | _        |         |         |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
|                          | शान      | शान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ज्ञान       | दशन               | दर्शन   | दर्शन   | चरित्र   | चरित्र  | चरित्र  |
| ļ                        | का       | का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | का          | का                | का      | का      | का       | का      | का      |
|                          | उत्कृष्ट | मध्यम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्रल्पतम    | उ <b>त्कृप्</b> ट | मध्यम   | ऋल्पतम  | उत्कृष्ट | मध्यम   | ऋल्पतम  |
| -                        | प्रयत्न  | प्रयत्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रयत्न     | प्रयत्न           | प्रयत्न | प्रयत्न | प्रयत्न  | प्रयत्न | प्रयत्न |
| शान के                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |         |         |          |         | -       |
| चत् <b>कृष्ट</b>         |          | 1<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | !<br>!<br>! | ₹                 | ₹       |         | ŧ        | 8       |         |
| प्रयत्न में              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |         |         |          |         |         |
| दर्शन के                 | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |         |         |          |         | l       |
| <b>उत्कृष्ट</b>          | 8        | है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | है          |                   |         |         | 8        | 8       | ₹ .     |
| प्रयत्न में              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |         |         |          |         | , .     |
| चरित्र के                | 3        | a de la composition della comp |             | <b>A</b>          | -7      |         |          |         | -       |
| उत्कृष्ट<br>' प्रयतन में | æ        | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>.</b>    |                   |         |         |          |         | ,       |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |         |         | [        | . }     |         |

यह आन्तरिक वृत्तियों का बढ़ा ही सुन्दर और सुहम विश्लेषण है। अंद्रा, ज्ञान और चरित्र के तारतम्य को सममने की यह पूर्ण दृष्टि है। धर्म

श्रेयस् की साधना ही धर्म है। साधना हो चरम रूप तक पहुँच कर सिद्धि वन जाती है। श्रेयस् का अर्थ है—आत्मा का पूर्य-विकास या चैतन्य का निर्द्ध प्रकाश। चैतन्य सब उपाधियों से मुक्त हो चैतन्यस्वरूप हो जाए, उसका नाम श्रेयस् है। श्रेयस् की साधना भी चैतन्य की आराधनामय है, इसिलिए वह भी श्रेयस् है। उसके दो, तीन, चार और दस; इस प्रकार अनेक अपेद्धाओं से अनेक रूप बतलाए हैं। पर वह सब विस्तार है। संद्धेप में आत्मरमण ही धर्म है। वास्तविकता की दृष्टि (वस्तुस्वरूप के निर्ण्य की दृष्टि) से हमारी गित संद्धेप की और होती है। पर यह साधारण जनता के लिए बुद्ध-गम्य नहीं होता, तब फिर संद्धेप से विस्तार की ओर गित होती है। शानमय और चरित्रमय आत्मा ही धर्म है। इस प्रकार धर्म दो रूपों में बंद जाता है—ज्ञान और चरित्रमय आत्मा ही धर्म है। इस प्रकार धर्म दो रूपों में बंद जाता है—ज्ञान और चरित्रम

शान के दो पहलू होते हैं—रुचि श्रीर जानकारी । सख की रुचि हो तभी सत्य का शान श्रीर सत्य का शान हो तभी उसका स्वीकरण हो सकता है ।

इस दृष्टि से धर्म के तीन रूप बन जाते हैं—(१) कचि, (श्रद्धा या दर्शन)(२) ज्ञान (३.) चरित्र।

चरित्र के दो प्रकार हैं:--

- (१) संवर (कियानिरोध या अकिया)
- (२) तपस्या या निर्जरा (ऋकिया द्वारा क्रिया का विशोधन) इस दृष्टि से धर्म के चार प्रकार बन जाते हैं—क्रान, दर्शन, चारित्र और तप।

चारित्र-धर्भ के दस प्रकार भी होते हैं-

- (१) द्यमा
   (५) लाघव
   (६) धर्म-दान

   (२) मुक्ति
   (६) सत्य
   (१०) ब्रह्मचर्य

   (३) ज्ञार्जव
   (७) स्थम
- (४) मार्द्व (८) खाग ः

इनमें सर्वाधिक प्रयोजकता रत-त्रयी-जान, दर्शन ( शद्धा या रुचि,

भीर चरित्र की है। इस त्रयात्मक श्रेयोमार्ग (मोख-मार्ग) की आराधना करने वाला ही सर्वाराधक या मोख-गामी है।

## सम्यक् संप्रयोग

शान, दर्शन और चरित्र का त्रिवेणी संगम प्राणीमात्र में होता है। पर उससे साध्य सिद्ध नहीं बनता। साध्य-सिद्धि के लिए केवल त्रिवेणी का संगम ही पर्याप्त नहीं है। पर्याप्ति (पूर्णता) का दूसरा पण (शतं) है यथार्थता। ये तीनों यथार्थ (तथाभूत) और अयथार्थ (अतथाभूत) दोनों प्रकार के होते हैं। अवस्-साधना की समग्रता अयथार्थ शान, दर्शन, चरित्र से नहीं होती। इसलिए इनके पीछे सम्यक् शब्द और जोड़ा गया। सम्यग्-ज्ञान, सम्यग्-दर्शन और सम्यग्-चरित्र—मोल्ल-मार्ग हैं "।

#### पौर्वापर्य

साधना और पूर्णता (स्वरूप-विकास के उत्कर्ष) की दृष्टि से सम्यग्-दर्शन का स्थान पहला है, सम्यग्-ज्ञान का दूसरा और सम्यग्-चरित्र का तीसरा है। साधना-क्रम

दर्शन के बिना शान, शान के बिना चरित्र, चरित्र के बिना कर्म-मोच्च श्रीर कर्म-मोच्च के बिना निर्वाण नहीं होता ।

#### स्वरूप-विकास-क्रम

सम्यग्-दर्शन का पूर्ण विकास 'चतुर्थ गुण-स्थान' (आरोह क्रम की पहली भूमिका) में भी हो सकता है। आगर यहाँ न हो तो बारहवें गुर्यास्थान (आरोह क्रम की आठवीं भूमिका—स्वीयामोह) की प्राप्ति से पहले तो हो ही जाता है।

सम्यग् ज्ञान का पूर्ण विकास तेरहवें ऋौर सम्यक् चरित्र का पूर्ण विकास चौदहवें गुणस्थान में होता है। ये तीनों पूर्ण होते हैं ऋौर साध्य मिल जाता है——ऋगत्मा कर्ममुक्त हो परम-ऋगत्मा वन जाता है।

#### सम्यक्त्व

एक चलुष्मान् वह होता है, जो रूप और संस्थान को क्षेप इच्छि से देखता है। दूसरा चलुष्मान् वह होता है, जो वस्तु की क्षेप, हेप और स्थादेय दशा को विपरीत दृष्टि से देखता है। तीसरा उसे अविपरीत दृष्टि से देखता है। पहला स्यूल-दर्शन है, बूसरा बहि-वृंशन और तीसरा अन्तर-दर्शन । स्यूल-दर्शन जगत का व्यवहार है, केवल वस्तु की श्रेय दशा से सम्बन्धित है। अगले दोंनों का आधार मुख्यबृत्या वस्तु की हेय और उपादेय दशा है। अन्तर्-दर्शन मोह के पुद्रगली से दका होता है। तब ( सही नहीं होता इसलिए ) वह मिथ्या-दर्शन ( विपरीत दर्शन ) कहलाता है। तीन कषाय के ( अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लोम, सम्यक्त-मोह, मिथ्यात्व-मोह श्रीर सम्यक्त-मिथ्यात-मोह के पुद्गल-विजातीय द्रव्य का विपाक ) उदय रहते हुए अन्तर्-दर्शन सम्यक् नहीं बनता, आग्रह या आवेश नहीं झूटता। इस विकातीय द्रव्य के दूर हो जाने पर आल्मा में एक प्रकार का शुद्ध परिखमन पैदा होता है। उसकी संज्ञा 'सम्यक्त्व' है। यह ऋन्तर्-दर्शन का कारण है। बस्तु को जान लेना मात्र अन्तर्-दर्शन नहीं, वह आत्मिक शुद्धि की अभिव्यक्ति है। यही सम्यक्-दर्शन ( यथार्थ-दर्शन )--- ऋविपरीत-दर्शन, सही दृष्टि, सत्य रुचि, सत्याभिमुखता, अन्-स्रभिनिवेश, तत्त्व-भद्धा, यथावस्थित वस्तु परिज्ञान है। सम्यक्त्व और सम्यग्-दर्शन में कार्य-कारणभाव है। सख के प्रति आस्या होने की स्वमता को मोह परमाणु विकृत न कर सकें, उतनी प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है, वह 'सम्यक्त्व' है। यह केवल आत्मिक स्थिति है। सम्यग्-दर्शन इसका शान-सापेस परिणाम है। उपचार-दृष्टि से सम्यग्-दर्शन को भी सम्यक्त कहा जाता है भ

मिथ्या दर्शन और सम्यग् दर्शन

मिथ्यात्व का अभिन्यक रूप तत्त्व-अद्धा का विपर्यय श्रीर सम्यक्त्व का श्रमिन्यक रूप तत्त्व-अद्धा का श्रविपर्यय है।

विपरीत तत्व-भद्धा के दस रूप बनते हैं :---

१--- ब्राधर्म में धर्म संजा।

२---धर्म में अधर्म संज्ञा।

३---क्रमार्थ में मार्ग संबा ।

४-मार्ग में समार्ग संशा।

५---वाजीव में जीव संदा।

```
६--जीव में ऋजीव संज्ञा।
 ७---श्रसाधु में साधु संशा।
 ५-साध में असाध संशा।
 ६-- अप्रक में मक संशा।
१०-- मक्त में श्रमक संशा।
 इसी प्रकार सम्यंक-तत्व-भद्धा के भी दस रूप बनते हैं :--
 १--- ऋधर्म में ऋधर्म संज्ञा।
 २--धर्म में धर्म संज्ञा।
 ३--- ऋमार्ग में श्रमार्ग संशा।
 ४-मार्ग में गार्ग संजा।
 ५--- ऋजीव में ऋजीव संज्ञा।
 ६-जीव में जीव संज्ञा
 ७--- श्रसाधु में श्रसाधु संजा।
 द-साधु में साधु संज्ञा।
 ६--अमक्त में अमक्त संशा।
१०--मुक्त में मुक्त संज्ञा।
```

यह साधक, साधना श्रीर साध्य का विवेक है। जीव-श्रजीय की यथार्थ अद्धा के बिना साध्य की जिज्ञासा ही नहीं होती। श्रास्मवादी ही परमात्मा बनने का प्रयक्त करेगा, श्रनात्मवादी नहीं। इस दृष्टि से जीव श्रजीव का संज्ञान साध्य के श्राधार का विवेक है। साधु-श्रसाधुका संज्ञान साधक की दशा का विवेक है। धर्म, श्रधम, मार्ग, श्रमार्ग का संज्ञान साधना का विवेक है। मुक्त, श्रमुक्त का संज्ञान साध्य-श्रसाध्य का विवेक है।

# ज्ञान और सम्यग् दर्शन का मेद

सम्यग्-दर्शन-तत्त्व-रुचि है श्रीर सम्यग्-शान उसका कारण है को पदार्थ-विज्ञान तत्त्व-रुचि के बिना भी हो सकता है, मोह-दशा में हो सकता है, किन्तु तत्त्व-रुचि मोह-परमासुश्रों की तीव परिपाक-दशा में नहीं होती।

तत्व रुचि का अर्थ है आत्मामिमुखता, आत्म-विनिश्चय अथवा आत्म-विनिश्चय का प्रयोजक पदार्थ-विशान । शान-शक्ति आत्मा की अनावरण-दशा का परिणाम है। इसलिए, वह सिर्फ पदार्थामिमुखी या त्रेयामिमुखी वृत्ति है। दर्शन-शक्ति अनावरण और अमोह दोनों का संयुक्त परिणाम है। इसलिए वह साध्यामिमुखी या आत्मामिमुखी वृत्ति है।

#### दर्शन के प्रकार

एकविध दर्शन-

सामान्यबृत्या दर्शन एक है १९ | आत्मा का जो तत्त्व अद्धात्मक परिशाम
है, वह दर्शन ( दृष्टि, किन्न, अभिप्रीति, अद्धा ) है । उपाधि मेद से वह अनेक
प्रकार का होता है । फिर भी सब में अद्धा की व्याप्ति समान होती है ।
इसलिए निक्पाधिक वृत्ति या अद्धा की अपेन्ना वह एक है । एक समय में एक
व्यक्ति को एक ही कोटी की अद्धा होती है । इस दृष्टि से भी वह एक है ।
जिविध दर्शन :—

श्रद्धा का सामान्य रूप एक है-यह श्रमेद-बुद्धि है, श्रद्धा का सामान्य निरूपण है। व्यवहार जगत में वह एक नहीं है। वह सही भी होती है और गलत भी। इसलिए वह दिरूप है-(१) सम्यग-दर्शन (२) मिथ्या-वर्शन १२। ये दोनों मेद तत्त्वीपाधिक हैं। श्रद्धा ऋपने ऋापमें सत्य या ऋसत्य नहीं होती। तत्त्व भी श्रपने श्रापमें सत्य-श्रसत्य का विकल्प नहीं रखता। तत्व और श्रद्धा का सम्बन्ध होता है तब 'तत्त्व-श्रद्धा' ऐसा प्रयोग बनता है। तब यह विकल्प खड़ा होता है-अद्धा सत्य है या असत्य १ यही अद्धा की दिरूपता का आधार है। तत्व की यथार्थता का दर्शन या दृष्टि है अथवा तत्व की यथार्थता में जो दिन या विश्वास है, वह अद्धा सम्यक् है। तस्व का अयथार्थ दर्शन, श्रयथार्थ रुचि या प्रतीति है, वह श्रद्धा मिथ्या है। तत्त्व-दर्शन का तीसरा प्रकार यथार्थता और अयथार्थता के बीच का होता है। तत्त्व का असुक स्वरूप यथार्थ है और श्रमुक नहीं-ऐसी दोलायमान वृत्ति बाली अद्धा सम्यग् मिथ्या है। इसमें यथार्थता और अयथार्थता दोनों का स्पर्श होता है, किन्तु निर्णय किसी का भी नहीं जमता। इसलिए यह मिश्र है। इस प्रकार तत्वी-पाधिकता से अदा के तीन रूप बनते हैं--(१) सम्यक्-दर्शन (सम्यक्त्व) (२) मिथ्या-दर्शन ) ( मिथ्यास्त्र ) (३ ) सम्यक्-मिथ्या-दर्शन ( सम्यक्-मिथ्याता)।

पंचविध दर्शन---

- (१) औपशमिक
- (२) ज्ञायौपशमिक
  - (३) चायिक
  - (४) सास्वादन
  - (५) वेदक

आत्मा पर आठ प्रकार के सूहमतम विजातीय द्रव्यों (पुर्गल वर्गसाश्ची) का मलावलेप लगा रहता है १३। उनमें कोई आत्म शक्ति के आवारक हैं, कोई विकारक, कोई निरोधक और कोई पुद्गल-संयोगकारक। चतुर्य प्रकार का बिजातीय द्रव्य श्रात्मा को मृद्र बनाता है, इसलिए उसकी संज्ञा 'मोह' है। मृद्रता दो प्रकार की होती है-(१) तत्त्व-मृद्रता (२) चरित्र-मृद्रता १४। तत्त्व-मृद्ता पैदा करने वाले सम्मोहक परमाणुश्रों की संज्ञा दर्शन-मोह है 14। वे विकारी होते हैं तब सम्यक्-मिथ्यात्व ( संशयशील दशा ) होता है १६। उनके ऋविकारी बन १७ जाने पर सम्यक्त प्रगट होता है १८। **उनका पूर्ण शमन हो जाने पर विशुद्धतर स्वल्पकालिक-सम्यक्त्व प्रगट** होता है "। उनका पूर्ण स्वय ( श्रात्मा से सर्वथा विसम्बन्ध या वियोग ) होने से विशुद्धतम श्रीर शाश्वतिक-सम्यक्त्व प्रगट होता है २० । यही सम्यक्त्व का मौलिक रूप है। पूर्व रूपों की तुलना में इसे सम्यक्त का पूर्व विकास या पूर्वाता भी कहा जा सकता है। इस सम्मोहन पैदा करने वाले विजातीय द्रव्यों (पुद्गलों) का स्वीकरण या अविशोधन, अर्ध-गुद्धीकरण, विशुद्धीकरण, जपशमन और विलयन-ये सब श्रात्मा के श्रशुद्ध और शुद्ध प्रयक्ष के द्वारा होते हैं। इनके स्वीकरण या अविशोधन के हेतुओं की जानकारी के लिए कर्म-बन्ध के कारण सास्वादन-अपकान्तिकालीन सम्यक्-दर्शन होता है 2%। वेदक-दर्शन सम्मोहक परमाणुत्रों के चीण होने का पहला समय जो है, वह वेदक-सम्पग्-दर्शन है। इस काल में उन परमाणुद्धों का एकवारगी वेद होता है। उसके बाद वे सब आत्मा से बिलग हो जाते हैं। यह आत्मा की दर्शन-मोइ-सुन्ति-दशा ( श्वायिक-सम्यक्-मान की प्राप्ति-दशा ) है। इसके बाद बात्मा फिर कभी दर्शन-गृह नहीं बनहा ।

# सम्यग् दर्शन की प्राप्ति के हेतु

सम्यग् दर्शन की प्राप्ति दर्शन-मोह के परमासुश्रों का विलय होने से होती है। इस दृष्टि का प्राप्ति-हेतु दर्शन मोह के परमाणुकों का विलय है। यह (विलय) निसर्गजन्य और ज्ञान-जन्य दोनों प्रकार का होता है। आचरण की शुद्धि होते-होते दर्शन-मोह के परमासु शिथिल हो जाते हैं। वैसा होने पर जो तस्व-हिच पैदा होती है, यथार्थ-दर्शन होता है, वह नैसर्गिक-सम्यग-दर्शन कहलाता है।

श्रवण, श्रध्ययन, वाचन या उपदेश से जो सत्य के प्रति श्राकर्षण होता है, वह श्राधिगमिक सम्यक् दर्शन है। सम्यक् दर्शन का मुख्य हेतु (दर्शन-मोह विलय) दोनों में समान है। इनका भेद सिर्फ बाहरी प्रक्रिया से होता है। इनकी तुलना सहज प्रतिभा श्रीर श्रभ्यासलक्ष्य ज्ञान से की जा सकती है।

पंचिवध सम्यग् दर्शन दोनों प्रकार का होता है। इस दृष्टि से वह दसविध हो जाता है:--

| ( १-२ )    | नैसर्गिक | श्रीर | श्राधिगमिक | श्रीपशमिक सम |    | दर्शन     |
|------------|----------|-------|------------|--------------|----|-----------|
| ( ų-Y )    | 3)       | ,,    | **         | ज्ञायीपश्मिक | "  | "         |
| ( ४-६ )    | "        | ,,    | **         | चायिक        | "  | 13        |
| ( ७-५ )    | ,,       | ,,    | "          | सास्वाद      | ,, | <b>55</b> |
| (6-40)     | **       | ,,    | 39         | वेदक         | "  | **        |
| दसविध रुचि |          |       |            |              |    |           |

किसी भी वस्तु के स्वीकरण की पहली अवस्था रुचि है। रुचि से श्रुति होती है या श्रुति से रुचि—यह बड़ा जिटल प्रश्न है। शान, श्रुति, मनम, चिन्तन, निर्देश्यासन—ये रुचि के कारण हैं, ऐसा माना गया है। दूसरी और यथार्थ रुचि के बिना यथार्थ शान नहीं होता है—यह भी माना गया है। इनमें पौर्वापर्य है या एक साथ उत्पन्न होते हैं? इस बिचार से यह मिला कि पहले रुचि होती है और फिर शान होता है। सत्य की रुचि होने के पश्चात ही उसकी जानकारी का प्रयक्ष होता है। इस हिन्द-बिन्दु से रुचि या सम्मक्त्य जो है, वह नैसर्गिक ही होता है। दर्शन-मोह के परमाणुकों का विस्तय होते ही वह अभिन्यक हो जाता है। निसर्ग और अधिगम का प्रपंत्र जो है, वह बिर्फ जिसकी अभिन्यिक्त के निमित्त की अपेक्षा से है। जो रुचि अपने आप किसी बाहरी निमित्त के बिना भी न्यक हो जाती है, वह नैसर्गिक और जो बाहरी निमित्त (उपदेश-अध्ययन आदि) से न्यक होती है, वह आधिगमिक है।

शान से रुचि का स्थान पहला है। इसिलए सम्यक् दर्शन (अविपरीत दर्शन) के बिना शान भी सम्यक्—(अविपरीत) नहीं होता। जहाँ मिथ्या- दर्शन वहाँ मिथ्या शान श्रीर जहाँ सम्य दर्शन वहाँ सम्यक् शान—ऐसा कम है। दर्शन सम्यक् बनते ही शान सम्यक् वन जाता है। दर्शन श्रीर शान का सम्यक्त्व गुगपत् होता। उसमें पौर्वापर्य नहीं है। वास्तिवक कार्य-कारण-भाव भी नहीं है। शान का कारण शानावरण श्रीर दर्शन का कारण दर्शन-मोह का विलय है। इसमें साहचर्य-भाव है। इस (साहचर्य-भाव) में प्रधानता दर्शन की है। इष्टि का मिथ्यात्व शान के सम्यक्त्व का प्रतिबन्धक है।

मिथ्या-दृष्टि के रहते बुद्धि में सम्यग् भाव नहीं आता। यह प्रतिबन्ध दूर होते ही ज्ञान का प्रयोग सम्यक् हो जाता है। इस दृष्टि से सम्यग् दृष्टि को सम्यग् ज्ञान का कारण या उपकारक भी कहा जा सकता है।

हिष्ट-शुद्धि अद्धा-पद्म है। सत्य की किस ही इसकी सीमा है। बुद्धि-शुद्धि शान-पद्म है। उसकी मर्यादा है—सत्य का ज्ञान। किया-शुद्धि उसका आचरण-पद्म है। उसका विषय है—सत्य का आचरण। तीनों मर्यादित हैं, इसलिए असहाय हैं। केवल किस या आस्था-बन्ध होने मात्र से जानकारी नहीं होती, इसलिए किस को ज्ञान की अपेद्मा होती है। केवल जानने मात्र से साध्य नहीं मिलता। इसलिए ज्ञान को किया की अपेद्मा होती है। संद्मेप में रुचि ज्ञान-सापेद्म है और ज्ञान किया-सापेद्म। ज्ञान और किया के सम्यग् भाव का मूल रुचि है, इसलिए वे दोनों किस-सापेद्म हैं। यह सापेद्मता ही मोद्म का पूर्ण योग है। इसलिए किस, ज्ञान और किया को सर्वथा तोड़ा नहीं जा सकता। इनका विभाग केवल उपयोगितापरक है या निरपेद्म-हिष्टकृत है। इनकी सापेद्म स्थित में कहा जा सकता है—इचि ज्ञान को आगे ले जाती है। ज्ञान से किया के प्रति उत्साह बढ़ता है, किया से ज्ञान का द्मेश विस्तृत होता है, किया के प्रति उत्साह बढ़ता है, किया से ज्ञान का द्मेश विस्तृत होता है, किया के प्रति उत्साह बढ़ता है, किया से ज्ञान का द्मेश विस्तृत होता है, किया के प्रति उत्साह बढ़ता है,

इस प्रकार तीनों आपस में सहयोगी, पोषक व उपकारक हैं। इस विशाल इष्टि से इस्ति के इस प्रकार बतलाए हैं र र---

- (१) निसर्ग-रुचि, (६) ऋगिगम-रुचि, (२) ऋषिगम-रुचि, (७) बिस्तार-रुचि, (३) ऋगज्ञा-रुचि, (८) किया-रुचि, (४) सूत्र-रुचि, (६) संद्वेप-रुचि, (५) बीज-रुचि, (१०) धर्म रुचि।
- (१) जिस व्यक्ति की वीतराग प्ररूपित चार तथ्यों—(१) बन्ध (२) बन्ध-हेतु (३) मोच्च (४) मोच्च-हेतु पर अथवा (१) द्रव्य (२) च्चेत्र (३) काल (४) माव—इन चार दृष्टि-विन्दुत्रों द्वारा उन पर सहज अद्धा होती है, वह निसर्ग-रुचि है।
- (२) सत्य की वह श्रद्धा जो दूसरों के उपदेश से मिलती है, वह ऋधिगम रुचि या उपदेश-रुचि है।
- (३) जिसमें राग, द्वेष, मोह, अज्ञान की कमी होती है और दुराशह से दूर रहने के कारण नीतराग की आज्ञा को सहज स्वीकार करता है, उसकी अद्धा आज्ञा-रुचि है।
  - (४) सूत्र पढ़ने से जिसे अद्धा-लाम होता है, वह सूत्र-इचि है।
  - (५) थोड़ा जानने मात्र से जो रुचि फैल जाती है, वह बीज-रुचि है।
- (६) ऋर्थ सहित विशाल श्रुत-राशि को पाने की अद्धा ऋभिगम-रुचि है।
- (७) सत्य के सब पहलुक्यों को पकड़ने वाली सर्वांगीय दृष्टि विस्तार-रुचि है।
  - ( ८ ) किया-श्राचार की निष्ठा किया-रुचि है।
- (६) जो न्यक्ति ऋसत्-मतवाद में फंसा हुआ भी नहीं है और सत्य-वाद में विशारद भी नहीं है खसकी सम्यग्टिष्ट को संद्विप-दिच कहा जाता है।
- (१०) धर्म (श्रुत श्रीर चारित्र) में जो आस्था-बन्ध होता है, वह धर्म-रुचि है।

प्राणी मात्र में मिलने वाके योग्यता के तरतमभाव और उनके कारण होनेवाले रुचि-वैचिन्य के आधार पर यह वर्गीकरण हुआ है !

## सम्य्ग् दर्शन का प्राप्ति-क्रम और लिंघ-प्रक्रिया

सम्यग् दर्शन की प्राप्ति के तीन कारण हैं:—दर्शन-मोह के परमाणुश्रों का (१) पूर्ण उपरामन, (२) श्रपूर्ण विलय (३) पूर्ण क्लिय। इनसे प्रगट होने वाला सम्यग् दर्शन क्रमशः (१) श्रोपशमिक सम्यक्त्व, (२) चायीपश-मिक सम्यक्त्व, (३) चायिक सम्यक्त्व—कहलाता है। इनका प्राप्ति-क्रम निश्चित नहीं है। प्राप्ति का पौर्वापर्य भी नहीं है। पहले पहल श्रोपशमिक—सम्यग् दर्शन भी हो सकता है। चायीपशमिक भी श्रोर चायिक भी।

श्वनादि मिथ्या दृष्टि व्यक्ति (जो कभी भी सम्यग् दर्शनी नहीं बना ) श्रहात कष्ट सहते-सहते कुछ जदयाभिमुख होता है, संसार-परावर्तन की मर्यादा सीमित रह जाती है, कर्मावरण कुछ चीण होता है, दुःखाभियात से संतप्त हो सुख की श्रीर मुद्रना चाहता है, तब उसे श्रात्म-जागरण की एक स्पष्ट रेखा मिलती है। उसके परिणामों ( विचारों ) में एक तीन भान्दोलन शुरू होता है। पहले चरण में राग-द्वेष की दुर्भेंग्र प्रनिथ (जिसे तोड़े बिना सम्यग् दर्शन प्रगट नहीं होता ) के समीप पहुँचता है। इसरे चरण में वह उसे तोड़ने का प्रयक्ष करता है। विशुद्ध परिणाम वाला प्राणी वहाँ मिथ्यात्वप्रन्थि के घटक पुद्गलों का शोधन कर उनकी मादकता या मोहकता को निष्प्रभ वना स्वायौ-पश्चमिक सम्यग् दर्शनी बन जाता है। मन्दिबशुद्ध परिणाम वाला व्यक्ति वैसा नहीं कर सकता। वह आगे चलता है। तीसरे चरण में पहुँच मिथ्यात्व मोह के परमाणुद्धों को दो भागों में विभक्त कर डालता हैं 23 । पहला भाग ऋल्प कालवेश और दूसरा वह-कालवेश ( अल्प स्थितिक और दीर्घ स्थितिक ) होता है। इस प्रकार यहाँ दोनों स्थितियों के बीच में व्यवधान ( अन्तर ) हो जाता है। पहला पुत्र भोग लिया जाता है। ( उदीरणा द्वारा शीध उदय में आ नष्ट हो जाता है ) दूसरा पूज उपशान्त (निरूद-उदय) रहता है। ऐसा होने पर चौथे चरण में ( अन्तर-करण के पहले समय में ) श्रीपशमिक सम्यग् दर्शन भगट होता है १४।

यथा प्रवृति :---

श्रमावि कास से जैसी प्रकृति है वैसी की वैसी वनी रहे वह 'यथा प्रकृति' है। संसार का सूल मोह-कर्म है। उसके वेच परमासु दीर्च-स्थितिक होते हैं, तबतक 'यथाप्रवृत्ति' करण से आगे गति नहीं होती । अकाम-निर्करा तथा भवस्थिति के परिपाक होने से कणाय मन्द होता है । मोह-कर्म की स्थिति देशोन को इक्कोड़ सागर जितनी रहती है, आयुवर्जित शेष कर्मों की भी इतनी ही रहती है, तब परिणाम-शुद्धि का कम आगें बढ़ता है । फल स्वरूप 'अधूर्व करण' होता है—पहले कभी नहीं हुई, वैसी आत्म-दर्शन की प्रेरणा होती है । किन्तु इसमें आत्म-दर्शन नहीं होता । यह धारा और आगे बढ़ती है—अनि-वृत्तिकरण होता है । यह फल-प्राप्ति के बिना निवृत्त नहीं होता । इसमें आत्म-दर्शन हो जाता है ।

#### मार्ग लाभ

पथिक चला । मार्ग हाथ नहीं लगा । इधर-उधर भटकता रहा । आखिर अपने आप पथ पर आ गया । यह नैसर्गिक मार्ग-लाम है ।

दूसरा पथभ्रष्ट व्यक्ति इधर उधर भटकता रहा, मार्ग नहीं मिला। इतने में दूसरा व्यक्ति दीखा। उससे पूछा श्रीर मार्ग मिल गया। यह श्राधिगमिक मार्ग-लाभ है। आरोग्य लाभ

रोग हुआ । दवा नहीं ली । रोग की स्थिति पकी । वह मिट गया । आरोग्य हुआ । यह नैसर्गिक आरोग्य-लाभ है ।

रोग हुन्ना। सहा नहीं गया। वैद्य के पास गया। दवा ली, वह मिट गया। यह प्रायोगिक ऋारोग्य-लाम है। सम्बग् दर्शन-लाभ

अनादि काल से जीव संसार में अमण करता रहा। सम्यगु-दर्शन नहीं हुआ-अग्रात्म-विकास का मार्ग नहीं मिलो। संसार-अमण की स्थिति पकी। धिसते-धिसते पत्थर चिकना, गोल बनता है, वैसे थपेड़े खाते-खाते कर्मावरण शिथिल हुआ, आत्म-दर्शन की कचि जाग छठी। यह नैसर्गिक सम्यग् दर्शन लाम है।

कच्छों से तिलिमिला छठा ! त्रिविध ताप से संतप्त हो गया । शान्ति का छपाय नहीं स्का । मार्ग-द्रष्टा का योग मिला, प्रयक्त किया । कर्म का ऋावरण हटा । आत्म-दर्शन की रुचि जाग छठी । यह आधिगमिक सम्थग् दर्शन लाम है ।

# अन्तर् मुहर्त के बाद

श्रीपश्मिक सम्यग् दर्शन श्रालाकालीन (श्रन्तमुंहूर्त स्थितिक) होता है। वबा हुआ रोग फिर से उभर श्राता है। श्रन्तर् मुहूर्त के लिए निरुद्धोदय किए हुए दर्शन-मोह के परमाणु काल-मर्यादा पूर्ण होते ही फिर सिक्रय बन जाते हैं। थोड़े समय के लिए जो सम्यग् दर्शनी बना, वह फिर मिथ्या-दर्शनी बन जाता है। रोग के परमाणुश्रों को निर्मूल नष्ट करने वाला सदा के लिए स्वस्थ बन जाता है। उनका शोधन करने वाला भी उनसे प्रस्त नहीं होता। किन्तु उन्हें दवाये रखने वाला हरदम खतरे में रहता है। श्रीपश्मिक सम्यग् दर्शन होता है। श्रीपश्मिक सम्यग् दर्शन हे बारे में दो परम्पराएं हैं—(१) सेद्धान्तिक श्रीर (२) कर्म-प्रनिथक। सिद्धान्त-पद्ध की मान्यता यह है कि ज्ञायीपश्मिक सम्यग् दर्शन पाने वाला व्यक्ति ही अपूर्व करण में दर्शन-मोह के परमाणुश्रों का त्रि-पुञ्जीकरण करता है। श्रीपश्मिक सम्यग् दर्शन श्रीपश्मिक सम्यग् दर्शन होता है।

कर्मप्रन्थ का पद्म है—अनादिमिध्या दृष्टि अन्तर-करण में औपशमिक-सम्यग् दर्शन या दर्शन-मोह के परमाणुओं को त्रि-पुञ्जीकृत करता है। उस आन्तर् मोहूर्तिक सम्यग् दर्शन के बाद जो पुञ्ज अधिक प्रभावशाली होता है, वह उसे प्रभावित करता है। (जिस पुञ्ज का उदय होता है, उसी दशा में वह चला जाता है) अशुद्ध पुञ्ज के प्रभावकाल (उदय) में वह मिध्या-दर्शनी, अर्थ-विशुद्ध पुञ्ज के प्रभाव-काल में सम्यग् मिध्या दर्शनी और शुद्ध पुञ्ज के प्रभाव-काल में सम्यग् दर्शनी वन जाता है।

सिद्धान्त-पद्ध में पहले द्वायीपशमिक सम्यग् दर्शन प्राप्त होता है—ऐसी मान्यता है। कर्म-प्रन्थ पद्ध में पहले श्रीपशमिक सम्यग् दर्शन प्राप्त होता है— यह माना जाता है।

कई आचार्य दोनों विकल्पों को मान्य करते हैं। कई आचार्य सायिक-सम्यक् दर्शन भी पहले-पहल प्राप्त होता है—ऐसा मानते हैं। सम्यग् दर्शन का आदि-अनन्त विकल्प इसका आधार है। चारौपशमिक सम्बग् दर्शनी ( ऋपूर्व करण में ) अन्थि भेद कर मिथ्यात्व-मोह के परमाणुश्रों को तीन पुंजों में बांट देता हैं :—

- (१) ऋगुद्ध पुञ्ज--यह पूर्वा ऋगवरण है।
- (२) अर्दशुद्ध पुत्र-यह अर्थावरण है।
- (३) शुद्ध पुडा--यह पारदर्शक है। तीन पुडा
- (१) मैला कपड़ा, कोरेजल से धुला कपड़ा और साबुन से धुला कपड़ा।
  - (२) मैला जल, थोड़ा स्वच्छ जल और स्वच्छ जल।
- (३) मादक द्रव्य, ऋषं-शोधित मादक द्रव्य श्रीर पूर्णं-शोधित मादक द्रव्य।

जैसे एक ही वस्तु की ये तीन-तीन दशाएं हैं, वैसे ही दर्शन-मोह के परमाणुओं की भी तीन दशाएं होती हैं। आत्मा का परिणाम अशुद्ध होता है, तब वे परमाणु एक पुत्र में ही रहते हैं। उनकी मादकता सम्यग् दर्शन को मृद्ध बनाए रखती है। यह मिध्यात्व-दशा है। आत्मा का परिणाम कुछ शुद्ध होता है (मोह की गांठ कुछ दीली पड़ती है) तब उन परमाणुओं का दो रूपों में पुत्तीकरण होता है—(१) अशुद्ध (२) अर्ध शुद्ध। इसरे पुत्र में मादकता का लोहावरण कुछ टूटता है, उसमें सम्यग् दर्शन की कुछ पारदर्शक रेखाएं खिंच जाती है। यह सम्यग् मिध्यात्व (मिश्र) दशा है।

आतमा का परिषाम शुद्ध होता है, उन परमाणुश्री की मादकता धो डालने में पूर्ण होता है, तब उनके तीन पुज बनते हैं। तीसरा पुज शुद्ध होता है।

द्यायौपशमिक सम्यग् दर्शनी पहले दो पुत्रों को निष्किय बना देता है १५। तीसरे पुत्र का उदय रहता है, पर वह शोधित होने के कारण शक्ति-हीन बना रहता है। इसलिए यथार्थ दर्शन में बाधा नहीं डालता। मैले अभक या काच में रही हुई विजली या दीपक पार की बस्तु को प्रकाशित नहीं करती। उन्हें साफ कर दिया जाए, फिर वे उनके प्रकाश-प्रसरण में बाधक नहीं बनते। वैसे ही शुद्ध पुत्र सम्यग् दर्शन को मूद्ध बनाने वाले परमाणु हैं। किन्तु परिणाम-

शुद्धि के द्वारा उनकी मोहक-शक्ति का मालिन्य धुल जाने के कारवा वे आल्स-दर्शन में सम्मोह पैदा नहीं कर सकते।

चायिक-सम्यक्त्वी दर्शन-मोह के परमाणुक्षों को पूर्ण रूपेण नष्ट कर डालता है। वहाँ इनका श्रम्तित्व भी शेष नहीं रहता। यह वास्तविक या सर्व-विशुद्ध सम्यग् दर्शन है। यहले दोनों (श्रीपशमिक श्रीर श्रायौपशमिक) प्रतिघाती हैं, पर अप्रतिपाती हैं।

#### मिथ्या दर्शन के तीन रूप

काल की दृष्टि से मिथ्या दर्शन के तीन विकल्प होते हैं :--

- (१) अनादि अनन्त (२) अनादि-सान्त (३) सादि-सान्त ।
- (१) कभी सम्यग् दर्शन नहीं पाने वाले ( अभव्य या जाति भव्य ) जीवों की अपेद्या मिथ्या दर्शन अनादि-अनन्त हैं।
- (२) पहली बार सम्यग् दर्शन प्रगट हुआ, उसकी ऋषेचा यह अनादि-साम्त है।
- (३) प्रतिपाति सम्यग् दर्शन (सम्यग् दर्शन आया और चला गया ) की अपेचा वह सादि-सान्त है ।

## सम्यग् दर्शन के दो रूप

सम्यग् दर्शन के सिर्फ दो विकल्प बनते हैं:

(१) सादि-सान्त (२) सादि-अनन्त । प्रतिपाति ( अपेपशिमक और वायीपशिमक) सम्यग् दर्शन सादि-सान्त हैं। अप्रतिपाति ( वायिक)—सम्यग्-दर्शन सादि-अनन्त होता है।

मिध्या दर्शनी एक बार सम्यग् दर्शनी बनने के बाद फिर से मिध्या दर्शनी बन जाता है। किन्तु अनन्त काल की असीम मर्यादा तक वह मिथ्या दर्शनी ही बना नहीं रहता है, इसलिए मिथ्या दर्शन सादि-अनन्त नहीं होता।

सम्बग् दर्शन सहज नहीं होता। वह विकास-दशा में प्राप्त होता है, इसलिए वह अनादि-सान्त और अनादि-अनन्त नहीं होता।

#### सम्यग् दर्शन और पुष

<sup>(</sup>१) चापिक सम्मम् दर्शनी अपुत्री होता है। उसके दर्शन-मोह के

परमाणुत्री का पुक्ष होता ही नहीं। यह चपक ( उनकी खपाने वाला-नष्ट करने वाला) होता है।

- (२) मिथ्या दर्शनी एक पुक्षी होता है। दर्शन-मोह के परमाणु जसे सधन रूप में प्रभावित किये रहते हैं।
- (३) सम्यग् मिथ्या दर्शनी द्विपुञ्जी होता है। दर्शन-मोह के परमाशुद्धों का शोधन करने चल पड़ता है। किन्तु पूरा नहीं कर पाता, यह उस समय की दशा है।
- (४) ज्ञायोपशिमक-सम्यक् दर्शनी त्रिपुंजी होता है। प्रकारान्तर से मिथ्यात्व मोह के परमाणु ज्ञीण नहीं होते, उसी दशा में सम्यग् दृष्टि (ज्ञायो-पशिमक सम्यग् दृष्टि) त्रिपुञ्जी होता है। मिथ्यात्व पुञ्ज के ज्ञीसा होने पर वह द्विपुञ्जी, मिश्र पुञ्ज के ज्ञीण होने पर एक पुञ्जी और सम्यक्त्व-पुञ्ज के ज्ञीण होने पर एक पुञ्जी और सम्यक्त्व-पुञ्ज के ज्ञीण होने पर अपुञ्जी (ज्ञायिक सम्यग् दृष्टि) वन जाता है।

#### मिश्र-पुञ्ज संक्रम

दर्शन-मोह के परम। णुश्रों का पुञ्जीकरण, जनका जदय श्रौर संक्रमण परिणाम-घारा की श्रशुद्धि, श्रशुद्धि-श्रल्यता श्रौर शुद्धि पर निर्भर है।

परिणाम शुद्ध होते हैं मोह का दबाव ढीला पड़ जाता है। तब शुद्ध पुञ्ज का उदय रहता है। परिणाम कुछ शुद्ध होते हैं (मोह का दबाव कुछ ढीला पड़ता है) तब ऋर्ध-शुद्ध पुत्र्ज का उदय रहता है। परिणाम ऋशुद्ध होते हैं (मोह का दबाव तीव होता है) तब ऋशुद्ध-पुत्र्ज का उदय रहता है।

मिथ्यात्व परमाणुश्चों की त्रिपुञ्जीकृत श्रवस्था में जिस पुञ्ज की प्रेरक परिणाम-धारा का प्रावल्य होता है, वह दूसरे को श्रपने में संकान्त कर लेती है। सम्यग् हिष्ट शुद्धि की जागरणोन्मुख परिणाम-धारा के द्वारा मिथ्यात्व पुञ्ज को मिश्र पुञ्ज में श्रीर जागृत परिणाम-धारा के द्वारा जसे सम्यक्त्व पुञ्ज में संकान्त करता है। तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व पुञ्ज का संक्रमण मिश्र पुञ्ज श्रीर सम्यक्त्व पुञ्ज दोनों में होता है।

मिश्र पुत्रत का संक्रमण मिथ्यात्व श्रीर सम्यक्त्व—इन दोनों पुत्र्जों में होता है। मिथ्या दृष्टि सम्यक् मिथ्यात्व पुत्र्ज को मिथ्यात्व पुत्रज में संकान्त करता है। सम्यक्त्वी उसको सम्यक्त्व पुत्रज में संकान्त करता है। मिश्र-इष्टि मिध्यात्व पुञ्ज को सम्यक् मिध्यात्व पुञ्ज में संकान्त कर सकता है। पर सम्यक्त्व पुञ्ज को उसमें संकान्त नहीं कर सकता।

# व्यावहारिक-सम्यग् दर्शन

सम्यग् दर्शन का सिद्धान्त सम्प्रदाय परक नहीं, आतमपरक है। आतम अमुक मर्यादा तक मोह के परमाणुओं से विमुक्त हो जाती है, तीन कषाय ( अनन्तानुबन्धी चतुष्क ) रहित हो जाती है, तब उसमें आतमोन्मुखता ( आतम-दर्शन की प्रवृत्ति ) का माव जायत होता है। यथार्थ में वह ( आतम-दर्शन की प्रवृत्ति ) का माव जायत होता है। यथार्थ में वह ( आतम-दर्शन ) ही सम्यग् दर्शन है। जिसे एक का सम्यग् दर्शन होता है, उसे सबका सम्यग् दर्शन होता है। आत्मदर्शी समदर्शी हो जाता है और इसिलए वह सम्यक् दर्शी होता है। यह निश्चय-दृष्टि की बात है और यह आत्मानुमेय या स्वानुमवगम्य है। सम्यग् दर्शन का ज्यावहारिक रूप तस्व अद्धान है विश्वस्था दर्शी का संकल्प

कषाय की मन्दता होते ही सत्य के प्रति रुचि तीन हो जाती है। उसकी गित अतथ्य से तथ्य की आोर, असत्य से सत्य की ओर, अवोधि से वोधि की आोर, अमार्ग से मार्ग की और अज्ञान से ज्ञान की ओर अकिया से किया की ओर, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर हो जाती है। उसका संकल्प ऊर्घ्य मुखी और आत्मलची हो जाता है दें।

# व्यावहारिक सम्यग् दर्शन की स्वीकार-विधि

लोक में चार मंगल हैं (१) ऋरिहन्त<sup>26</sup> (२) सिद्ध<sup>26</sup> (३) साधु (४) केवली भाषित धर्म <sup>38</sup>।

चार लोकोत्तम हैं—(१) ग्रारिहन्त (२) सिद्ध (३) साधु (४) केवली-भाषित धर्म ।

चार शरण हैं—मैं (१) अरिहन्त की शरण लेता हूँ (२) सिद्ध की शरण लेता हूँ। (३) साधु की शरण लेता हूँ (४) केवली भाषित धर्म की शरण लेता हूँ १९। जिसमें अरिहन्त देव, सुसाधु गुरु और तत्त्व-धर्म की यथार्थ अद्धा है, उस सम्यक्त्व को मैं यावज्जीवन के लिए स्वीकार करता हूँ १९। यह वर्शन-पुरुष के व्यावहारिक सम्यग् दर्शन के स्वीकार की विधि है १९। इसमें सस्य संकल्प का ही स्विपीकरण है।

वर्शन-बुद्ध के लिए साधना, साधक और सिद्ध से नदकर कोई सत्य महीं होता <sup>8</sup> । इसलिए वह उन्हीं को 'मंगल' लोकोत्तम मानता है और उन्हीं की शरण स्वीकार करता है। यह व्यक्ति की आस्था या व्यक्तिवाद नहीं, किन्तु गुणवाद है।

## आचार और अतिचार

सम्यग् दर्शन में पोष लाने वाली प्रवृत्ति उसका आचार और दोष लाने वाली प्रवृत्ति उसका अतिचार होती है। ये व्यावहारिक निमित्त हैं, सम्यग् दर्शन का स्वरूप नहीं है।

#### सम्यग् दर्शन के आचार आठ हैं अप-

- (१) निःशंकित ..... सत्य में निश्चित विश्वास ।
- (२) निःकांद्वित · · · · मिथ्या विचार के स्वीकार की ऋरुचि ।
- (३) निर्विचिकित्सा .... सत्याचरण के फल में विश्वास।
- (४) अमृद्-दृष्टि ... असत्य श्रीर असत्याचरण की महिमा के प्रति अनाकर्षण, अन्यामोह।
- (५) उपवृह्ण .... आत्म-गुण की वृद्धि ।
- (६) स्थिरीकरण ······सत्य से डगमगा जाए, उन्हें फिर से सत्य में . स्थापित करना।
- (७) वात्सल्य ·····सख धर्मों के प्रति सम्मान-माबना, सलाचरण - का सहयोग ।
- (८) प्रभावना .....ः प्रभावकढंग से सत्य के महातम्य का प्रकाशन । पांच अतिचार
  - (१) शंका ... सत्य में संदेह।
  - (२) काक्चा ... मिथ्याचार के स्वीकार की अभिलापा।
  - (३) विचिकित्सा ... सत्याचरण की फल-प्राप्ति में संदेह।
  - (४) परपाखण्ड-प्रशंसा · · · इतर सम्प्रदाय की प्रशंसा।
  - ( भ ) परपाषण्ड-संस्तव · · इतर सम्प्रदाय का परिचय ।

## सम्यग्-दर्शन की व्यावहारिक पहिचान

सम्यस् दर्शन आध्यात्मिक शुद्धि है। वह बुद्धिगम्य वस्तु नहीं है। फिर भी इसकी पहिचान के कुछ ज्यावहारिक लक्षण वतलाएँ हैं।

सम्यक्त श्रद्धा के तीन लक्षण ३६:--

- (१) परमार्थ संस्तव ... परम सत्य के ऋन्वेपण की रुचि।
- (२) सुदृदृ परमार्थ सेवन ···परम सत्य के उपासक का संसर्ग या मिले हुए सत्य का आचरण।
- (३) कुदर्शन वर्जना—कुमार्ग से दूर रहने की दृढ़ आस्था।
  सत्यानवेषी या सत्यशील और असल्यविरत जो हो तो जाना सकता है कि
  वह सम्यग् दर्शन-पुरुष है।
  पांच लक्षण
  - (१) शम · · कषाय उपशमन
  - (२) संवेग ... मोज्ञ की अभिलाषा
  - (३) निर्वेद · · संसार से विरक्ति
  - (४) अनुकम्पा · · प्राणीमात्र के प्रति कृपाभाव, सर्वभूत मैत्री-स्थारमीपस्यभाव।
- (५) त्रास्तिक्य···श्रात्मा में निष्ठा। सम्यक् दर्शन का फल

गौतम स्वामी ने पूछा-भगवन् ! दर्शन-सम्पन्नता का क्या लाभ है ?
भगवान्-गौतम ! दर्शन-सम्पदा से विपरीत दर्शन का अन्त होता है ।
दर्शन-सम्पन्न व्यक्ति यथार्थ द्रष्टा बन जाता है । उसमें सत्य की ली जलती है,
वह फिर बुकती नहीं । वह अनुत्तर-ज्ञान-धारा से आत्मा को मावित किए
रहता है । यह आध्यात्मिक फल है । व्यावदारिक फल यह है कि सम्यग्
दर्शी देवगति के सिवाय अन्य किसी भी गति का आयु-बन्ध नहीं करता 30 ।
महस्य

भगवान् महावीर का दर्शन गुण पर आश्रित था। उन्होंने वाहरी सम्बद्धा के कारण किसी को महत्त्व नहीं दिया। परिवर्तित युग में जैन धर्म भी यों की भी अवहेलना करने लगे। ऐसे समय में व्यावहारिक सम्यग् दर्शन की व्याख्या और विशाल बनी। आचार्य समन्त भद्र ने भद के साथ उसकी विसंगति बताते हुए कहा है—''जो धार्मिक व्यक्ति अष्टमद (१) जाति (२) कुल (३) बल (४) रूप (५) श्रुत (६) तप (७) ऐश्वयं (८) लाभ से उन्मत्त होकर धर्मस्थ व्यक्तियों का अनादर करता है, वह अपने आत्म-धर्म का अनादर करता है। सम्यग् दर्शन आदि धर्म की धर्मात्मा ही धारण करता है। जो धर्मात्मा है, वह महात्मा है। धार्मिक के बिना धर्म नहीं होता। सम्यग् दर्शन की सम्यदा जिसे मिली है, वह भंगी भी देव है। तीर्थकरों ने उसे देव माना है। राख से दकी हुई आग का तेज तिमिर नहीं बनता, वह ज्योतिपुल्ज ही रहता है ३८।

म्राचार्य भिद्ध ने कहा है :--

वे व्यक्ति विरले ही होते हैं, जिनके घट में सम्यकत्व रम रहा हो। जिस के द्वदय में सम्यकत्व-सूर्य का उदय होता है, वह प्रकाश से भर जाता है, उसका अन्धकार चला जाता है।

सभी खानों में हीरे नहीं मिलते, सर्वत्र चन्दन नहीं होता, रक्ष-राशि सर्वत्र नहीं मिलती, सभी सर्प 'मणिधर' नहीं होते, सभी लब्धि (विशेष शक्ति) के धारक नहीं होते, बन्धन-मुक्त सभी नहीं होते, सभी सिंह 'केसरी' नहीं होते, सभी साधु 'साधु' नहीं होते, उसी प्रकार सभी जीव सम्यक्त्वी नहीं होते।

नव-तत्त्व के सही श्रद्धान से मिथ्यात्त्व (१० मिथ्यात्व) का नाश होता है। यही सम्यकत्व का प्रवेश-द्वार है।

सम्यक्तव के आजाने पर आवक-धर्म या साधु-धर्म का पालन सहज हो जाता है, कर्म-बन्धन ट्रटने लगते हैं और वह शीध ही सुक हो जाता है।

तथ्य (भावों श्रुव सत्यों) की अन्वेषया, प्राप्ति और प्रतीति जो है, वह सम्यक्तव है, यह व्यावहारिक सम्यग् दर्शन की परिभाषा है। इसका आधार तस्वों की सम्यग्-अद्धा है। दर्शन-पुरुष की तस्व-अद्धा अपने आप सम्यक् हो जाती है। तस्व अद्धा का विषयंय आग्रह और अभिनिवेश से होता है। अभिनिवेश का हेत तीव कषाय है। दर्शन-पुरुष का कषाय मन्द हो जाता है, उसमें आग्रह का भाव नहीं रहता। वह सत्य को सरक्ष और सहस्व भाव से पकड़ सेंसा है।

#### भ्रुव सत्य

विश्व के सर्व सत्यों का समावेश दो ध्रुव सलो—चेतन और अचेतन में होता है। शुद्ध तत्व दृष्टि से चेतन और अचेतन—ये दो ही तत्व हैं।

इनके छह मेद विश्व की ब्यवस्था जानने के लिए होते हैं। इनके नव मेद श्रारम-साधना की साधक-बाधक दशा और साहित्य की मीमांसा के हेतु किए जाते हैं।

#### जैन दर्शन के ध्रुवसत्य

सम्बग् दर्शन के आधार भूत तत्त्व :---

(१) क्यात्मा है (२) नित्य है (३) कर्ता है (४) मोक्ता है (५) वन्ध है (६) मोद्य है।

विश्व-स्थिति के आधार भूत तस्व :---

- (१) पुनर्जनम जीव मरकर पुनरपि बार-बार जनम लेते हैं।
- (२) कर्म-बन्ध-जीव सदा (प्रवाह रूपेण अनादि काल से) निरन्तर कर्म बाँधते हैं।
- (३) मोहनीय कर्म-बन्ध---जीव सदा (प्रवाह रूपेण अनादि काल से) निरन्तर मोहनीय कर्म बांधते हैं।
- (४) जीव अजीव का अत्यन्तामाव—ऐसा न हुआ, न मान्य है और न होगा कि जीव अजीव हो जाए और अजीव जीव हो जाए!
- (५) त्रस-स्थावर—अविच्छेद—ऐसा न तो हुआ, न भाव्य है और न होगा कि गतिशील प्राची स्थावर बन जाए। और स्थावर प्राणी गतिशील बन बाए।
- (६) लोकालोक पृथक्त ऐसा न तो हुआ, न माध्य है और न होगा कि लोक अलोक हो जाए और अलोक लोक हो जाए।
- (७) लोकालोक अन्योन्याप्रवेश—ऐसा न तो हुआ, न मान्य है और न होगा कि लोक अलोक में प्रवेश करे और अलोक लोक में प्रवेश करे।
- (८) लोक और जीवों का आधार-आधेय तम्बन्ध-जितने चेत्र का नाम लोक है, उतने चेत्र में जीव हैं और जितने चेत्र में जीव हैं, उतने चेत्र का नाम लोक है।

- (६) लोक-मर्यादा—जितने ह्वेत्र में जीव और पुद्गल गति कर सकते हैं, सतना ह्वेत्र 'लोक' है और जितना ह्वेत्र लोक है, स्तने ह्वेत्र में जीव और पुद्गल गति कर सकते हैं।
- (१०) अलोकगित कारणाभाष-लोक के सब अन्तिम भागों में आबद-पार्श्व-स्पृष्ट पुद्गल हैं। लोकान्त के पुद्गल स्वभाव से ही रूखे होते हैं। वे गति में सहायता करने की स्थित में संघटित नहीं हो सकते। उनकी सहायता के बिना जीव श्रलोक में गित नहीं कर सकते। असम्भाव्य कार्य व
  - (१) अजीव को जीव नहीं बनाया जा सकता।
  - (२) जीव को अजीव नहीं बनाया जा सकता।
  - (३) एक साथ दो भाषा नहीं बोली जा सकती।
  - (४) श्रपने किए कर्मों के फलों को इच्छा-श्रधीन नहीं किया जा सकता।
  - ( ५ ) परमाणु तोङ्गा नहीं जा सकता।
  - (६) ऋलोक में नहीं जाया जा सकता।

सर्वज्ञ या विशिष्ट योगी के सिवाय कोई भी व्यक्ति इन सस्वीं का साञ्चात्कार नहीं कर सकता ४०।

- (१) धर्म-(गति-तत्त्व)
- (२) अधर्म (स्थिति-तत्त्व)
- (३) आकाश
- (४) शरीर रहित जीव
- (५) परमाणु
- (६) शब्द

पारमार्थिक सत्ता-

- (१) शाता का सतत अस्तित्व ४%।
- (२) हेय का स्वतन्त्र श्रास्तित्व वस्त-कान गर निर्मर नहीं है <sup>प्रक</sup>ा
- ( ३ ) शावा भीर क्षेत्र में मोल्य सन्तर्भ ।

- (४) वाणी में ज्ञान का प्रामाणिक प्रतिविम्ब-विचारों 'या लह्यों की अभिन्यक्ति का यथार्थ साधन ४३।
- (५) श्रेय (संवेदाया विषय) श्रीर ज्ञातृ (संवित्या विषयी) के समकालीन श्रस्तित्व, स्वतन्त्र-श्रस्तित्व तथा पारस्परिक सम्बन्ध के कारण जनका विषयविषयीभाव।

#### चार सिद्धान्त

- (१) पदार्थमात्र-परिवर्तनशील है।
- (२) सत् का सर्वथा नाश और सर्वथा असत् का उत्पाद नहीं होता।
- (३) जीव श्रीर पुद्गल में गति-शक्ति होती है।
- ( ४ ) व्यवस्था वस्तु का मूल भूत स्वभाव है। इनकी जड़वाद के चार सिद्धान्तों से तुलना कीजिए।
- (क) ज्ञाता और ज्ञेय नित्य परिवर्तनशील हैं।
- (ख) सद् वस्तु का सम्पूर्ण नाश नहीं होता—पूर्ण अभाव में से सद् वस्तु उत्पन्न नहीं होती।
- (ग) प्रत्येक वस्तु में स्वभाव-सिद्ध गति-शक्ति किंवा परिवर्तनशक्ति स्त्रवश्य रहती है।
- (घ) रचना, योजना, व्यवस्था, नियमबद्धता ऋथवा सुसंगति वस्तु का मृत्तभूत स्वभाव है ४४।

#### सत्य क्या है

भगवान् ने कहा—सत्य वही है, जो जिन-प्रवेदित है—प्रत्यच अनुभूति द्वारा निरूपित है भा यह यथार्थवाद है, सत्य का निरूपण है किन्तु यथार्थता नहीं है—सत्य नहीं है।

जो सत् है, वही सत्य है — जो है वही सत्य है, जो नहीं है वह सत्य नहीं है। यह अस्तित्व — सत्य, वस्तु-सत्य, स्वरूप-सत्य या क्षेप सत्य है। जिस वस्तु का जो सहज शुद्ध रूप है, वह सत्य है। परमाशु परमाशु रूप में सत्य है। आतमा-आतमा रूप में सत्य है। धर्म, अधर्म, आकाश भी अपने रूप में सत्य है। एक वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श वाला। अविमाज्य पुत्गल यह परमाशु का सहज रूप सत्य है। बहुत साहे परमाशु तिखते हैं — स्कृत्य वन

जाता है, इसिलए परमासु पूर्ण सत्य (त्रैकालिक सत्य) नहीं है। परमासु-दशा में परमापु सत्य है। भूत-भविष्यत् कालीन स्कन्ध की दशा में उसका विभक्त रूप सत्य नहीं है।

श्रातमा शरीर-दशा में अर्ध सत्य है। शरीर, वाणी, मन श्रीर श्वास उसका स्वरूप नहीं है। आतमा का स्वरूप है—अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द, अनन्त वीर्य (शक्ति), अरूप। सरूप (सशरीर) आतमा वर्तमान पर्याय की अपेस्ना सत्य है (अर्ध सत्य है)। अरूप (अशरीर, शरीरमुक्त) आतमा पूर्ण सत्य (परम सत्य या त्रैकालिक सत्य) है। धर्म, अधर्म और आकाश (इन तीनों तत्त्वों का वैभाविक रूपान्तर नहीं होता। ये सदा अपने सहज रूप में ही रहते हैं—इमलिए) पूर्ण सत्य हैं।

#### साध्य-सत्य

साध्य-मत्य स्वरूप सत्य का ही एक प्रकार है। वस्तु-सत्य व्यापक है। परमाणु में ज्ञान नहीं होता, अतः उसके लिए कुछ साध्य भी नहीं होता। वह स्वामाविक काल-मर्यादा के अनुसार कभी स्कन्ध में जुड़ जाता है और कभी उससे विलग हो जाता है।

त्रातमा ज्ञानशील पदार्थ है। विभाव-दशा (शरीर-दशा) में स्वभाव (त्रशरीर-दशा या ज्ञान, त्रानन्द त्रीर वीर्य का पूर्ण प्रकाश) उसका साध्य होता है। साध्य न मिलने तक यह सत्य होता है त्रीर उसके मिलने पर (सिद्धि के पश्चात्) वह स्वरूप-सत्य के रूप में बदल जाता है।

साध्य-काल में मोद्य सत्य होता है श्रीर श्रात्मा श्रर्थ-सत्य । सिद्धि-दशा में मोद्य श्रीर श्रात्मा का श्रद्धित (श्रमेद) हो जाता है, फिर कमी मेद नहीं होता । इसलिए मुक्त श्रात्मा का स्वरूप पूर्ण-सत्य है (श्रेकालिक है, श्रपुनरावर्तनीय है)।

जैन-तत्त्व-व्यवस्था के अनुसार चेतन और अचेतन—ये दो सामान्य सख हैं। ये निरपेच स्वरूप-सत्य हैं। गति-हेतुकता, स्थिति-हेतुकता, अवकाश-हेतुकता, परिवर्तन-हेतुकता और प्रहण (संयोग-वियोग) की अपेचा—विभिन्न कार्यों और गुणों की अपेचा धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल—अचेतन के ये पांच रूप (पांच द्रव्य ) श्रीर जीव, ये छह सत्य हैं। ये विभाग-सापेख स्वरूप सत्य हैं।

श्रासव (बन्ध-हेतु), संवर (बन्धन-निरोध) निर्जरा (बन्धन-स्वय हेतु)— ये तीनों साधन-सत्य हैं। मोच साध्य-सत्य है। बन्धन-दशा में श्रातमा के ये चारों रूप सत्य हैं। मुक्त-दशा में श्रासव भी नहीं होता, संवर भी नहीं होता, निर्जरा भी नहीं होती, साध्यरूप मोच भी नहीं होता, इसलिए वहाँ श्रातमा का केवल श्रात्मरूप ही सत्य है।

श्रातमा के साथ श्रनातमा ( श्रजीव-पुद्गल ) का सम्बन्ध रहते हुए उसके बन्ध, पुण्य श्रीर पाप से तीनों रूप सत्य हैं। मुक्त-दशा में बन्धन भी नहीं होता, पुण्य भी नहीं होता। इसलिए जीव वियुक्त-दशा में केवल श्रजीव ( पुद्गल ) ही सत्य है। तात्पर्य कि जीव-श्रजीव की संयोग-दशा में नव सत्य हैं। उनकी वियोग-दशा में केवल दो ही सत्य हैं।

व्यवहार-नय से वस्तु का वर्तमान रूप (वैकारिक रूप) भी सत्य है। निश्चय नय से वस्तु का त्रैकालिक (स्वामाविक रूप) सत्य है।

# सताईस

सम्यग् ज्ञान एहस्य की स्रोज अस्तित्त्ववाद और उपयोगितावाद निरूपण या कथन की विधि दर्शन दुःस से सुस की ओर मोक्ष पुरुषार्थ परिवर्चन और विकास ज्ञान और प्रत्याख्यान तत्त्व साधक तत्त्व-संवर निर्जंरा गूढ़वाद अक्रियावाद निर्वाण-मोक्ष डेंच्वर व्यक्तिवाद और समष्टिवाद

हम क्या हैं ! हमें क्या करना है ! हम कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं—जैन दर्शन इन प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करता है । इसके समाधान के साथ-साथ हमें यह निर्णय भी कर लेना होगा कि जगत का स्वरूप क्या है और उसमें हमारा क्या स्थान है !

हमें अपनी जानकारी के लिए आतमा, धर्म और कर्म की समस्याओं पर निचार करना होगा। आतमा की स्वामाविक या विशुद्ध दशा धर्म है—जिसे 'संवर' और 'निर्जरा'—अपूर्ण मुक्ति और पूर्ण मुक्ति कहते हैं। 'संवर' आतमा की वह दशा है, जिसमें विजातीय तत्त्व-कर्म-पुद्गल का उसके साथ संश्लेष होना छूट जाता है। पहले लगे हुए विजातीय तत्त्व का आतमा से विश्लेष या विसंवंध होता है, वह दशा है 'निर्जरा'। विजातीय-तत्त्व थोड़ा अलग होता है, वह आशिक या अपूर्ण निर्जरा होती है। विजातीय-तत्त्व सर्वथा अलग हो जाता है, उसका नाम है मोच।

श्चारमा का अपना रूप मोच है। विजातीय द्रव्य के प्रमाव से उसकी जो दशा बनती है, वह 'वैभाविक' दशा कहलाती है। इसके पोषक चार तत्व हैं— श्चास्त्र, त्रव्य श्चीर पाप। श्चारमा के साथ विजातीय तत्व एक रूप बनता है। इसे बन्ध कहा जाता है। इसके दो रूप हैं—शुभ और श्रशुभ। शुभ पुद्गल-स्कन्ध (पुण्य) जब श्चारमा पर प्रभाव डालते हैं, तब वह मनोश पुद्गलों की श्चोर श्राक्त होती है श्चीर उसे पौद्गलिक सुख की श्चनुभूति होती है। श्रशुभ पुद्गल-स्कन्धों (पाप) का प्रभाव इससे विपरीत होता है। उससे श्चीप्त्र, श्रमनोश भाव बनते हैं। श्चारमा में विजातीय तत्व के स्वीकरण का जो हेतु है, उसकी संशा 'श्चास्त्रव' है। विभाव से स्वभाव में श्चाने के लिए ये तत्व उपयोगी हैं। इनकी उपयोगिता के बारे में विचार करना उपयोगिताबाद है।

धर्म गति है, गति का हेतु या उपकारक 'धर्म' नामक द्रव्य है। स्थिति है, स्थिति का हेतु या उपकारक 'अधर्म' नामक द्रव्य है। आधार है, आधार का हेतु या उपकारक 'आकाश' नामक द्रव्य है। परिवर्तन है, परिवर्तन का हेतु या जपकारक 'काल' नामक तत्त्व है। जो मूर्त है वह 'पुद्गल' द्रव्य है। जिसमें चैतन्य है वह जीव है। इनकी किया या जपकारों की जो समष्टि है वह जगत् है। यह मो जपयोगितावाद है।

पदार्थों के श्रस्तित्व के बारे में विचार करना श्रस्तित्रवाद या वास्तिवक-वाद कहलाता है। श्रस्तित्व की दृष्टि से पदार्थ दो हैं—चेतन श्रीर श्रचेतन।

## अस्तित्ववाद और उपयोगितावाद

जैन-परिभाषा में दोनों के लिए एक शब्द है 'द्रव्यानुयोग'। पदार्थ के ऋस्तित्व और उपयोग पर विचार करने वाला समूचा सिद्धान्त इसमें समा जाता है।

उपयोगिता के दो रूप हैं— आध्यातिमक और जागितक । नव तत्त्व की व्यवस्था आत्म-कल्याण के लह्य से की हुई है, इसिलए यह आध्यात्मिक है। यह आत्म-मुक्ति के साधक, बाधक तत्वों का विचार है। कर्मबद्ध आत्मा को जीव और कर्म-मुक्त आत्मा को मोच्च कहते हैं। मोच्च साध्य है। जीव के वहाँ तक पहुँचने में पुण्य, पाप, बन्ध और आसव—ये चार तत्त्व बाधक हैं, संबर और निर्जरा—ये दो साधक हैं। अजीव उसका प्रतिपत्ती तत्त्व है।

षड्द्रव्य की व्यवस्था विश्व के सहज-संचलन या सहज-नियम की दृष्टि से हुई है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के लिए क्या उपयोग है, यह जानकारी हमें इससे मिलती है।

वास्तविकतावाद में पदार्थ के उपयोग पर कोई विचार नहीं होता। सिर्फ उसके ऋस्तित्व पर ही विचार होता है, इसलिए वह 'पदार्थवाद' या 'ऋाधि-मीतिकवाद' कहलाता है।

दर्शन का विकास अस्तित्व और उपयोग दोनों के आधार पर हुआ है। अस्तित्व और उपयोग दोनों प्रमाण द्वारा साथे गए हैं। इसलिए प्रमाण, न्याय या तर्क के विकास के आधार भी यही दोनों हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं— तक्यं—हेतु गम्य और अतक्यं—हेतु-अगम्य। न्यायशास्त्र का मुख्य विकय है— प्रमाण-मीमांसा। सर्क-शास्त्र इससे भिन्न नहीं है। वह ज्ञान-विवेचन का ही

एक श्रक्त है। प्रमाण दो हैं—प्रलाद्य और परोद्य। तर्क गम्य पदार्थों की जानकारी के लिए जो श्रनुमान है, यह परोद्य के पांच रूपों में से एक है।

पूर्व-धारणा की यथार्थ-स्मृति आती है, उसे तर्क द्वारा साधनों की आव-श्यकता नहीं होती। वह अपने आप सत्य है—प्रमाण है। यथार्थ पहिचान प्रत्यिभिशा के लिए भी यही बात है। मैं जब अपने पूर्व परिचित व्यक्ति को साचात् पाता हूँ तब मुक्ते उसे जानने के लिए तर्क आवश्यक नहीं होता।

में जिसके यथार्थ ज्ञान और यथार्थ-वाणी का अनुभव कर चुका, उसकी वाणी को प्रमाण मानते समय मुक्ते हेतु नहीं ढूंढ़ना पड़ेगा। यथार्थ जानने वाला भी कभी और कहीं भूल कर सकता है—यथार्थ कहने वाला भी कभी और कहीं असत्य बोल सकता है—इस संभावना से यदि मैं उसकी अत्वेक वाणी को तर्क की कसौटी पर कसे बिना प्रमाण न मानूँ तो वह मेरी भूल होगी। मेरा विश्वासी मुक्ते ठगना चाहे, वहाँ मेरे लिए वह प्रमाणामास होगा। किन्तु तर्क का सहारा लिए बिना कहीं भी वह मेरे लिए प्रमाण न बने, यह कैसे माना जाए १ यदि यह न हो तो जगत् का अधिकांश व्यवहार ही न चले १ व्यवहार में जहाँ व्यावहारिक आस की स्थित है, वहाँ परमार्थ में पारमार्थिक आस—नीतराग की। किन्तु तर्क से आगो विश्वास है अवश्य।

श्राँख से जो में देखता हूँ। कान से जो सुनता हूँ, उसके लिए सुके तर्क नहीं चाहिए।

सत्य श्राँख श्रीर कान से परे भी है। वहाँ तर्क की पहुँच ही नहीं है।

तर्क का च्रेत्र केवल कार्य-कारण की नियम बद्धता, दो वस्तुश्रों का निश्चित साहचर्य। एक के वाद दूसरे के श्राने का नियम और व्याप्य में व्यापक के रहने का नियम है। एक शब्द में व्याप्ति है। वह सार्वदिक श्रीर सार्वत्रिक होती है। वह श्रानेक काल और श्रानेक देश के अनेक व्यक्तियों के समान श्रानुभव द्वारा सुष्ट नियम है। इसलिए उसे प्रत्यच्च, श्रानुमान, श्रागम श्रादि प्रमाण-परम्परा से कैंचा या एकाधिकार स्थान नहीं दिया जा सकता

अतक्यं भाजा-प्राह्म या आगम-गम्य होता है । स्थापन स्थान की विभि

# निरूपण या कथन की विधि

निरूपण बस्तु का दोता है। वस्तु के जितने रूप होते हैं उतने ही रूप

निरूपण के हो जाते हैं। संचेप में वस्तु के दो रूप हैं— आज्ञा-गम्य और हेतु-गम्य। आज्ञा-गम्य पदार्थ को आज्ञा-सिद्ध कहा जाए और हेतु-गम्य पदार्थ को हेतु-सिद्ध, यह कथन-विधि की आराधना है। पदार्थ मात्र को आज्ञा-सिद्ध्या हेतु सिद्ध कहा जाए, यह कथन-विधि की विराधना है?।

सफल प्ररूपक वही होता है जो हेतु के पद्म में हेतुवादी श्रीर श्रागम के पद्म में श्रागम-वादी रहें ।

शान का फल चारित्र है या यों कहिए कि शान चारित्र के लिए है। मूल वस्तु सम्यग् दर्शन है जो सम्यग् दर्शनी नहीं, वह शानी नहीं होता। शान के बिना चरण गुण नहीं त्राते। त्रागुणी को मोच नहीं मिलता मोच के बिना निर्वाण (स्वरूप-लाभ या श्रात्यन्तिक शान्ति) नहीं होती<sup>3</sup>।

वह ज्ञान मिथ्या है, जो क्रियाया ऋष्याचरण के लिए नहीं। वह तर्क शुष्क है, जो ऋभिनिवेश के लिए ऋष्ये। चारित्र से पहले ज्ञान का जो स्थान है, वह चारित्र की विशुद्धि के लिए ही है।

क्रियावाद का निरूपण वही कर सकता है, जो आतमा को जानता है, लोक को जानता है, गित-आगित को जानता है, शाश्वत और अशाश्वत को जानता है, जन्म-मृत्यु को जानता है। आसव और संवर को जानता है, दुःख और निर्जरा को जानता है है।

कियावाद शब्द आतम-दृष्टि का प्रतीक है। ज्ञान आतमा का स्वरूप है। वह संसार दशा में आवृत रहता है। उसकी शुद्धि के लिए किया या चारित्र है। चारित्र साधन है, साध्य है, आतम-स्वरूप का प्रादुर्भाव। साध्य की दृष्टि से ज्ञान का स्थान पहला है और चारित्र का दूसरा। साधन की दृष्टि से चारित्र का स्थान पहला है और ज्ञान का दूसरा। जब शुद्धि की प्रक्रिया चलती है, तब साधन की ऋपेचा प्रमुख रहती है। यही कारण है—द्रव्यानु-योग से पहले चरण-करणानुयोग की योजना हुई है। दर्शन

धमं मूलक दर्शन का विचार चार प्रेश्नों पर चलता है।

- (१) ब≠ध
- (२) बन्ध-हेतु ( स्त्रास्तव )

- (३) मोच
- (४) मोद्य-हेतु ( संबर-निर्जरा )

संचिप में दो हैं:---श्रासन श्रीर संबर । इसीलिए काल-क्रम के अवाह में बार-बार यह वाणी मुखरित हुई है ।

> "श्रासवो भन हेतुः स्यात् संवरो मोचकारणम्। इतीयमाईती दृष्टि रन्यदस्याः प्रपञ्चनम् ॥

यही तत्त्व वेदान्त में ऋविद्या और विद्या शब्द के द्वारा कहा गया है ।

- (१) दुःख-हेय
- (२) समुदय-हैयहेतु
- (३) मार्ग-हानीपाय या मोच्च-लपाय।
- (Y) निरोध-इान या मोचा।

यही तत्त्व हमें पातज्ञल-योगसूत्र श्रीर व्यास-भाष्य में मिलता है । योग-दर्शन भी यही कहता है — विवेकी, के लिए यह संयोग दुःख है श्रीर दुःख हेय हैं । त्रिविध दुःख के थपेड़ों से थका हुश्रा मनुष्य उसके नाश के लिए जिज्ञासु बनता है ।

"नृण्।मेकोगम्य स्त्वमित खलु नानापथलुपाम्"—गम्य एक है—उसके मार्ग अनेक। सत्य एक है—शोध-पद्धतियाँ अनेक। सत्य की शोध और सत्य का आचरण धर्म है। सत्य-शोध की संस्थाएं, सम्प्रदाय या समाज हैं। वे धर्म नहीं हैं। सम्प्रदाय अनेक बन गए पर सत्य अनेक नहीं बना। सत्व शुद्ध-नित्त्य और शाश्वत होता है। साधन के रूप में वह है अहिंसा १० और साध्य के रूप में वह मोस्च है ११।

#### दुःख से सुख की ओर

मोच और क्या है १ दुःख से मुख की ओर प्रस्थान और दुःख से मुक्ति ।
निर्जरा-आस्म-शुद्धि मुख है । पाप-कर्म दुःख है १ २ भगवान् महाबीर की
दिष्टि पाप के फल पर नहीं पाप की जड़ पर प्रहार करती है । वे कहते हैं
"मूख का छेद करो—काम-भोग खण मात्र मुख हैं बहुत काल तक दुःख
देने वाते हैं १ । यह संसार मोच के विषद्य है" इसिल्ए ये सुख नहीं हैं १ ४ ।

'दुःस सबको अधिय है १५ । संसार दुःखमय है १६।" जन्म दुःस है, बुदापा दुःस है, और मृत्यु दुःख है। आत्म-विकास की जो पूर्ण दशा है, वहाँ न जन्म है न मृत्यु है, न रोग है और न जरा। मोह्य

दर्शन का विचार जहाँ से चलता है श्रीर जहाँ रकता है—श्रागे पीछे वहीं श्राता है—बन्ध श्रीर मोच | मोच दर्शन के विचार की यही मर्यादा है | श्रीर जो विचार होता है वह इनके परिवार के रूप में होता है | भगवान महावीर ने दो प्रकार की प्रशा बताई है श श्रीर प्रत्या- ख्यान—जानना श्रीर छोड़ना १७ | श्रेय सब पदार्थ हैं | श्रातमा के साथ जो विजातीय सम्बन्ध है, वह हेय है | ज्यादेय हेय (त्याग) से श्रालग कुछ भी नहीं है । श्रातमा का श्रपना रूप सत्-चित् श्रीर श्रानन्दधन है । हेय नहीं छूटता तब तक वह छोड़ने-लेने की जलकन में फँसा रहता है । हेय-बंधन छूटते ही वह श्रपने रूप में श्रा जाता है । फिर बाहर से न कुछ लेता है श्रीर न कुछ लेने की उसे श्रपेचा होती है ।

शरीर खूट जाता है। शरीर के धर्म छूट जाते हैं—शरीर के मुख्य धर्म चार हैं:—

(१) श्राहार (२) श्वास उच्छ्वास (३) वाणी (४) चिन्तन—थे रहते हैं तब संसार चलता है। संसार में विचारों और सम्पकों का तांता जुड़ा रहता है। इसीलिए जीवन श्रानेक रस-त्राही बन जाता है। पुरुषार्थ

चार दुष्प्राप्य-त्रस्तुश्रों में से एक मनुष्यत्व है। मनुष्य का ज्ञान श्रीर पुरार्य चार प्रवृतियों में लगता है। वे हैं (१) अर्थ (२) काम (३) धर्म (४) मोख। ये दो भागों में बंटते हैं—संसार श्रीर मोख। पहले दो पुरुषार्थ सामाजिक हैं। उनमें अर्थ-साधन है और काम साध्य। श्रात्म-मुक्ति पर विचार करने वाला शास्त्र मोख-शास्त्र या धर्म-शास्त्र होता है। अर्थ श्रीर काम पर विचार करने वाले समाज-शास्त्र या धर्म-शास्त्र होता है। अर्थ श्रीर काम पर विचार करने वाले समाज-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र (अर्थ-विचार) और काम-शास्त्र (काम-विचार) कहलाते हैं। इन चारों की अपनी-अपनी मर्यादा है।

अर्थ श्रीर काम—ये दी जीवन की आवश्यकता या विवशता है। धर्म और मोख जीवन की स्ववशता। वे (धर्म श्रीर मोख) कियावादी के लिए हैं, अकियावादी के लिए नहीं। शेष दो पुरुषार्थ प्रत्येक समाजिक व्यक्ति के लिए हैं।

जैन-दर्शन सिर्फ मोच्च का दर्शन है। वह मोच्च और उसके साधन भूत धर्म का विचार करता है। रोष दो पुरुषार्थों को वह नहीं ख़ूता। वे समाज-दर्शन के विषय हैं।

सामाजिक रीति या कर्ताव्य, अर्थ और काम की बुराई पर नियम्त्रण कैसे हो, यह विचार मोझ-दर्शन की परिधि में आता है। किन्तु समाज-कर्तेच्य, अर्थ और काम की व्यवस्था कैसे की जाए, यह विचार मोझ-दर्शन की सीमा में नहीं आता।

मोत्त का पुरुषार्य श्राहिंसा है। वह शाश्वत श्रोर सार्वमीम है। शेष पुरुषार्य सार्वदेशिक श्रोर सार्वकालिक नहीं है। देश-देश श्रोर समय-समय की श्रानुकृल स्थित के श्रानुसार उनमें परिवर्तन किया जाता है। श्राहिंसा कभी श्रीर कहीं हिंसा नहीं हो सकती श्रोर हिंसा श्राहिंसा नहीं हो सकती। इसी लिए श्राहिंसा श्रीर समाज कर्त्तन्य की मर्यादाएं श्रालग-श्रालग होती हैं।

लोक व्यवस्था में कोई वाद, विचार या दर्शन आये, मोच-दर्शन को उनमें वाधक वनने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थ और काम को मोच-दर्शन से अपनी व्यवस्था का समाधान पाना भी अपेचित नहीं होता। समाज-दर्शन और मोच-दर्शन को एक मानने का परिखाम बहुत अनिष्ट हुआ है। इससे समाज की व्यवस्था में दोष आया है और मोच-दर्शन बदनाम हुआ। अधि-काश पश्चिमी दर्शनों और अक्रियावादी मारतीय दर्शन का लोक धर्म के साथ विशेष संबन्ध है। धर्म दर्शन-सापेच और ससीम लोक धर्मों से निरपेच हैं। वे निःसीम लक्ष्य की ओर अप्रसर होते हैं।

"जेया सिया तेण-णोसिया १८ "—जिस लोक-व्यवस्था और मोग-परि-भोग से प्राप्ति और तृप्ति होती है, उससे नहीं भी होती, इसलिए यह सार वस्तु नहीं है।

माधीमात्र दुःख से घवडाते हैं। दुःख अपना किया दुका होता है।

निरोध करें २१।

उसका कारण प्रमाद है। उससे मुक्ति पाने का उपाय अप्रमाद है °े। कुशल दर्शन वह है, जो दुःख के निदानमूल कारण और उनका उपचार बताए °े। दुःख स्वकर्मकृत है यह जानकर कृत, कारित और अनुमोदन रूप आसम (दुःख-उत्पक्ति के कारण-मिध्यात्व अन्नत, प्रमाद, कषाय और योग) का

कुशल दार्शनिक वह है जो बन्धन से मुक्त होने का उपाय खोजे 28 | दर्शन की धुरी आत्मा है | आत्मा है—इसिलए धर्म का महत्त्व है | धर्म से बन्धन की मुक्ति मिलती है | बन्धन मुक्त दशा में ब्रह्म-भाव या ईश्वर-पद प्रगट होता है, किन्तु जब तक आत्मा की दृष्टि अन्तर्मुखी नहीं होती, इन्द्रिय की विषय वासनाओं से आसिक्त नहीं हटती | तबतक आत्म-दर्शन नहीं होता | जिसका मन शब्द, रूप गन्ध, रस और स्पर्श से विरक्त हो जाता है; वही आत्मवित्, जानिवत्, वेदवित्, धर्मवित् और ब्रह्मवित् होता है 28 | परिवर्तन और विकास

जीव और अजीव—धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल की समध्य विश्व है। जीव और पुद्गल के संयोग से जो विविधता पैदा होती है, उसका नाम है सुध्या

जीन श्रीर पुद्गल में दो प्रकार की श्रवस्थाएं मिलती हैं—स्वभाव श्रीर विभाव या विकार।

परिवर्तन का निमित्त काल बनता है। परिवर्तन का उपादान स्वयं द्रव्य होता है। धमं, अधमं और आकाश में स्वभाव-परिवर्तन होता है। जीव और पुराल में काल के निमित्त से ही जो परिवर्तन होता है वह स्वभाव-परिवर्तन कहलाता है। जीव के निमित्त से पुराल में और पुराल के निमित्त से जीव में जो परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं—विभाव-परिवर्तन। स्थूल हिए से हमें दो पदार्थ दीखते हैं—एक सजीव और दूसरा निर्जीव। दूसरे शब्दों में जीवत-शरीर और निर्जीव शरीर या जीव मुक्त शरीर। आतमा अपूर्त है, इसलिए अदृश्य है। पुर्गल मूर्त होने के कारण दृश्य अवश्य हैं पर अवितन हैं। आतमा और पुर्गल दोनों के संयोग से जीवत् शरीर बनता है। पुर्गल के सहयोग के कारण हुश्य अवश्य हैं पर

जीव के सहयोग के काररा पुरुगल की ज्ञानात्मक प्रवृत्तियां होती हैं। सब जीव चेतना युक्त होते हैं। किन्तु चेतना की प्रवृत्ति उन्हीं की दीख पड़ती है-जी शरीर सहित होते हैं। सब पुद्गल रूप सहित हैं फिर भी चर्मचन्नु द्वारा वे ही दृश्य हैं, जो जीव युक्त श्रीर मुक्त-शरीर हैं। पुद्गल दो प्रकार के होते हैं-जीव-सहित और जीव-रहित। शस्त्र-ग्रहत सजीव और शस्त्र-हत निर्जीव होते हैं। जीव और स्थल शरीर के वियोग के निमित्त शस्त्र कहलाते हैं। शस्त्र के द्वारा जीव शरीर से अलग होते हैं। जीव के चले जाने पर जो शरीर या शरीर के पुद्गल स्कन्ध होते हैं—वे जीवमक्त शरीर कहलाते हैं वहा खनिज पदार्थ-सब धातुएं पृथ्वीकायिक जीवों के शरीर हैं। पानी ऋपकायिक जीवों का शरीर है। ऋग्नि तैजस कायिक, हवा वायुकायिक, तृख-लता-वृक्ष स्त्रादि वनस्पति कायिकं, श्रीर शेष सब त्रस कायिक जीवों के शरीर हैं।

जीव श्रीर शरीर का सम्बन्ध श्रनादि-प्रवाह वाला है। वह जब तक नहीं ट्रटता तब तक पुद्गल जीव पर श्रीर जीव पुद्गल पर श्रपना-श्रपना प्रभाव डालते रहते हैं। वस्तुवृत्या जीव पर प्रभाव डालने वाला कार्मण शरीर है। यह जीव के विकारी परिवर्तन का आन्तरिक कारण है। इसे बाह्य-स्थितियां प्रभावित करती हैं। कार्मण-शरीर कार्मण-वर्गणा से बनता है। ये वर्गणाएं सबसे अधिक सूदम होती हैं। वर्गणा का अर्थ है एक जाति के पुरुगल स्कन्धों का समूह। ऐसी वर्गणाएँ असंख्य हैं। प्रत्यन्त उपयोग की दृष्टि से वे आठ मानी जाती हैं :---

| १               | ५कार्भण वर्गेणा        |
|-----------------|------------------------|
| २वैक्रिय वर्गणा | ६—श्वासोच्छ्वास वर्गणा |
| ३—आहारक ,,      | ७—माषा ,,              |
| ४ <del> </del>  | ⊏—मन ,,                |

पहली पांच वर्गणाश्रों से पांच प्रकार के शरीरों का निर्माण होता है। शेष तीन वर्गणाश्चों से श्वास-उच्छावास, वाणी श्रीर मन की कियाएं होती हैं। ये वर्गणाएं समूचे लोक में व्याम हैं। जब तक इनका व्यवस्थित संगठन नहीं बनता, तब तक ये स्वानुकृत प्रवृत्ति के योग्य रहती हैं किन्तु उसे कर नहीं सकती । इनका व्यवस्थित संगठन करने वाले प्राणी हैं। प्राणी सनादिकाल से कार्मण वर्गणाश्रों से आवेष्टित हैं। प्राणी का निम्नतम विकसित रूप 'निगोद' है 24। निगोद अनादि-वनस्पति है। उसके एक-एक शरीर में अनन्त-श्रनम्त जीव होते हैं। यह जीवों का अज्ञय कोप है और सबका मूल स्थान है। निगोद के जीव एकेन्द्रिय होते हैं। जो जीव निगोद को छोड़ इसरी काय में नहीं गए वे 'अव्यवहार-राशि' कहलाते हैं श्रीर निगोद से बाहर निकले जीव 'व्यवहार-राशि' 29। अव्यवहार-राशि का तात्प्य यह है कि उन जीवों ने अनादि-वनस्पति के सिवाय और कोई व्यवहार नहीं पाया। स्त्यानिद्ध-निद्रा-घोरतम निद्रा के उदय से ये जीव अव्यक्त-चेतना ( जधन्यतम चैतन्य शिक ) वाले होते हैं। इनमें विकास की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। अव्यवहार-राशि से बाहर निकलकर प्राणी विकास की योग्यता को अनुकूल सामग्री पा अभिव्यक्त करता है। विकास की अन्तिम स्थिति है शरीर का अत्यन्त वियोग या आत्मा की वन्धन-मुक्तदशा 20। यह प्रयवसाध्य है। निगोदीय जधन्यता स्वभाव सिद्ध है।

स्थूल शरीर मृत्यु से छूट जाता है पर सूहम शरीर नहीं छूटते। इसिलिए फिर प्राची को स्थूल शरीर बनाना पड़ता है। किन्तु जब स्थूल श्रीर सूहम दोनों प्रकार के शरीर छूट जाते हैं तब फिर शरीर नहीं बनता।

श्चारमा की श्रविक सित दशा में उस पर कथाय का लेप रहता है 20 शरे इससे उसमें स्व-पर की मिथ्या कल्पना बनती है। स्व में पर की दृष्टि श्रीर पर में स्व की दृष्टि का नाम है मिथ्या-दृष्टि। पुद्गल पर है, विजातीय है, बाह्य है। उसमें स्व की भावना, श्रासक्ति या श्रवुराग पैदा होता है श्रयवा घृणा की भावना बनती है। ये दोनों श्रातमा के श्रावेग या प्रकम्पन हैं श्रयवा प्रत्येक प्रवृत्ति श्रातमा में कम्पन पैदा करती है। इनसे कामण वर्गणाएं संगठित हो श्रातमा के साथ चिपक जाती हैं। श्रातमा को हर समय श्रवन्त-श्रवन्त कमं-वर्गणाएं श्रावेदित किये रहती हैं। नई कमं-वर्गणाएं पहले की कमं-वर्गणाएं श्रावेदित किये रहती हैं। नई कमं-वर्गणाएं पहले की कमं-वर्गणाश्रों के रासायनिक किया द्वारा घुल-मिल होकर एकमेक बनजाती हैं। सब कमं-वर्गणाश्रों की योग्यता समान नहीं होती। कई चिकनी होती है, कई रखी-तीव रस श्रीर मंद रस। इसलिए कई छूकर रह जाती हैं, कई गाढ़ सम्बन में बंध जाती हैं। कमं-वर्गणाएं बनते ही श्रवना प्रमाव वहीं डाखवीं

आतमा का आवेष्टन वनने के बाद जो उन्हें नई बनावट या नई शक्ति मिलती है, उसका परिपाक होने पर वे फल देने या प्रमाद डालने में समर्थ होती हैं। प्रशापना (३५) में दो प्रकार की वेदना बताई हैं।

- (१) स्त्राभ्युपगिमकी: -- स्त्रभ्युपगम-सिद्धान्त के कारण जो कष्ट सहा जाता है वह स्त्राभ्युपगिमकी वेदना है।
- (२) अप्रीपक्रमिकी:—कर्म का उदय होने पर अथवा उदीरणा द्वारा कर्म के उदय में आने पर जो कष्टानुभृति होती है, वह औपक्रमिकी वेदना है।

खदीरणा जीव अपने आप करता है अथवा इष्ट-अनिष्ट पुद्गल सामग्री अथवा दूसरे व्यक्ति के द्वारा हो जाती है। आयुर्वेद के पुरुषार्थ का यही निमित है।

वेदना चार प्रकार से भोगी जाती है:--

(१) द्रव्य से (२) च्रेत्र से (३) काल से (४) मान से ।
द्रव्य से :---जल-वायु के अनुकूल-प्रतिकृल वस्तु के संयोग से ।
च्रेत्र से :---शीत-उष्ण आदि-आदि अनुकूल-प्रतिकृल स्थान के संयोग से ।
काल से :---गमीं में हैजा, सर्दों में बुखार, निमोनिया अथवा अशुम प्रहों
के उदय से ।

भाव से :- श्रमात वेदनीय के उदय से ।

वेदना का मृल श्रासात-वेदनीय का उदय है। जहाँ भाव से वेदना है वहीं द्रव्य, द्वेत्र श्रीर काल उसके (वेदना के) निमित बनते हैं। भाव-वेदना के श्राभाव में द्रव्यादि कोई श्रासर नहीं डाल सकते। कर्म-वर्गसाएं पौद्गलिक हैं श्रातएव पुद्गल-सामग्री उसके विपाक या परिपाक में निमित बनती है।

धन के पास धन त्राता है—यह नियम कर्म-वर्गणाश्रों पर भी लागू होता है। कर्म के पास कर्म त्राता है। शुद्ध या मुक्त श्रात्मा के कर्म नहीं लगता। कर्म से बन्धी त्रात्मा का कथाय-लेप तीत्र होता जाता है। तीत्र कथाय तीत्र कम्पन पैदा करती है श्रीर उसके द्वारा श्रिधक कर्म-वर्गणाएं खींची जांती हैं <sup>2</sup>।

इसी प्रकार प्रवृत्ति का प्रकम्पन भी जैसा तीत्र या मन्द होता है, वैसी ही प्रजुर या न्यून मात्रा में जनके द्वारा कर्म-वर्गणाश्रों का प्रहण होता है। प्रवृत्ति सत् और असत् दोनों प्रकार की होती है। सत् से सत् कर्मवर्गणाएं और श्रसत् से श्रसत्-कर्मवर्गणाएं श्राकृष्ट होती हैं। यही संसार, जन्म-मृत्यु या भव-परम्परा है। इस दशा में स्नात्मा विकारी रहता है। इसलिए उस पर अनगिनत बस्तश्री और बस्त-स्थितियों का श्रमर होता रहता है। श्रमर जो होता है, उसका कारण आत्मा की अपनी विकृत दशा है। विकारी दशा क्टरने पर शुद्ध स्त्रात्मा पर कोई वस्तु प्रभाव नहीं डाल सकती। यह स्त्रनुभव सिद्ध बात है--- श्रसमभावी व्यक्ति, जिसमें राग-द्वेष का प्राचर्य होता है, की पग-पग पर सुख-दुःख सताते हैं। उसे कोई भी व्यक्ति थोड़े में प्रसन्न श्रीर थोड़े में अप्रसन्न बना देता है। दूसरे की चेष्टाएं उसे बदलने में भारी निमित्त बनती हैं। समभावी व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं होती। कारण यही कि उसकी आत्मा में विकार की मात्रा कम है या उसने ज्ञान द्वारा उसे उपशान्त कर रखा है। पूर्ण विकास होने पर आत्मा पूर्णतया स्वस्थ हो जाती है, इसलिए पर वस्त का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। शरीर नहीं रहता तव उसके माध्यम से होने वाली संवेदना भी नहीं रहती। आतमा सहजवत्या अप्रकम्य--- अडोल है। उसमें कम्पन शरीर-संयोग से होता है। अशरीर होने पर वह नहीं होता।

शुद्ध त्रात्मा के स्वरूप की पहिचान के लिए त्राठ मुख्य वातें हैं :--

(१) स्त्रनन्त-ज्ञान

( ५ ) सहज-स्त्रानन्द

(२) ऋनन्त-दर्शन

(६) ऋटल-श्रवगाह

(३) ज्ञायक-सम्यक्त्व

(७) अमृतिंकपन

(४) लब्धि

( ५ ) ऋगुरु-लघु-भाव

थोड़े विस्तार में यूं समिकए—मुक्त आतमा का ज्ञान-दर्शन अवाध होता है। उन्हें जानने में वाहरी पदार्थ रकावट नहीं डाल सकते। उनकी आतम-रुचि यथार्थ होती है। उसमें कोई विपर्यास नहीं होता। उनकी लब्धि-आतमशक्ति भी अवाध होती है। वे पौद्गलिक सुख दुःख की अनुभूति से रहित होती है। वे बाह्य पदार्थों को जानती हैं किन्तु शरीर के द्वारा होने वाली उसकी अनुभृति उन्हें नहीं होती। उनमें न जनम-मृत्यु की पर्याय होती है, न रूप और न गुदल्स मान।

श्चारमा की अनुद्बुद्ध-दशा में कर्म-वर्गणाएं इन क्राल्म-शक्तियों की दबाए रहती हैं—इन्हें पूर्ण विकसित नहीं होने देतीं। भव-स्थिति पकने पर कर्म-वर्गणाएं घिसती-घिसती बलहीन हो जाती हैं। तब श्चारमा में कुछ सहज बुद्धि जागती है। यहाँ से श्चारम-विकास का क्रम शुरू होता है। तब से दृष्टि यथार्थ बनती है, सम्यक्त्व प्राप्त होता है। यह श्चारम-जागरण का पहिला सोपान है। इसमें श्चारमा श्चपने रूप को 'स्व' श्चीर बाह्य वस्तुश्चों को 'पर' जान ही नहीं लेती किन्तु जमकी सहज अद्धा भी वैसी ही बन जाती है। इसीलिए इस दशा वाली श्चारमा को श्चन्तर श्चारमा, सम्यग् दृष्टि या सम्यक्त्वी कहते हैं। इससे पहिले की दशा में वह बहिर श्चारमा मिथ्या दृष्टि या सम्यक्त्वी कहते हैं। इससे पहिले की दशा में वह बहिर श्चारमा मिथ्या दृष्टि या सम्यव्ह्वी कहती है।

इस जागरण के बाद आत्मा अपनी मुक्ति के लिए आगे बढ़ती है।

सम्यग् दर्शन और सम्यग् ज्ञान के सहारे वह सम्यक् चारित्र का बल बढ़ाती है।

उयों-उयों चरित्र का बल बढ़ता है त्यों-त्यों कमं-त्रगंणाओं का आकर्षण कम
होता जाता है। सत् प्रवृत्ति या आहंसात्मक प्रवृत्ति से पहले बन्धी कर्मवर्गणाएं शिथिल हो जाती हैं। चलते-चलते ऐसी विशुद्धि बढ़ती है कि आत्मा
शरीर-दशा में भी निरावरण बन जाती है। ज्ञान, दर्शन, वीतराग-भाव और
शक्ति का पूर्ण या वाधा-हीन या बाह्य-त्रस्तुओं से अप्रभावित विकास हो
जाता है। इस दशा में भव या शेष आयुष्य को टिकाए रखने वाली चार
वर्गणाएं—भवोपप्राही वर्गणाएं बाकी रहती हैं। जीवन के अन्त में थे भी टूट
जाती हैं। आत्मा पूर्ण मुक्त या बाहरी प्रभावों से सर्वथा रहित हो जाती है।

बन्धन मुक्त तुम्बा जैसे पानी पर तैरने लग जाता है वैसे ही बन्धन-मुक्त आत्मा
लोक के अप्रभाग में अवस्थित हो जाती है। मुक्त आत्मा में बैभाविक परिवर्तन
नहीं होता, स्वाभाविक परिवर्तन अवस्थ होता है। वह वस्तुमात्र का
आवश्यस्थावी धर्म है।

## न्नान और प्रत्याख्यान

भगवान् ने कहा—पुरुष ! त् सत्य की आराधना कर । सत्य की आराधना करने वाला मौत को तर जाता है । जो मौत से परे (अमृत ) है वही भेयस् है <sup>39</sup>।

जो नश्वरता की ओर पीठ किये चलता है वह अयोदर्शी ( अपनुतगामी )
है, जो अयोदर्शी है वही नश्वरता की ओर पीठ किये चलता है <sup>3 द</sup>।
गीतम । मैंने दा प्रकार की प्रजाओं का निरूपण किया है—

(१) श-प्रशा (२) प्रत्याख्यान-प्रशा।

श्च-प्रशा का विषय समूचा विश्व है। जितने द्रव्य हैं वे सब शेय हैं।

प्रत्याख्यान — प्रज्ञा का विषय विज्ञातीय-द्रव्य (पुद्गल-द्रव्य) श्रीर उसकी संप्राहक प्रवृत्तियां हैं। जीव श्रीर श्रजीव — ये दो मृलभूत तत्त्व हैं। विज्ञातीय द्रव्य के संग्रह की संज्ञा बन्ध है। उसकी विषाक-दशा का नाम पुण्य श्रीर पाप है।

प्रत्याख्यान प्रज्ञा की दृष्टि से मोच्च श्रीर उसके साधन 'संवर' श्रीर 'निर्जरा'—ये सत्य हैं।

सला के ज्ञान श्रीर सत्य के आचरण द्वारा स्वयं सत्य बन जाना यही मेरे वर्शन—जैन-दर्शन या सत्य की जयलिय का मर्म है।

मोच्च-साधना में उपयोगी ज्ञेयों को तत्त्व कहा जाता हैं। वे यों हैं:— जीव, अर्जीव, पुण्य, पाप, आस्त्रव, संवर निर्जरा, बंध मोच्च <sup>33</sup>। उमास्वाति ने उनकी संख्या सात मानी है— पुण्य और पाप का उल्लेख नहीं किया हैं <sup>34</sup>। संचेप दृष्टि से तत्त्व दो हैं—जीव और अर्जीव <sup>34</sup>। सात या नौ विभाग उन्हीं का विस्तार है। पुण्य और पाप बन्ध के अवांतर भेद हैं। उनकी पृथक विवचा हो तो तत्त्व नौ और यदि उनकी स्वतंत्र विवचा न हो तो वे सात होते हैं।

पुण्य से लेकर मोच तक के सात तत्त्व स्वतंत्र नहीं हैं। वे जीव श्रीर श्रजीन के अनस्था-निशेष हैं। पुण्य, पाप श्रीर बंध, ये पौद्गलिक हैं—इसलिए अजीव के पर्याय हैं। श्रासन श्रारमा की श्रुभ-ऋशुभ परिणति भी है श्रीर श्रुभ- अशुभ कर्म-पुद्गलों का आकर्षक भी है। इसलिए इसे मुख्य-कृत्या कई आचार्य जीव-पर्याय मानते हैं, कई अजीव पर्याय। यह विविद्याः मेद है।

नव तत्त्वों में पहला तत्त्व जीव है और नवां मोख। जीव के दो प्रकार बत लाये गए हैं—(१) संसारी बद्ध और (२) मुक्त के । यहाँ बद्ध-जीव (पहला) और मुक्त जीव नीवाँ तत्त्व है। अजीव जीव प्रतिपद्ध है। वह बद्ध-मुक्त 'नहीं होता। पर जीव का बन्धन पौद्गलिक होता है। इसलिए साधना के कम में अजीव की जानकारी भी आवश्यक है। बन्धन-मुक्ति की जिज्ञासा उत्पन्न होने पर जीव साधक बनता है और साध्य होता है मोद्य। शेष सारे तत्त्व साधक या वाधक बनते हैं। पुण्य, पाप और बंध मोद्य के बाधक हैं। आसव को अपेद्या-मेद से बाधक और साधक दोनों माना जाता है। शुम-योग को कभी आसव कहें तो उसे मोद्य का साधक भी कह सकते हैं। किन्तु आसव का कर्म-संग्राहक रूप मोद्य का बाधक ही है। संवर और निर्जरा—ये दो मोद्य के साधक हैं।

बाघक तत्त्व—( श्रास्तव ) पाँच हैं—(१) मिथ्यात्व (२) श्रावरित (३) प्रमाद (४) कवाय (५) योग।

जीव में विकार पैदा करने वाले परमाणु मोह कहलाते हैं। दृष्टि-विकार जरपन्न करने वाले परमाणु दर्शन-मोह हैं।

उनके तीन पुञ्ज हैं :--

(१) मादक (२) ऋषं-मादक (३) ऋमादक !

मादक पुत्त के उदय काल में विपरीत-दृष्टि, ऋर्ध-मादक पुत्त के उदयकाल में सिन्द्रिश-दृष्टि, अमादक पुत्त के उदयकाल में प्रतिपाति-द्वायोपशमिक-सम्यक् दृष्टि, तीनों पुत्तों के पूर्ण उपशमन—काल में प्रतिपाति औपशमिक-सम्यक् दृष्टि, तीनों पुत्तों के पूर्ण वियोग-काल में अप्रतिपाति द्वायिक सम्यक् दृष्टि होती है।

चारित्र-विकार उत्पन्न करने वाले परमाणु चारित्र-मोह कहलाते हैं। धनके दो विभाग हैं।

(१) कथाय (२) नो कथाय कथाय को उत्तेजित करने वाले परमाशु । कथाय के चार वर्ग हैं :--

```
श्चनन्तानुबन्धी-क्रोध जैसे पत्थर की रेखा (स्थिरतम)।
श्चनन्तानुबन्धी-मान जैसे पत्थर का खम्मा (हद्वम)।
श्चनन्तानुबन्धी-माया जैसे बांस की जड़ (बक्रतम)।
श्चनन्तानुबन्धी-लोभ जैसे कृमि-रेशम का (गाद्तम)।
```

इनका प्रभुत्व दर्शन-मोह के परमाणुश्रों के साथ जुड़ा हुआ है। इनके उदयकाल में सम्यक् दृष्टि प्राप्त नहीं होती। यह मिथ्यात्व आसव की भूमिका है। यह सम्यक् दृष्टि की वाधक है। इसके अधिकारी मिथ्या दृष्टि और सम्विष्य दृष्टि है। यहाँ देह से मिन्न आतमा की प्रतीति नहीं होती। इसे पार करने नाला सम्यक् दृष्टि होता है।

```
श्रप्रत्याख्यान-कोध—जैसे मिट्टी की रेखा (स्थिरतर)।
श्रप्रत्याख्यान-मान—जैसे हाड़ का खम्भा (दृदतर)।
श्रप्रत्याख्यान-माया—जैसे मेदे का सींग (वक्रतर)।
श्रप्रत्याख्यान-लोभ—जैसे कीचड का रंग (गादतर)
```

इनके उदय-काल में चारित्र को विकृत करने वाछे परमासुत्रों का प्रवेश-निरोध (संवर) नहीं होता, यह अवत-आसव की भूमिका है। यह अणुवती जीवन की वाधक है। इसके अधिकारी सम्यक् दृष्टि हैं। यहाँ देह से भिन्न आस्मा की प्रतीति होती है। इसे पार करने वाला अस्मुवती होता है।

```
प्रत्याख्यान कोध—जैसे धूलि-रेखा (स्थर)
प्रत्याख्यान मान —जैसे काठ का खम्मा (हद् )
प्रत्याख्यान माया—जैसे चलते बैल की मूत्रधारा (वक)
प्रत्याख्यान लोभ —जैसे खक्कन का रंग (गाइ)
```

इनके उदयकाल में चारित्र-विकारक परमाशुक्रों का पूर्णतः निरोध (संवर) नहीं होता। यह ऋपूर्ण-ऋतत-ऋासव की भूमिका है। यह महात्रती जीवन की वाधक है। इसके ऋधिकारी ऋणुत्रती होते हैं। यहाँ ऋात्म-रमण की वृति का ऋारम्भिक ऋभ्यास होने लगता है। इसे पार करने वाले महात्रती बनते हैं।

```
संस्थान कोध-जैसे जल-रेखा ( श्रस्थिर-तारकालिक )
संस्थान मान-जैसे खता का खम्भा ( लचीला )।
```

संज्वलन माया - जैसे खिलते वांस की खाल (स्वल्पतम वक्र)
संज्वलन लोम - जैसे इल्दी का रंग (तत्काल उड़ने वाला रंग)
इनके उदयकाल में चारित्र - विकारक परमाणुओं का अस्तित्व निर्मूल
नहीं होता। यह प्रारम्भ में प्रमाद और वाद में कथाय-आक्षव की भूमिका
है। यह वीतराग-चारित्र की बाधक है। इसके अधिकारी सराग-संयमी
होते हैं।

योगन्त्रास्तव शैलेशी दशा ( न्नसंप्रज्ञात समाधि ) का बाधक है।

मिथ्यात्व, अविरिति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग से पाप कर्म का वन्ध होता है। आखव के प्रथम चार रूप आन्तरिक दोष हैं। उनके द्वारा पाप कर्म का सतत बन्ध होता है। योग आखव प्रवृत्यात्मक है। वह अशुभ और शुभ दोनों प्रकार का होता है। ये दोनों प्रवृत्तियां एक साथ नहीं होतीं। शुभ-प्रवृत्ति से शुभ कर्म और अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ कर्म का बन्ध होता है।

श्रास्तव के द्वारा शुभ-श्रशुभ कर्म का बन्ध उसका पुण्य-पाप के रूप में उदय, उदय से फिर श्रास्तव, उससे फिर बन्ध श्रीर उदय—यह संसार चक्र है। साधक तत्त्व—संवर

जितने आसन हैं उतने हीं संबर हैं। आसन के पाँच विमाग किये हैं, इसलिए संबर के भी पाँच विभाग किये हैं:—

(१) सम्यक्तव (२) विरति (३) श्रप्रमाद (४) श्रक्षाय (५) श्रयोग ।

चतुर्थगुग्रस्थानी श्रविरत सम्यग् दृष्टि के मिथ्यात्व श्रास्त्व नहीं होता | षष्टगुणस्थानी-प्रमत्त संयित के श्रविरित श्रास्त्व नहीं होता | सप्तमगुणस्थानी श्रप्रमत्त संयित के प्रमाद श्रास्त्व नहीं होता | बीतराग के कथाय श्रास्त्व नहीं होता | बीतराग के कथाय श्रास्त्व नहीं होता | यह श्रानास्त्व (सर्व-संवर) की दशा है | इसी में शेष सब कमों की मिर्जरा होती है | सब कमों की निर्जरा ही मोत्त है |

#### निर्जरा

निर्जरा का अर्थ है कर्म-स्वय और उससे होने वाली आरम-स्वरूप की उपलब्ध । निर्जरा का हेतु तप है। तप के बारह प्रकार हैं उप । इसलिए निर्जरा के बारह प्रकार होते हैं। जैसे संवर आसव का प्रतिपद्ध है वैसे ही निर्जरा वंच का प्रतिपद्ध है। आसव का संवर और बन्ध की निर्जरा होती है। असव

क्यातमा का परिमित स्वरूपोदय होता है। पूर्ण संवर ऋौर पूर्ण निर्जरा होते ही ऋगतमा का पूर्णोदय हो जाता है—मोच हो जाता है।
गृहवाद

ज्ञात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं:---

(१) बहिर्-स्रात्मा (२) स्रन्तर्-स्रात्मा (३) परम-स्रात्मा ।

जिसे अपने आप का भान नहीं, बही बाहिर्-आत्मा है। अपने स्वरूप को पहचानने वाला अन्तर्-आत्मा है। जिसका स्वरूप अनावृत हो गया, बह परमात्मा है। आत्मा परमात्मा बने, शुद्ध रूप प्रगट हो, उसके लिए जिस पद्धति का अवलम्बन लिया जाता है, वहीं 'गृदवाद' है।

परमातम-रूप का साञ्चात्कार मन की निर्विकार-स्थिति से होता है, इस लिए वही गृद्वाद है। मन के निर्विकार होने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं, सरल नहीं। सहजतया उसका ज्ञान होना कठिन है। ज्ञान होने पर भी अद्धा होना कठिन है। अद्धा होने पर भी उसका क्रियात्मक व्यवहार कठिन है। इसी लिए आत्म-शोधन की प्रणाली 'गूढ़' कहलाती है।

श्रात्म-विकास के पाँच सूत्र हैं-

पहला सूत्र है—अपनी पूर्णता और स्वतंत्रता का अनुभव—मैं पूर्ण हूँ, स्वतंत्र हूँ, जो परमात्मा है, वह मैं हूँ और जो मैं हूँ वही परमात्मा है <sup>3</sup>ं।

दूसरा सूत्र है—चेतन-पुद्गल विवेक—मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, मैं चेतन हैं, वह अचेतन है <sup>38</sup>।

तीसरा सूत्र है—- आनन्द बाहर से नहीं आता । मैं आनन्द का अस्वयकोप हूँ। पुद्गल-पदार्थ के संयोग से जो सुखानुभूति होती है, वह अतान्त्रिक है। मौलिक आनन्द को दबा ध्यामोह उत्पन्न करती है।

चौथा सूत्र है- पुद्गल-विरक्ति या संसार के प्रति उदासीनता। पुद्गल से पुद्गल को तृति मिलती है, मुक्ते नहीं। पर तृति में स्व का को आरोप है, वह उचित नहीं ४०।

जो पुद्गल-वियोग आतमा के लिए उपकारी है, वह देह के लिए अपकारी है और जो पुद्गल-संयोग देह के लिए उपकारी है, वह आत्मा के लिए अपकारी है की

पांचवाँ सूत्र है—ध्येय श्रीर ध्याता का एकत्व ध्येय परमारमपद है। वह सक्त से भिन्न नहीं है। ध्यान ऋदि की समग्र साधना होने पर मेरा ध्येय रूप प्रगट हो जाएगा।

गृद्वाद के द्वारा साधक को अनेक प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां और योगजन्य विभृतियां प्राप्त होती हैं।

श्रध्यातम-शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति इन्द्रिय श्रीर मन की सहायता के बिना ही पूर्ण सत्य को साज्ञात् जान लेता है।

थोड़े में गूढ़वाद का मर्म आतमा, जो रहस्यमय पदार्थ है, की शोध है। उसे पा लेने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, गूढ़ नहीं रहता। अक्रियावाद

दर्शन के इतिहास में वह दिन ऋति महत्वपूर्ण था, जिस दिन ऋकियाबाद का सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ। आत्मा की खोज भी उसी दिन पूर्ण हुई, जिस दिन मननशील मनुष्य ने ऋकियाबाद का मर्भ समका।

मोस्न का स्वरूप भी उसी दिन निश्चित हुन्ना, जब दार्शनिक जगत् ने 'त्रुकियावाद' को निकट से देखा।

गीतम स्वामी ने पूछा-"भगवन् ! जीव सिक्रय हैं या ऋक्रिय !"

भगवान् ने कहा —गीतम ! "जीव सिकय भी हैं श्रीर श्रिकिय भी । जीव दो प्रकार के हैं—(१) सक्त श्रीर (२) संसारी । सक्त जीव श्रिकिय होते हैं। श्रियोगी (शैलेशी-श्रवस्था-प्रतिपन्न) जीवों को छोड़ शेष सब संसारी जीव सिकिय होते हैं।

शरीर-धारी के लिए किया सहज है, ऐसा माना जाता था। पर 'आत्मा का सहज रूप अक्रियामय है'। इस संवित् का उदय होते ही 'किया आत्मा का विभाव है'—यह निश्चय हो गया। किया वीर्य से पैदा होती है। योग्यतात्मक वीर्थ मुक्त जीवों में भी होता है। किन्तु शरीर के विना वह प्रस्फुटित नहीं होता। इसलिए वह लब्धि-वीर्य ही कहलाता है। शरीर के सहयोग से लब्धि-वीर्य (योगात्मक-वीर्य) कियात्मक वन जाता है। इसलिए उसे 'करण-वीर्य' की संशा दी गई। वह शरीरधारी के ही होता है हैं।

भारमवादी का परम या चरम साध्य मोच है। मोच का मतलम है

शरीर-मुक्ति, बन्धन,-मुक्ति, किया-मुक्ति। किया से बन्धन, बन्धन से शरीर श्रीर शरीर से संसार — यह परम्परा है। मुक्त जीव श्रशरीर, श्रवन्ध श्रीर श्रिक्षिय होते हैं। श्रिक्षियावाद की स्थापना के बाद कियाबाद के श्रन्वेषण की प्रवृत्ति बढ़ी। क्रियावाद की खोज में से 'श्रिहिसा' का चरम विकास हुआ।

श्रक्तियाबाद की स्थापना से पहले श्रक्तिया का श्रथं था विश्राम या कार्य-निवृत्ति । थका हुआ व्यक्ति थकान मिटाने के लिए नहीं सोचता, नहीं बोलता श्रीर गमनागमनादि नहीं करता उसीका नाम था 'श्रक्रिया' । किन्तु चित्तवृत्ति निरोध, मीन श्रीर कायोत्सर्ग—एतद्रूप श्रक्रिया किसी महत्त्वपूर्ण साध्य की सिद्धि के लिए है—यह श्रनुभवगम्य नहीं हुआ था।

'कर्म से कर्म का च्रय नहीं होता, श्रकर्म से कर्म का च्रय होता है ४३। ज्यों ही यह कर्म-निवृत्ति का घोष प्रवल हुआ, त्यों ही व्यवहार-मार्ग का द्वन्द्व छिड़ गया। कर्म जीवन के इस छोर से उस छोर तक लगा रहता है। उसे करने वाले मुक्त नहीं बनते। उसे नहीं करने वाले जीवन-धारण भी नहीं कर सकते, समाज और राष्ट्र के धारण की वात तो दूर रही।

इस विचार-संघर्ष से कर्म (प्रवृत्ति) शोधन की दृष्टि मिली। अक्रियात्मक साध्य (मोच) अक्रिया के द्वारा ही प्राप्य है। आत्मा का अभियान अक्रिया की ओर होता है, तब साध्य दूर नहीं रहता। इस अभियान में कर्म रहता है पर वह अक्रिया से परिष्कृत बना हुआ रहता है। प्रमाद कर्म है और अप्रमाद अकर्म ४४। प्रमत्त का कर्म बाल-नीर्य होता है और अप्रमत्त का कर्म पंडित-वीर्य होता है। पंडित-वीर्य असत् किया रहित होता है, इसलिए वह प्रवृत्ति रूप होते हुए भी निवृत्ति रूप अक्रमं है—मोच्च का साधन है।

"शस्त्र-शिचा, जीव-वध, माया, काम-भोग, असंयम, वैर, राग और देष---थे सकर्म-वीर्य हैं। बाल व्यक्ति इनसे घिरा रहता है पि ।"

'पाप का प्रत्याख्यान, इन्द्रिय-संगोपन, शरीर-संयम, वाणी-संयम, मान-माया परिहार, ऋदि, रस और सुख के गौरव का त्याग, उपशम, ऋहिंसा, अचौर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सुमा, ध्यान-योग और काय-स्युत्सर्ग-वे अकर्म-वीर्य हैं। पंडित इनके द्वारा मोस्न का परिवाजक बनता है दें। साधना के पहले चरना में ही सारी क्रियाओं का त्याग शक्य नहीं है ।

मुमुद्ध भी साधना की पूर्व भूमिकाओं में क्रिया-प्रवृत्त रहता है । किन्तु उसका
लच्य अकिया ही होता है, इसलिए वह कुछ भी न बोले, अगर बोलना
आवश्यक हो तो वह भाषा-समिति (दोध-रहित पद्धित) से बोले ४९। वह
चिन्तन न करे, अगर उसके बिना न रह सके तो आत्महित की बात ही
सोचे—धर्म और शुक्ल ध्यान ही ध्याए । वह कुछ भी न करे, अगर किये बिना
न रह सके तो वही करे जो साध्य से दूर न ले जाए । यह किया-शोधन का
प्रकरण है। इस चिन्तन ने संयम, चरित्र, प्रत्याख्यान आदि साधनों को जनम
दिया और उनका विकास किया।

मत्याख्यातव्य (त्यक्तव्य) क्या है १ इस अन्वेषण का नवनीत रहा—
'कियावाद'। उसकी रूप रेखा यूं है—किया का अर्थ है कर्मबन्ध ४८—कारक कार्य अथवा अप्रत्याख्यानजन्य (प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ है उस सूहम इति से होने वाला) कर्मबन्ध ४९। वे क्रियाएं पांच हैं—(१) कायिकी (२) आधिकरणिकी (३) प्राद्धे धिकी (४) पारितापनिकी (५) प्राणातियातिकी ५०।

(१) कायिकी (शरीर से होने वाली किया) दो प्रकार की है— (क) अनुपरता (ख) दुष्प्रयुक्ता ५१।

शरीर की बुष्प्रवृत्ति सतत नहीं होती। निरन्तर जीवों को मारने वाला वधक शायद ही मिले। निरन्तर असत्य बोलने वाला और बुरा मन बर्ताने वाला भी नहीं मिलेगा किन्तु उनकी अनुपरित (अनिवृत्ति) नैरंतरिक होती है। बुष्प्रयोग अव्यक्त अनुपरित का ही व्यक्त परिणाम है। अनुपरित जागरण और निद्रा दोनों दशाओं में समान रूप होती है। इसे समसे बिना अप्रत्म-साधना का लह्य बुरवनों रहता है। इसी को लह्य कर मगवान महावीर ने कहा है— 'अविरत जागता हुआ। भी सोता है। विरत सोता हुआ। भी जागता है परे।

मनुष्य शारीरिक और मानसिक न्यथा से सार्वदिक मुक्ति पाने चला, तब उसे पहले पहल दुष्पवृत्ति छोड़ने की बात स्की। आगे जाने की बात संभवतः उसने नहीं सोची। किन्दु अन्वेषण की गति स्रवाध होती है। शोध करते-करते उसने जाना कि न्यथा का मुल दुष्प्रवृत्ति नहीं किन्दु उसकी अनु- परति (श्रनिवृत्ति या श्रविरति ) है। ज्ञान का क्रम श्रागे बढ़ा। व्यथा का मूल कारण क्रिया समृह जान लिया गया।

- (२) आधिकरणिकी—यह अधिकरण-शस्त्र के योग से होने वाली प्रवृत्ति है। इसके दो रूप हैं—(१) शस्त्र-निर्माण (२) शस्त्र-संयोग। शस्त्र का आर्थ केवल आयुथ ही नहीं है। जीव-बध का जो साधन है, वही शस्त्र है।
- (३) प्राद्धेषकी :--प्रद्धेष जीव श्रीर श्रजीव दोनों पर हो सकता है। इस लिए इसके दो रूप बनते हैं--(१) जीव-प्राद्धेषिकी (२) श्रजीव-प्राद्धेषिकी ।
  - (४) परिताप ( ऋसुख की उदीरणा ) स्वयं देना ऋौर दूसरों से दिलाना-'पारितापनिकी' है।
- (५) प्राण का ऋतिपात (वियोग) स्वयं करना और दूसरों से करवाना 'प्राणातिपातिकी' है।

इस प्रकरण में एक महत्त्वपूर्ण गवेषण। हुई—वह है प्राणातिपात से हिंसा के पायक्य का ज्ञान । परितापन और प्राणातिपात—ये दोनों जीव से संबंधित हैं। हिंसा का संबंध जीव और ऋजीव दोनों से हैं। यही कारण है कि जैसे प्राद्वेषिकी का जीव और ऋजीव दोनों के साथ संबंध दरसाया है, वैसे इनका नहीं। द्वेप ऋजीव के प्रति भी हो सकता है किन्तु ऋजीव के परिताप ऋौर प्राणातिपात ये नहीं किये जा सकते। प्राणातिपात का विषय छह जीवनिकाय है पड़

प्राणातिपात हिंसा है किन्तु हिंसा उसके ऋतिरिक्त भी है। श्रमस्य वचन, श्रदत्तादान, श्रम्भहाचयं श्रीर परिम्नह भी हिंसा है। इन सब में प्राणाति-पात का नियम नहीं है। विषय मीमांसा के श्रमुसार-मृषावाद का विषय सब द्रव्य है पह । श्रदत्तादान का विषय महण श्रीर धारण करने योग्य द्रव्य है पह । श्रादान महण (धारण) योग्य वस्तु का ही हो सकता है, शेष का नहीं। महाचर्य का विषय-रूप श्रीर रूप के सहकारी द्रव्य है पह । परिम्नह का विषय-'सब द्रव्य' हैं पह । परिम्नह का श्रम्य है मूर्का या ममत्व। वह श्रित लोभ के कारण सर्व-वस्तु विषयक हो सकता है।

ये पांच आसव हैं। इनके परिखाग का अर्थ है 'ऋहिंसा'। वह महाव्रत है। (१) प्राचारितपात-विरमण (२) मुघावाद-विरमण (३) ऋदत्तादान-विरमण

(४) अज्ञक्सचर्य-विरमण (५) परिग्रह-विरमण—ये पाँच संवर हैं। आसम किया है। वह 'संसार' (जन्म-मरण-परम्परा) का कारण है। संवर आक्रिया है। वह मोश्व का कारण है पट।

साराश यह है— किया से निहत होना, ऋकिया की श्रोर बढ़ना ही मोचा भिमुखता है। इसलिए भगवान् महावीर ने कहा है— 'तीर पुरूष ऋहिंसा के राजपथ पर चल पढ़े हैं ''। यह प्राणातिपात विरमण से ऋषिक व्यापक है।

- (१) त्रारम्भिकी की किया-जीव त्रीर त्रजीव दोनों के प्रति होने वाली हिंसक प्रवृत्ति ६०।
- (२) प्रातीतिथकी क्रिया-जीव श्रीर श्रजीव दोनों के हेत से उत्पन्न होने अ वाली रागात्मक श्रीर द्वं पात्मक प्रवृत्ति <sup>६९</sup>।

यह हिंसा का स्वरूप है, जो अजीव से भी संबंधित है। अजीव के प्राण नहीं होते, इसलिए प्राणातिपात किया जीव-निमितक होती है। हिंसा अजीव निमित्तक भी हो सकती है। हिंसा का अभाव 'अहिंसा' है। इस प्रकार अहिंसा जीव और अजीव दोनों से संबंधित है। अतएव वह समता है। वह वस्तु-स्वभाव को मिटा साम्य नहीं लाती, उससे सहज वैषम्य का अन्त भी नहीं होता किन्तु जीव और अजीव के प्रति वैषम्य हृति न रहे, वह साम्य-योग है। जो कोई व्यक्ति स्वार्थ या परार्थ (अपने लिए या दूसरों के लिए) सार्थक या अन्त में, जागता हुआ या सोता हुआ, किया-परिणत होता है या क्रिया से निकृत नहीं होता, वह कर्म से लिप्त होता है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए—(१) सामन्तोपनिपातिकी (२) अर्थ व्यव्ह-अनर्थ दण्ड (३) अनाभोग- प्रत्यया आदि अनेक क्रियाओं का निरूपण हुआ।

जैन दर्शन में क्रियाबाद आस्तिक्यबाद के अर्थ में और अक्रियाबाद नास्तिक्यबाद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है <sup>43</sup>। वह इससे मिन्न है। यह सारी चर्चा प्रवृत्ति और निवृत्ति को लिए हुए है। 'प्रवृत्ति से प्रत्यावर्तन और निवृत्ति से निवृत्तन होता है' यह उत्तव न्यूनाधिक मात्रा में प्राप्तः सभी मोखवादी .7

दर्शनों द्वारा स्वीकृत हुआ है। परन्तु जैन दर्शन में इनका जितना बिस्तार है, जतना अन्यत्र प्राप्य नहीं है।

क्रिया का परित्याग (या अक्रिया का विकास ) क्रियक होता है। पहले क्रिया निवृत्त होती है फिर अप्रत्याख्यान, पारिप्रहिकी, आरम्भिकी और माया-प्रत्यया—ये निवृत होती हैं भा ईर्यापियकी निवृत होती है, तब अक्रिया पूर्व विकसित होती जाती है। जो कोई सिद्ध या मुक्त होता है, वह अक्रिय ही होता है भा। इसलिए सिद्धिक्रम में 'अक्रिया का फल सिद्धि' ऐसा कहा गया है भा। संसार का क्रम इसके विपरीत है। पहले क्रिया, किया से कर्म और कर्म से वेदना भा।

कर्म रज से विमुक्त आत्मा ही मुक्त होता है <sup>६८</sup>। सूहम कर्माश के रहते हुए मोच नहीं होता <sup>६९</sup>। इसीलिए अध्यात्मवाद के चेत्र में क्रमशः वत (असत् कर्म की निवृति), सत्कर्म फलाशात्याग, सत्कर्म त्याग, सत्कर्म निदान शोधन और सर्व कर्म परित्याग का विकास हुआ। यह 'सर्वकर्म परित्याग' ही अक्रिया है। यही मोच या विजातीय द्रव्य-धेरणा-मुक्त आ्रात्मा का पूर्ण विकास है। इस दशा का निरूपक सिद्धान्त ही 'अक्रियावाद' है।

निर्वाण—मोक्ष

गौतम ... मुक्त जीव कहाँ रुकते हैं ? वे कहाँ प्रतिष्ठित हैं ? वे शरीर कहाँ खोड़ते हैं ? और सिद्ध कहाँ होते हैं ?

भगवान् ... मुक्त जीव ऋलोक से प्रतिहत हैं, लोकांत में प्रतिष्ठित हैं, मनुष्य-लोक में शरीरमुक्त होते हैं ऋौर सिद्धि-चेत्र में वे सिद्ध हुए हैं "।

निर्वाण कोई चेत्र का नाम नहीं, मुक्त आत्माएं ही निर्वाण हैं। वे लोकाम में रहती हैं, इसलिए उपचार-दृष्टि से उसे भी निर्वाण कहा जाता है।

कर्म-परमाणुश्रों से प्रभावित श्रात्मा संसार में भ्रमण करती हैं। भ्रमण-काल में ऊर्ध्वगति से श्रधोगति श्रीर श्रधोगित से ऊर्ध्वगित होती है। उसका नियमन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता। यह सब स्व-नियमन से होता है। श्रधोगित का हेतु कर्म की गुरुता श्रीर ऊर्ध्वगित का हेतु कर्म की समुता है "।

कर्व का चनत्व मिटते ही कारमा सहज गति से ऊर्ध्व लोकान्त तक चली

जाती है। जब तक कर्म का घनत्व होता है, तब तक लोक का घनत्व उस पर दबाव डालता है। ज्यों ही कर्म का घनत्व मिटता है, आत्मा हलकी होती है, फिर लोक का घनत्व उसकी ऊर्ध्य-गित में बाधक नहीं बनता। गुब्बारे में हाइड्रोजन (Hydrogen) भरने पर बायु मराइल के घनत्व से उसका घनत्व कम हो जाता है, इसलिए वह ऊँचा चला जाता है। यही बात यहाँ समिक्तए। गित का नियमन धर्मास्तिकाय—साद्येप है "। उसकी समाप्ति के साथ ही गित समाप्त हो जाती है। वे मुक्तजीव लोक के अन्तिम छोर तक चले जाते हैं।

मुक्तजीव श्रशरीर होते हैं। गति शरीर-सापेच है, इसलिए वे गतिशील नहीं होने चाहिए। बात सही है। उनमें कम्पन नहीं होता। अकम्पित-दशा में जीव की मुक्ति होती है "3। श्रीर वे सदा उसी स्थिति में रहते हैं। सही श्रथं में वह उनकी स्वयं-प्रयुक्त गति नहीं, बन्धन-मुक्ति का देग है। जिसका एक ही धक्का एक द्वाण में उन्हें लोकान्त तक ले जाता है पर। मुक्ति-दशा में आत्मा का किसी दूसरी शक्ति में विलय नहीं होता। वह किसी दूसरी सत्ता का अवयव या विभिन्न अवयवों का संघात नहीं, वह स्वयं स्वतन्त्र सत्ता है। उसके प्रत्येक अवयव परस्पर अनुविद्ध है। इसलिए वह स्वयं अखण्ड है। उसका सहज रूप प्रगट होता है--यही मुक्ति है। मुक्त जीवों की विकास की स्थिति में मेद नहीं होता। किन्तु उनकी सत्ता स्वतन्त्र होती है। सत्ता का स्वातन्त्र्य मोच्च की स्थिति का बाधक नहीं है। अविकास या स्वरूपावरण उपाधि-जन्य होता है, इसलिए कर्म-उपाधि मिटते ही वह मिट जाता है-सब मुक्त ब्रात्माओं का विकास और स्वरूप सम-कोटिक हो जाता है। श्रात्मा की जो पृथक-पृथक स्वतन्त्र सत्ता है वह उपाधिकृत नहीं है, वह सहज है, इसलिए किसी भी स्थिति में उनकी स्वतन्त्रता पर कोई आंच नहीं आती। आत्मा अपने आप में पूर्ण अवयवी है, इसलिए उसे इसरों पर आभित रहने की कोई श्रावश्यकता नहीं होती।

मुक्त-दशा में आत्मा समस्त वैभाविक-आधेयों, श्रीपाधिक विशेषताश्रों से विरक्षित हो जाती है। मुक्त होने पर पुनरावर्तन नहीं होता। उस (पुनरावर्तन) का हेतु कर्म-ज़क है। उसके रहते हुए सक्ति नहीं होती। कर्म का निर्मूख

नाश होने पर फिर उसका बन्ध नहीं होता। कर्म का लेप सकर्म के होता है। अकर्म कर्म से लिस नहीं होता।

#### **इवरई**

जैन ईश्वर वादी नहीं—बहुतों की ऐसी धारणा है। बात ऐसी नहीं है। जैन दर्शन ईश्वरवादी अवश्य है, ईश्वरकतृं त्ववादी नहीं। ईश्वर का अस्वीकार अपने पूर्ण-विकास-चरम लद्दय (मोत्त) का अस्वीकार है। मोन्त का अस्वीकार अपनी पवित्रता (धर्म) का अस्वीकार है। अपनी पवित्रता का अस्वीकार अपनी पवित्रता (धर्म) का अस्वीकार है। आत्मा साधक है। धर्म साधन है। ईश्वर साध्य है। प्रत्येक मुक्त आत्मा ईश्वर हैं। मुक्त आत्माएँ अनन्त हैं, इसलिए ईश्वर अनन्त हैं।

एक ईश्वर कर्ता श्रीर महान्, दूसरी मुक्तात्माएँ श्रक्तां श्रीर इसलिए श्रमहान् की वे उस महान् ईश्वर में लीन हो जाती हैं—यह स्वरूप श्रीर कार्य की भिन्नता निरुपाधिक दशा में हो नहीं सकती। मुक्त श्रान्माश्री की स्वतन्त्र सत्ता को इसलिए श्रस्वीकार करने वाले कि स्वतन्त्र सत्ता मानने पर मोच्च में भी भेद रह जाता है, एक निरूपाधिक सत्ता को श्रपने में विलीन करने वाली श्रीर दूसरी निरूपाधिक सत्ता को उसमें विलीन होने वाली मानते हैं—क्या यह निर्हेतुक भेद नहीं १ मुक्त दशा में समान विकास-शील प्रत्येक श्रात्मा की स्वतन्त्र सत्ता का स्वीकार वस्त-स्थित का स्वीकार है।

श्रमन्त ज्ञान, श्रमन्त दर्शन, श्रमन्त वीर्य, श्रमन्त श्रामन्द-पह मुक्त श्रात्मा का स्वरूप या ऐएवर्य है। यह सबमें समान होता है।

श्रारमा सोपाधिक (शरीर श्रीर कर्म की उपाधि सहित ) होती है, तब उसमें पर मान का कर्नु स्व होता है। मुक्त-दशा निरूपाधिक है। उसमें कैवल स्वभाव-रमशा होता है, पर-भाव-कर्नु त्व नहीं। इसलिए ईश्वर में कर्नु त्व का आरोप करना उचित नहीं।

## व्यक्तिवाद और समध्टिवाद

प्रत्येक व्यक्ति जीवन के आरम्भ में अवादी होता है। किन्तु आसीचना के चेत्र में वह आता है त्योंही बाद उसके पीछे लग जाते हैं। वास्तव में वह वही है, जो शक्तियां उसका अस्तित्व बनाए हुए हैं। किन्तु देश, काल और परिस्थिति की मर्यादाएँ, वह जो है उससे भी उसे और अधिक बना देती हैं। इसीलिए पारमार्थिक जगत् में जो व्यक्तिवादी होता है, वह व्यावहारिक जगत् में समस्टिवादी बन जाता है।

निश्चय दृष्टि के अनुसार समूह आरोपवाद या कल्पनावाद है। ज्ञान वैयक्तिक होता है। अनुभूति वैयक्तिक होती है। संज्ञा और प्रज्ञा वैयक्तिक होती है। जन्म-मृत्यु थैयक्तिक है। एक का किया हुआ कर्म दूसरा नहीं भोगता। सुख-दुःख का संवेदन भी वैयक्तिक है ""।

सामूहिक अनुभूतियाँ कल्पित होती हैं। वे सहजतया जीवन में उतर नहीं आती। जिस समूह-परिवार, समाज या राष्ट्र से सम्बन्धों की कल्पना जुड़ जाती हैं, उसी की स्थिति का मन पर प्रभाव होता है। यह मान्यता मात्र है। उनकी स्थिति शात होती है, तब मन उससे प्रभावित होता है। अशात दशा में उनपर कुछ भी बीते मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शत्रु जैसे मान्यता की वस्तु है, वैसे मित्र भी। शत्रु की हानि से प्रमोद और मित्र की हानि से दुःख, शत्रु के लाभ से दुःख और मित्र के लाभ से प्रमोद जो होता है, वह मान्यता से आगे कुछ भी नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपना शत्रु है और स्वयं अपना मित्र की।

निश्चय-दृष्टि उपादान प्रधान है। उसमें पदार्थ के शुद्ध रूप का ही प्ररूपण होता है। व्यवहार की दृष्टि स्थूल है। इसिलए वह पदार्थ के सभी पहलुओं को छूता है। निमित्त को भी पदार्थ से अपित्र मान लेता है। समृह गत एकता का यही बीज है। इसके अनुसार किया-प्रतिक्रिया सामाजिक होती है। समाज से अलग रहकर कोई व्यक्ति जी नहीं सकता। समाज के प्रति जो व्यक्ति अनुत्तरदायी होता है, वह अपने कर्त्तव्यों को नहीं निभा सकता। इसमें परिवार, समाज और राष्ट्र के साथ जुड़ने की, संवेदनशीलता की बात होती है।

जैन-दर्शन का मर्भ नहीं जानने वाले इसे नितान्त व्यक्तिवादी बताते हैं। पर यह सर्वधा सन्द नहीं है। वह अध्यात्म के चेत्र में व्यक्ति के व्यक्तिवादी होने का समर्थन करता है किन्तु व्यवहारिक चेत्र में समष्टिवाद की मर्यादाओं का निषेत्र नहीं करता। निश्चय-दृष्टि से वह कर्तृत्व-भोक्तृत्व की आत्म- निष्ठ ही स्वीकार करता है, इसीलिए आचार्य कुन्दकुन्द ने बाह्य साधना-शिक्ष आत्मा को पर-समयरत कहा है ""।

श्रीपचारिक कर्तृत्व-भोक्तृत्व को परनिष्ठ मानने के लिए वह श्रमुदार भी नहीं है। इसीलिए—'सिद्ध मुभे सिद्धि दे'—ऐसी प्रार्थनाएँ की जाती हैं पर

प्राणीमात्र के प्रति, केवल मानव के प्रति ही नहीं, आत्म-तुल्य दृष्टि ऋौर किसी को भी कष्ट न देने की बृत्ति ऋष्यात्मिक संवेदनशीलता ऋौर सीभ्रात्र है। इसी में से प्राणी की ऋसीमता का विकास होता है।

# अट्टाईस

सम्यक् चारित्र

उत्क्रान्ति क्रम

आरोह क्रम

साधना का विद्र

गुणस्थान
देश विरति

सर्व विरति

कत विकास

अप्रमाद

श्रेणी-आरोह और अकषाय या

वीतराग भाव

केवली या सर्वज्ञ

अयोग-दशा और मोक्ष

## सम्यक्-चारित्र

त्रहीणपंचिदियत्तं पि से लहे उत्तम धम्मसुई हु दुह्हहा। कुतित्थिनसेवए जशे समयं गोयम मापमायए॥

-- उत्त० १०-१८

सुइं च लढुं सद्धं च वीरिबंपुण दुल्लाहं। वहवे रोयमाणावि नो 'य यां पडिवज्जए॥ माणु सत्तंमि श्रायाश्रो जो धम्मं सोख सद्दे। तवस्मी वीरयं लढुं संबुढे निद्धुयो रयं॥

--- उत्त० ३।१०-११

#### (१) उत्क्रान्ति-क्रम:--

श्राध्यात्मिक उत्क्रान्ति श्रात्म-शान से शुरू होकर श्रात्म-पुक्ति (निर्वाण) में परिसमाम होती है। उसका क्रम इस प्रकार है ---

- (१) अवण
- (२) जीव-अजीव का ज्ञान
- (३) गति-ज्ञान (संसार-भ्रमण का ज्ञान)
- (४) बन्ध और बन्ध मुक्ति का ज्ञान
- (५) भोग-निर्वेद
- (६) संयोग-त्याग
- (७) अनगारित्व (साधुपन)
- ( ८ ) उत्कृष्ट संवर-धर्म स्पर्श ( लगने वाले कमों का निरीध )
- (६) कर्स-रज-धूनन ( अविधिवश पहले किये हुए कर्मी का निर्करण )
- (१०) केवल-ज्ञान, केवल-दर्शन ( सर्वज्ञता )
- (११) लोक-श्रलोक-शान
- (१२) शैलेशी-प्रतिपत्ति ( ऋयोग-दशा, पूर्ण निरोधात्मक समाधि )
- (१३) सम्पूर्ण-कर्म-चय
- (१४) सिद्धि

- (१५) लोकान्तगमन
- (१६) शाश्वत-स्थिति

धर्म का यथार्थ अमण पाए बिना कल्याणकारी और पापकारी कर्म का ज्ञान नहीं होता । इसलिए सबसे पहले 'श्रुति' है। उससे आतम और अनातम तत्त्व की प्रतीति होती है। इनकी प्रतीति होने पर अहिंसा या संयम का विवेक आता है। आत्म-अनात्म की प्रतीति का दसरा फल है-गित-विशान । इसका फल होता है-गित के कारक और उसके निवर्तक तत्वों का हान-मोच के साधक-बाधक तत्त्रों का ज्ञान (मोच के साधक तत्त्व गति के निवर्तक हैं, उसके बाधक तत्त्व गति के प्रवर्तक ) पाप का विपाक कट होता है। पुण्य का फल चणिक तृति देने वाला श्रीर परिमाण्तः दुःख का कारण होता है। मोच-सुख शाश्वत और सहज है। यह सब जान तेने पर भोग-विरक्ति होती है। यह ( स्नान्तरिक कषायादि स्नीर बाहरी पारिवारिक जन के ) संयोग-खाग की निमित्त बनती है। संयोगों की आसित छूटने पर अनगारित्व श्राता है। संवर-धर्म का अनुशीलन यहस्थी भी करते हैं। पर अनगार के जल्क्वच्ट संवर धर्म का स्पर्श होता है। यहाँ से आध्यात्मिक अकर्ष का द्वार खुल जाता है। सिद्धि सुलभ हो जाती है। उत्कान्ति का यह विस्तृत कम है। इसमें साधना और सिद्धि—दोनों का प्रतिपादन है। इनका संचेपीकरण करने पर साधना की भूमिकाएं पांच बनती हैं।

साधना की पांच भूमिकाएं:--

- (१) सम्यग्-दर्शन
- (२) विरति
- (३) अप्रमाद
- (४) अकषाय
- (५) श्रयोग

## आरोह क्रम

इनका आरोइ-कम यही है। सम्यग् दर्शन के बिना विरित नहीं, विरित के बिना अप्रमाद नहीं, अप्रमाद के बिना अक्षाय नहीं, अक्षाय के बिना अप्रोग नहीं।

श्रयोग-दशा श्रक्रिया की स्थिति है ! इसके बाद साधना शेष नहीं रहती । फिर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त और निर्वाण-दशा हो जाती है । साधना का विद्रा

साधना में बाधा डालने बाला मोह-कर्म है। उसके दो रूप हैं (१) दर्शन-मोह (२) चारित्र-मोह। पहला रूप सम्यग् दर्शन में बाधक बनता है, दूसरा चारित्र में।

दर्शन-मोह के तीन प्रकार हैं-

(१) सम्यक्त्व-मोह, (२) मिथ्यात्व-मोह, (३) मिश्र (सम्यक्-मिथ्यात्व) मोह।

चारित्र-मोह के प्चीस प्रकार हैं— सोलह कषाय:—

श्चनन्तानुबन्धी—क्रोध, मान, माया, लोम।
प्रत्याख्यानी—क्रोध, मान, माया, लोम।
श्चप्रत्याख्यानी—क्रोध, मान, माया, लोम।
संज्वलन—क्रोध, मान, माया, लोम।

नी नो-कषाय--

(१७) हास्य (१८) रित (१६) स्त्ररित (२०) मय (२१) शोक (२२) जुगुप्सा (२३) स्त्री-वेद (२४) पुरुष-वेद (२५) नपुंसक-वेद।

जब तक दर्शन-मोह के तीन प्रकार श्रीर चारित्र-मोह के प्रथम चतुष्क (श्रनन्तानुबन्ध) का श्रत्यन्त विलय (चायिक माव) नहीं होता, तब तक सम्यग् दर्शन (चायिक सम्यक्त्व) का प्रकाश नहीं मिलता। सत्य के प्रति सतत् जागरूकता नहीं स्नाती। इन सात प्रकृतियों (दर्शन-सप्तक) का विलय होने पर साधना की पहली मंजिल तय होती है।

सम्यग् दर्शन साधना का मूल है। "श्रदर्शनी (सम्यग् दर्शन रहित) ज्ञान नहीं पाता । ज्ञान के बिना चरित्र, चरित्र के बिना मोच, मोच के बिना निर्वाण—शाश्वत शान्ति का लाभ नहीं होता।"

## गुणस्थान

विशुद्धि के तरतम भाव की अपेद्धा जीवों के चौदह स्थान (भूमिकाएं) बतलाएं हैं। उनमें सम्यग्दर्शन चौथी भूमिका है। उत्क्रान्ति का आदि बिन्दु होने के कारण इसे साधना की पहली भूमिका भी माना जा सकता है।

पहली तीन भूमिकाओं में प्रथम भूमिका (पहले गुण्स्थान) के तीन रूप बनते हैं—(१) अनादि-अनन्त (२) अनादि-तान्त (३) सादि सान्त । प्रथम रूप के अधिकारी अभव्य या जाति-भव्य (कभी भी मुक्त न होने वाले ) जीव होते हैं। दूसरा रूप उनकी अपेद्धा से बनता है जो अनादिकालीन मिथ्या-दर्शन की गांठ को तोड़कर सम्यग् दर्शनी बन जाते हैं। सम्यक्त्वी बन फिर से मिथ्यात्वी हो जाते हैं और फिर सम्यक्त्वी—ऐसे जीवों की अपेद्धा से तीसरा रूप बनता है। पहला गुणस्थान उत्कान्ति का नहीं है। इस दशा में शिल की देश आराधना हो सकती है । शील और श्रुत दोनों की आराधना नहीं, इसलिए सर्वाराधना की दृष्टि से यह अपकान्ति-स्थान है। मिथ्या दर्शनी व्यक्ति में भी विशुद्धि होती है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें कर्मविलयजन्य (न्यूनाधिक रूप में ) विशुद्धि का अंश न मिले। उस (मिथ्या दृष्टि ) का जो विशुद्धि-स्थान है, उसका नाम मिथ्या, 'दृष्टि गुणस्थान' है ।

मिथ्या दृष्टि के (१) ज्ञानावरण कर्म का विलय ( च्योपशम ) होता है, अतः वह यथार्थ जानता भी है, (२) दर्शनावरण का विलय होता है अतः वह दृष्टिय-विषयों का यथार्थ प्रहण भी करता है; (३) मोह का विलय होता है अतः वह सत्यांश का श्रद्धान और चारित्रांश—तपस्या भी करता है। मोच्च या आत्म-शोधन के लिए प्रयक्त भी करता है । (४) अन्तराय कर्म का विलय होता है, अतः वह यथार्थ-प्रहण ( इन्द्रिय मन के विषय का साचात्), यथार्थ गृहीत का यथार्थ ज्ञान ( अवप्रह आदि के द्वारा निर्णय तक पहुँचना ) उसके ( यथार्थ ज्ञान ) प्रति श्रद्धा और श्रद्धेय का आचरण—इन सब के लिए प्रयक्त करता है—आत्मा को लगाता है। यह सब उसका विश्वद्धि-स्थान है। इसलिए मिथ्यात्नी को 'सुनती' और 'कर्म-सत्य' कहा गया है । इनकी

मार्गानुसारी क्रिया का अनुमोदन करते हुए उपाध्याय विनय विजयजी ने लिखा है---

"निथ्यादृशामप्युवकारसारं, संतोषसत्यादि गुणप्रसारम्। वदान्यता वैनियकप्रकारं, मार्गानुसारीत्यनुमोदयामः ।।" भृत की न्यूनता के कारण इंनके प्रत्याख्यान (विरति ) को दुष्प्रत्याख्यान भी बताया है।

गौतम ने भगत्रान् से पूछा-भगवन् ! सर्व प्राण, सर्वभूत, सर्वजीव और सर्व सत्व को मारने का कोई प्रत्याख्यान करता है, वह सुप्रत्याख्यात है या दुष्प्रत्याख्यात ?

भगवान् ने कहा — गीतम १ सुपत्याख्यात भी होता है श्रीर दुष्पत्या-ख्यात भी १

गौतम-यह कैसे भगवन् !

भगवान्—गौतम ! सर्वजीव यावत् सर्वसत्व की मारने का प्रत्याख्यान करने वाला नहीं जानता कि ये जीव हैं, ये ऋजीव हैं, ये त्रस हैं, ये स्थावर हैं। उसका प्रत्याख्यात दुष्प्रत्याख्यात होता है और सब जीवों को जाने बिना ''सब की मारने का प्रत्याख्यान है" यूं बोला जाता है; वह ऋसत्य भाषा है.....

"………… जो व्यक्ति जीव ऋजीव, त्रस-स्थावर को जानता है और वह सर्वजीव यावत् सर्व सत्व को मारने का प्रत्याख्यान करता है — उसका प्रत्याख्यात सुप्रत्याख्यात होता है और उसका वैसा बोलना सत्य भाषा है।" इस प्रकार प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यात भी होता है ऋौर सुप्रत्याख्यात भी ९।

इसका तात्पर्य यह है कि सब जीवों को जाने बिना जो व्यक्ति सब जीवों की हिंसा का त्याग करता है, वह त्याग पूरा ऋषं नहीं रखता। किन्तु वह जितनी दूर तक जानकारी रखता है, हेय को छोड़ता है, वह चारित्र की देश-ऋगराधना है। इसीलिए पहले गुर्वास्थान के ऋधिकारी को मोद्य-मार्ग का देश-श्राराधक कहा गया है १०।

दूसरा गुण स्थान (सास्त्रादन-सम्यग् दृष्टि) ऋपक्रमण-दशा है। सम्यग्-दर्शनी (श्रीपशमिक-सम्यक्त्वी) दर्शन-मोह के उदय से मिथ्या-दर्शनी बनता है। उस संक्रमण-काल में यह स्थित बनती है। पेड़ से फल गिर गया श्रीर जमीन को न खू पाया—ठीक यही स्थिति इसकी है। इसीलिए इसका कालमान बहुत थोड़ा है ( छह आविलका मात्र है )।

तीसरा स्थान मिश्र है। इसका ऋधिकारी न सम्यग् दर्शनी होता है और न मिथ्या-दर्शनी। यह संशयशील व्यक्ति की दशा है। पहली भूमिका का श्रिधिकारी दृष्टि-विपर्यय वाला होता है, इसका श्रिधिकारी संश्यालु-यह दोनों में अन्तर है। दोलायमान दशा अन्तर्-मुहूर्त से अधिक नहीं टिकती। फिर बह या तो विपर्यय में परिश्वित हो जाती है या सम्यगुदर्शन में। इन श्राध्यात्मिक श्रनुत्क्रमण की तीनों भूमिकाश्रों में दीर्घकालीन भूमिका पहली ही है। शेष दो ऋलाकालीन हैं। सम्यग् दर्शन उत्कान्ति का द्वार है, इसीलिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण है । स्त्राचार की दृष्टि से उसका उतना महत्त्व नहीं, जितना है कि इससे अगलो कचाओं का है। कर्म-मुक्त होने की प्रक्रिया है---आने वाले कमोंका निरोध (संवरण) श्रीर पिछले कमों का विनाश (निर्जरण)। सम्यग्-दर्शनी के विरति नहीं होती, इसलिए उसके तपस्या द्वारा कैवल कर्म-निर्जरण होता है. कर्म-निरोध नहीं होता। इसे हस्ति-स्नान के समान बताया गया है। हाथी नहाता है श्रीर तालाव से बाहर श्रा धूल या मिट्टी उद्घाल फिर उससे गन्दला बन जाता है। वैसे ही अविरत-व्यक्ति इधर तपस्या द्वारा कर्म-निर्जरण कर शोधन करते हैं और उधर अविरति तथा सावदा आचरण से फिर कर्म का जपचय कर लेते हैं <sup>१९</sup>। इस प्रकार यह साधना की समग्र भूमिका नहीं है। वह (समग्र भूमिका) विद्या श्रीर श्राचरण दोनों की सह-स्थिति में बनती है १२।

चरण-करण या संवर धर्म के बिना सम्यग् दृष्टि सिद्ध नहीं होता। इसीलिए साधना की समग्रता को रथ-चक्र श्रीर श्रन्ध-पंगु के निदर्शन के द्वारा समकाया है। जैसे एक पहिए से रथ नहीं चलता, वैसे ही केवल विद्या ( श्रुत या सम्यग् दर्शन ) से साध्य नहीं मिलता। विद्या पंगु है, किया श्रन्धी। साध्य तक पहुँचने के लिए पैर श्रीर श्रांख दोनों चाहिए।

ऐसा विश्वास पाया जाता है कि ''तत्त्वों को सही रूप में जानने वाला सब दु:खों से छूट जाता है। ऐसा सोच कई व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं करते । वे एकान्त ऋकियावादी बन जाते हैं । भगवान् महावीर ने इसे वाखी का वीर्य या वाचनिक ऋश्वासन कहा है १३१"

सम्यग् दृष्टि के पाप का बन्ध नहीं होता या उसके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता—ऐसी मिथ्या धारणा न बने, इसीलिए चतुर्थ भूमिका के श्राधकारी को अधर्मी, १४ वाल १५ और सुप्त कहा है १६।

> "जानामि धर्मेन चर्मे प्रवृतिः जनाम्यधर्मेन चर्मे निवृतिः"

''धर्म को जानता हूँ, पर उसमें प्रवृत्ति नहीं है, ऋधर्म को भी जानता हूँ पर उससे निवृत्ति नहीं है।''—यह एक बहुत बड़ा तथ्य है। इसका पुनरावर्तन प्रत्येक जीव में होता है। यह प्रश्न ऋनेक मुखों से भुखरित होता रहता है कि ''क्या कारण है, हम बुराई को बुराई जानते हुए भी—समक्ते हुए भी छोड़ नहीं पाते ?" जैन कर्मवाद इसका कारण के साथ समाधान प्रस्तुत करता है। वह यूं है— जानना ज्ञान का कार्य है। ज्ञान 'ज्ञानावरण' के पुद्गलों का विलय होने पर प्रकाशमान होता है। सही विश्वास होना अद्धा है। वह दर्शन को मोहने वाले पुद्गलों के ऋलग होने पर प्रगट होती है बुरी वृत्ति को छोड़ना, ऋच्छा आचरण करना—यह चारित्र को मोहने वाले पुद्गलों के दूर होने पर सम्भव होता है।

शान के आवारक पुद्गलों के हट जाने पर भी दर्शन-मोह के पुद्गल भारमा पर छाए हुए हों तो वस्तु जान ली जाती है, पर विश्वास नहीं होता। दर्शन को मोहने वाले पुद्गल बिखर जाएं, तब उस पर श्रद्धा बन जाती है। पर चारित्र को मोहने वाले पुद्गलों के होते हुए उसका स्वीकार (या आचरण) नहीं होता। इस दृष्टि से इनका कम यह बनता है—(१) ज्ञान, (२) श्रद्धा (३) चारित्र। ज्ञान श्रद्धा के बिना भी हो सकता है पर श्रद्धा उसके बिना नहीं होती। श्रद्धा चारित्र के बिना भी हो सकती है, पर चारित्र उसके बिना नहीं होता। श्रदा वाणी श्रीर कर्म का द्वैध (कथनी श्रीर करनी का श्रन्तर) जो होता है, वह निष्कारण नहीं है। ज्यों साधना श्रागे बढ़ती है, चारित्र का भाव प्रगट होता है, लों द्वैध की खाई पटती जाती है पर वह खद्भस्थ-दशा (प्रमत्त-दशा) में पूरी नहीं पटती। छद्गस्थ की मनोदशा का विश्लेषण करते हुए भगवान् ने कहा— "छद्गस्थ सात कारणों से पहचाना जाता है—(१) वह प्राणाविपात करता है (२) मृपावादी होता है (३) अदत लेता है (४) शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध का आस्वाद लेता है (५) पूजा, सत्कार की वृद्धि चाहता है (६) पापकारी कार्य को पापकारी कहता हुआ भी उसका आचरण करता है (७) जैसा कहता है, बैसा नहीं करता १०।

यह प्रमाद युक्त व्यक्ति की मनः स्थिति का प्ररूपण है। मोह प्रवल होता है, तब कथनी करनी की एकता नहीं ऋाती। उसके बिना ज्ञान ऋौर क्रिया का सामझस्य नहीं होता। इनके ऋसामझस्य में पूजा-प्रतिष्ठा की भूख होती है। जहाँ यह होती है, वहाँ विषय का ऋाकर्षण होता है। विषय की पूर्ति के लिए चोरी होती है। चोरी भूठ लाती है और भूठ से प्राणातिपात ऋाता है। साधना की कमी या मोह की प्रबलता में ये विकार एक ही शृंखला से खुड़े रहते हैं। ऋप्रमत्त या बीतराग में ये मातों विकार नहीं होते। देश विरति

भगवान् ने कहा—गीतम ! सत्य (धर्म) की श्रुति दुर्लम है। बहुत सारे लोग मिथ्यावादियों के संग में ही लीन रहते हैं। उन्हें सत्य-श्रुति का अवसर नहीं मिलता। श्रद्धा सत्य-श्रुति से भी दुर्लम है। बहुत सारे व्यक्ति सत्यांश सुनते हुए भी (जानते हुए भी) उस पर श्रद्धा नहीं करते। वे मिथ्यावाद में ही रचे-पचे रहते हैं। काय-स्पर्श (सत्य का आचरण) श्रद्धा से भी दुर्लम है। सत्य की जानकारी श्रीर श्रद्धा के उपरान्त भी काम-भोग की मूर्छा छूटे बिना सत्य का आचरण नहीं होता। तीक्रतम-कथाय (अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ) के विलय से सम्यक् दर्शन (सत्य श्रद्धा) की योग्यता आजाती है। किन्तु तीक्रतर कथाय (अप्रत्याख्यान क्रोधाद चतुष्क) के रहते हुए चारित्रिक योग्यता नहीं श्राती। इसीलिए श्रद्धा से चारित्र का स्थान आगे है। चरित्रवान् श्रद्धा सम्यन्न श्रवस्य होता है किन्तु श्रद्धावान् चरित्र-सम्यन्न होता भी है श्रीर नहीं भी। यही इस भूमिका-मेद का आधार है। पांचबी भूमिका चारित्र की है। इसमें चरित्रांश का उदय होता है। कर्म-निरोध या संवर का यही प्रवेश-हार है।

चारित्रिक योग्यता एक रूप नहीं होती। उसमें असीम तारतम्य होता है। विस्तार-दृष्टि से चारित्र-विकास के अनन्त स्थान हैं। उंचेप में उसके वर्गीहरूत स्थान दो हैं—(१) देश (अपूर्ण)-चारित्र (२) सर्व-(पूर्ण) चारित्र। पाँचवी भूमिका देश-चारित्र (अपूर्ण-विरित्त) की है। यह ग्रहस्थ का साधना-चेत्र है।

जैनागम गृहस्थ के लिए बारह बतों का विधान करते हैं। श्राहिसा, सत्य, श्राचीर्य, स्वदार-मन्तीय श्रीर इच्छा-परिमाण—ये पाँच श्राणुवत हैं। दिग्-विरति, मोगोपमोग विरति श्रीर श्रानर्थ-दण्ड-विरति—ये तीन गुणवत हैं। सामायिक, देशावकाशिक, पौषधोपवास श्रीर श्रातिथि-संविभाग—ये चार शिद्यावत हैं।

बहुत लोग दूसरों के अधिकार या स्वत्व को छीनने के लिए, अपनी भोग-सामग्री को समृद्ध करने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाया करते हैं। इसके साथ शोषण् या असंयम की कड़ी जुड़ी हुई है। असंयम को खुला रखकर चलने वाला स्वस्थ अग्रुवती नहीं हो सकता। दिग्-वत में सार्वभीम (आर्थिक राजनीतिक या और और सभी प्रकार के) अनाक्रमण की भावना है। भोग-उपभोग की खुलावट और प्रमाद जन्य भूलों से बचने के लिए सातवां और अग्रुवां वत किया गया है।

ये तीनों अत अराष्ट्रवतों के पोषक है, इस लिए इन्हें गुण अत कहा गया है। धर्म समतामय है। राग-द्वेष विषमता है। समता का अर्थ है—राग द्वेष का अभाव। विषमता है राग-द्वेष का भाव। सम भाव की आराधना के लिए सामायिक अत है। एक मुहूर्त तक सावद्य प्रवृत्ति का त्याग करना सामा-यिक अत है।

सम भाव की प्राप्ति का साधन जागरूकता है। जो व्यक्ति पल-पल जागरूक रहता है, वहीं सम भाव की ऋोर ऋगसर हो सकता है। पहले ऋगठ वर्तों की सामान्य मर्यादा के ऋतिरिक्त थोड़े समय के लिए विशेष मर्यादा करना, ऋहिंसा ऋगदि की विशेष साधना करना देशावकाशिक व्यत है।

पौषधोपवास-त्रत साधु-जीवन का पूर्वाभ्यास है। उपवासपूर्वक सावध प्रवृत्ति को त्याय समभाव की उपासना करना पौषधोपवास त्रत है। महावती सुनि को अपने लिए बने हुए आहार का संविभाग देना श्रविधि-संविभाग-वत है।

चारों वत ऋभ्यासात्मक या बार-वार करने योग्य हैं। इसलिए इन्हें शिक्षा वत कहा गया।

ये बारह वत हैं। इनके ऋषिकारी को देशवती श्रावक कहा जाता है। छठी भूमिका से लेकर ऋगली सारी भूमिकाएँ मुनि-जीवन की हैं। सर्व-विरित

यह छठी भूमिका है। इसका ऋधिकारी महावती होता हैं। महावत पाँच हैं—ऋहिंसा, सल, ऋचीर्य, ब्रह्मचर्य और ऋपरिग्रह। राग्नि-भोजन-विरति छठा वत है। ऋग्चार्य हरिभद्र के ऋनुसार भगवान् ऋषभ देव और भगवान् महावीर के समय में राग्नि-भोजन को मूल गुण माना जाता था। इसलिए इसे महावत के साथ वत रूप में रखा गया है। शेष बाईस तीर्थकरों के समय यह उत्तर-गुण के रूप में रहता ऋगया है। इसलिए इसे ऋलग वत का रूप नहीं मिलता १८।

जैन परिमाषा के अनुसार वत या महावत मूल गुणों को कहा जाता है। उनके पोषक गुणा उत्तर गुण कहलाते हैं। उन्हें वत की संशा नहीं दी जाती। मूलगुण की मान्यता में परिवर्तन होता रहा हैं— धर्म का निरूपण विभिन्न रूपों में मिलता है।

व्रत-विकास

'ऋहिंसा शाश्वत धर्म है-यह एक जतात्मक धर्म का निरूपण है °°।' सत्य और ऋहिंसा यह दो धर्मों का निरूपण है °°।'

'श्रिहिंसा, सत्य श्रीर बहिर्धादान—यह तीन यामों का निरूपण है।' 'श्रिहिंसा सत्य, श्रचीर्य, श्रीर बहिर्धादान-यह चतुर्याम-धर्म का निरूपण है।' 'श्रिहिंसा, सत्य, श्रचीर्य, ब्रह्मचर्य श्रीर श्रपरिग्रह'—यह पंच महावतीं का निरूपण है।

जैन सूत्रों के अनुसार बाईस तीर्यंकरों के समय में चतुर्याम-धर्म रहा श्रीर पहले श्रीर चौबीसवें तीर्यंकरों के समय में पंचवाम धर्म २० । तीन याम का निरूपण आचारांग में मिलता है २० । किन्तु उसकी परम्परा कव रही, इसको कोई जानकारी नहीं निजतो । यही बात दो श्रीर एक महाकत के लिए है। श्रिहिंसा ही धर्म है। शेष महावत उसकी मुरचा के लिए हैं। वह विचार उत्तरवर्ती संस्कृत साहित्य में बहुत टढ़ता से निरूपित हुआ है।

धर्म का मौलिक रूप सामायिक—चारित्र या समता का आचरण है। अहिंसा, सत्य आदि उसी की साधना के प्रकार हैं। समता का अखंड रूप एक अहिंसा महावत में भी समा जाता है और भेद-दृष्टि से चलें तो उसके पाँच और अधिक भेद किये जा सकते हैं।

#### अप्रमाद

यह सातवीं भूमिका है । छठी भूमिका का ऋषिकारी प्रमत्त होता है—
उसके प्रमाद की सत्ता भी होती है और वह कहीं-कहीं हिंसा भी कर लेता है ।
सातवीं का ऋषिकारी प्रमादी नहीं होता, सावद्य प्रवृत्ति नहीं करता । इसलिए
अप्रत-संयती को अनारम्म— ऋहिंसक और प्रमत्त-संयती को शुभ-योग की
अपेत्वा अनारम्भ और अशुभ-योग की अपेत्वा आत्मारम्भ (आत्म-हिंसक)
परारम्भ (पर-हिंसक) और उभयारम्भ (उभय-हिंसक) कहा है।

## श्रेणी-आरोह और अकषाय या वीतराग-भाव

आठवीं भूमिका का आरम्भ अपूर्व-करण से होता है। पहले कभी न आया हो, वेसा विशुद्ध भाव आता है, आतमा 'गुण-अंगी' का आरोह करने लगता है। आरोह की श्रेणियां दो हैं—उपशम और खपक। मोह को उपशान्त कर आगे बढ़ने वाला ग्यारहवीं भूमिका में पहुंच मोह को सर्वथा उपशान्त कर वीतराग बन जाता है। उपशम स्वल्पकालीन होता है, इसलिए मोह के उभरने पर वह वापस नीचे की भूमिकाओं में आ जाता है। मोह को खपाकर आगे बढ़ने वाला बारहवीं भूमिका में पहुंच वीतराग बन जाता है। चीण मोह का अवरोह नहीं होता।

## केवली या सर्वज्ञ

तेरहवीं भूमिका सर्व-कान ऋौर सर्व-दर्शन की है। भगवान ने कहा—कर्म का मूल मोह है। सेनानी के भाग जाने पर सेना भाग जाती है, वैसे ही मोह के नष्ट होने पर शेष कर्म नष्ट हो जाते हैं। मोह के नष्ट होते ही ज्ञान ऋौर दश्नंन के आवरण तथा अन्तराय—ये तीनों कर्म-अन्यन टूट जाते हैं। आत्मा निरावरण और निरन्तराय बन जाता है। निरावरण आत्मा को ही सर्वश्र और सर्वदर्शी कहा जाता है। अयोग-दशा और मोक्ष

केवली के भवोपप्राही कर्म शेष रहते हैं। उन्हीं के द्वारा शेष जीवन का घारण होता है। जीवन के अन्तिम चणों में मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्तियों का निरोध होता है। यह निरोध दशा ही अन्तिम भूमिका है। इस काल में वे शेष कर्म ट्रंट जाते हैं। आत्मा मुक्त हो जाता है—आचार स्वभाव में परिणत हो जाता है। साधन स्वयं साध्य वन जाता है। ज्ञान की परिण्ति आचार और आचार की परिणित मोच है और मोच ही आत्मा का स्वभाव है।

## उनतीस

साधना पद्धति

जागरण

आत्मा से परमात्मा

साधनां के सूत्र

अप्रमाद

उपशम

साम्ययोग

तितिक्षा

अभय

अात्मानुशासन

संवर और निर्जरा

साधना का मानदण्ड

महाव्रत और अंणुव्रत

ब्रह्मचर्य का साधना मार्ग

साधना के स्तर

समिति

गुप्ति

आहार

तपयोग

श्रमण-संस्कृति और श्रामण्य

#### जागरण

जो ऋसंयम है, वही ऋसत्य है और जो ऋसत्य है, वही ऋसंयम है। जो संयम है, वही सत्य है और जो सत्य है, वही संयम है । जो संयम की उपासना करता है, वह स्वयं शिव और सुन्दर बन जाता है—विजातीय तत्त्व को खपा स्वस्थ या ऋात्मस्थ वनं जाता है ।

चार प्रकार के पुरुष होते हैं :--

- (१) कोई व्यक्ति द्रव्य-नींद से जागता है, भाव-नींद से सोता है, वह अक्षयंमी है।
- (२) कोई व्यक्ति द्रव्य-नींद से भी सोता है ऋौर भाव नींद से भी सोता है, वह प्रमादी ऋौर ऋसंयमी दोनों है।
- (३) कोई ब्यक्ति द्रव्य-नींद से सोता है किन्तु भाव-नींद से दूर है, वह संयमी है।
- (४) कोई व्यक्ति द्रव्य ऋीर भाव नींद—दोनों से दूर है, वह ऋित जागरूक संयमी है।

देहिक नींद वास्तव में नींद नहीं है, यह द्रव्य-नींद है। वास्तविक नींद भद्रा, ज्ञान श्रीर चारित्र की शून्यता है।

जो अमुनि (असंयमी) हैं, वे सदा सीये हुए हैं। जो मुनि (संयमी) हैं, वे सदा जागते हैं । यह सतत-शयन और सतत-जागरण की भाषा अलीकिक है। असंयम नींद है और संयम जागरण। असंयमी अपनी हिंसा करता है, इसलिए वह सोया हुआ है। संयमी किसी की भी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह अप्रमत है—सदा जागरूक है।

#### आत्मा से परमात्मा

जो व्यक्ति दिन में, परिषद् में, जायत-दशा में या दूसरों के संकोचनश पाप से बचते हैं, वे वहिहंधिट हैं—श्रन्-श्रध्यात्मिक हैं। उनमें श्रभी अध्यात्म-चेतना का जागरण नहीं हुआ है।

जो व्यक्ति दिन और रात, विजन और परिवद, सुप्ति और वागरण में अपने

आत्म-पतन के भय से, किसी बाहरी संकोच या भय से नहीं, परम-आत्मा के सान्निध्य में रहते हैं—वे आध्यात्मिक हैं।

जन्हीं में परम-त्रातमा से सम्बन्ध बनाये रखने के सामर्थ्य का विकास होता है। इसके चरम शिखर पर पहुँच, वे स्वयं परम-त्रातमा बन जाते हैं। साधना के सूत्र (अप्रमाद)

अपर्यों ! आस्रो ! भगवान् ने गौतम स्रादि श्रमणों को आमंत्रित किया ! भगवान् ने पूछा--श्रायुष्यमन् श्रमणों ! जीव किससे डरते हैं !

गौतम श्रादि श्रमण निकट श्राये, बन्दना की, नमस्कार किया, विनम्न भाव से लोले—भगवन्! हम नहीं जानते, इस प्रश्न का क्या तात्पर्य हैं ? देवानुप्रिय को कष्ट न हो तो भगवान् कहें। हम भगवान् के पास से यह जानने को उत्सुक हैं।

भगवान् बोले-शायों ! जीव दुःख से डरते हैं।

गीतम ने पूछा----भगवन् ! दुःख का कर्ता कौन है श्रीर उसका कारण क्या है 2

भगवान् गोतम ! दुःख का कर्ता जीव श्रीर उसका कारण प्रमाद है । गीतम भगवन् ! दुःख का अन्त-कर्ता कीन है श्रीर उसका कारण क्या है ?

भगवान्—गौतम ! दुःख का अन्त-कर्त्ता जीव और उसका कारण अप्रमाद हैं । उपराम

मानिसक सन्तलन के बिना कष्ट सहन की चमता नहीं श्राती। उसका उपाय उपशम है। व्याधियों की अपेदा मनुष्य को आधियां श्रिधिक सताती हैं। हीन-भावना और उत्कर्ष-भावना की प्रतिक्रिया देहिक कष्टों से अधिक भयंकर होती है, इसलिए भगवान् ने कहा—जो निर्मम और निरहं कार है, निःसंग है, ऋदि, रस और सुख के गौरव से रहित है, सब जीवों के प्रति सम है, लाभ-अलाभ सुख-दुःख, जीवन, मौत, निन्दा, प्रशंसा, मान-अपमान में सम है, अकथाय, अदण्ड, निःशल्य और अभय है, हास्य, शोक ओर पौद्गिक सुख की आशा से मुक्त है, ऐहिक और पारलीकिक बन्धन से

मुक्त है, पूजा और प्रहार में सम है, आहार और अनशन में सम है, अप्रशस्त हित्यों का संवारक है, अध्यातम-ध्यान और योग में लीन है, प्रशस्त आतमानु-शासन में रत है, अद्धा, ज्ञान, चारित्र और तप में निष्ठावान् है—वही भाकि-तातमा अमग्र है।

भगवान् ने कहा—कोई अमण कभी कलह में फँस जाए तो वह तत्काल सम्हल कर उसे शान्त कर दे। वह स्था याचना करले। सम्भव है, दूसरा अमण वैसा करें या न करें, उसे आदर दे या न दे, उठे या न, उठे, वन्दना करें, या न करें, साथ में खाये या न खाये, साथ में रहे या न रहें कलह को उपशान्त करें या न करें, किन्तु जो कलह का उपशमन करता है वह धर्म की आराधना करता है, जो उसे शांत नहीं करता उसके धर्म की आराधना नहीं होती। इसलिए आत्म-गवेषक अमण को उसका उपशमन करना चाहिए।

गौतम ने पूछा—भगवन् ! उसे श्रकेले को ही ऐसा क्यों करना चाहिए ! भगवान् ने कहा— गौतम ! श्रामय्य उपशम-प्रधान है । जो उपशम करेगा, वही श्रमण, साधक या महान् है ।

उपशमन विजय का मार्ग है। जो उपशम-प्रधान होता है, वही मध्यस्थ-माव और तटस्थ-नीति को बरत सकता है।

#### साम्य-योग

जाति और रंग का गर्व कौन कर सकता है ? यह जीव अनेक बार अंची और अनेक बार नीची जाति में जन्म ले चुका है।

यह जीव अनेक बार गोरा और अनेक बार काला बन चुका है। जाति और रंग, ये बाहरी आवरण हैं। ये जीव को हीन और उच्च नहीं बनाते।

बाहरी आवरणों को देख जो हुए व रुष्ट होते हैं, वे मूढ़ हैं।

प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभिमान की वृत्ति होती है। इसलिए किसी के प्रति भी तिरस्कार, घृणा और निम्नता का व्यवहार करना हिंसा है, व्यामोह है। तितिक्षा

भगवान् ने कहा-गीतम ! ऋहिंसा का आधार तितिचा है"। जो कष्टी से घवड़ाता है, यह ऋहिंसक नहीं हो सकता।

इस शरीर को खपा<sup>०</sup>। साध्य (आत्म-हित ) खपने से सधता है । इस शरीर को तपा<sup>००</sup>। साध्य तपने से ही सधता है <sup>००</sup>।

अभय

लोक-विजय का मार्ग अभय है। कोई भी व्यक्ति सर्वदा शस्त्र-प्रयोग नहीं करता, किन्तु शस्त्रीकरण से दूर नहीं होता, उससे सब डरते हैं १३।

ऋग्नुवम की प्रयोग-भूमि केवल जापान है। उसकी भय व्याप्ति सभी राष्ट्रीं में है।

जो स्वयं स्त्रभय होता है, वह इत्तरों को अभय दे सकता है। स्वयं भीत इत्तरों को अभीत नहीं कर सकता।

#### आत्मानुशासन

संसार में जो भी दुःख है, वह शस्त्र से जन्मा हुआ है 93 । संसार में जो भी दुःख है, वह संग और भोग से जन्मा हुआ है 98 । नश्वर सुख के लिए प्रयुक्त करूर शस्त्र को जो जानता है, वही अशस्त्र का मृल्य जानता है, वही नश्वर सुख के लिए प्रयुक्त करूर शस्त्र को जान सकता है 94 ।

भगवान् ने कहा — गीतम ! त् आत्मानुशासन में आ । अपने आपको जीत । यही दुःख-मुक्ति का मार्ग है " । कामों, इच्छाओं और वासनाओं को जीत । यही दुःख-मुक्ति का मार्ग है " ।

लोक का सिद्धान्त देख — कोई जीव दुःख नहीं चाहता। तू मेंद में अमेद देख, सब जीवों में समता देख। शस्त्र-प्रयोग मत कर। दुःख-मुक्ति का मार्ग यही है १८।

कषाय-विजय, काम विजय या इन्द्रिय-विजय, मनोविजय, शस्त्र-विजय श्रीर साम्य-दर्शन—ये दुःख मुक्ति के उपाय हैं। जो साम्यदर्शी होता है, वह शस्त्र का प्रयोग नहीं करता। शस्त्र-विजेता का मन स्थिर हो जाता है। स्थिर-चित्त व्यक्ति को इन्द्रियां नहीं सतातीं। इन्द्रिय-विजेता के कषाय (क्रोध, मान, माया, लोम) स्वयं स्फूर्त्त नहीं होते।

## संवर और निर्जश

यह जीव मिथ्यात, श्रविरति, प्रमाद, कषाय और योग ( मन, वाणी

कौर शरीर की प्रवृत्ति ) इन पांच आसवों के द्वारा विजातीय-तस्य का आकर्षण करता है। यह जीव अपने हाथों ही अपने बन्धन का जाल बुनता है। जब तक आसव का संवरण नहीं होता, तब तक विजातीय तस्व का प्रवेश-द्वार खुला ही रहता है।

मगवान् ने दो प्रकार का धर्म कहा है—संवर और तपस्या—निर्जरा। संवर के द्वारा नये विजातीय द्रव्य के संग्रह का निरोध होता है और तपस्या के द्वारा पूर्व-संचित-संग्रह का विलय होता है। जो व्यक्ति विजातीय द्रव्य का नये सिरे से संग्रह नहीं करता और पुराने संग्रह को नष्ट कर डालता है, वह उससे मुक्त हो जाता है १९।

#### साधना का मान-दण्ड

भगवान् ने कहा-गीतम ! साधना के चेत्र में व्यक्ति के अपकर्ष-अरक्षें या अवरोह-आरोह का मान-दण्ड संवर (विजातीय तत्त्व का निरोध ) है।

संयम और श्रात्म-स्वरूप की पूर्ण श्रमिव्यक्ति का चरम बिन्दु एक है। पूर्ण संयम यानी श्रसंयम का पूर्ण श्रन्त, श्रसंयम का पूर्ण श्रन्त यानी श्रात्मा का पूर्ण विकास।

ं जो व्यक्ति भोग-तृष्णा का श्रन्तकर है, वही इस श्रनादि दुःख का श्रन्तकर है ? ।

दुःल के त्रावर्त में दुःखी ही फंसता है, श्रदुःखी नहीं 29 ।

उस्तरा श्रीर चक्र श्रन्त-भाग से चलते हैं। जो श्रन्त भाग से चलते हैं, वे ही साध्य को पा सकते हैं।

विषय, कषाय श्रीर तृष्णा की श्रन्तरेखा के उस पार जिनका पहला चरण टिकता है, वे ही श्रन्तकर—मुक्त बनते हैं रेरे।

## महावत और अणुवत

'श्रहिंसा ही धर्म है, यह कहना न तो अत्युक्ति है और न अर्थवाद । आचार्यों ने बताया है कि 'सत्य आदि जितने अत हैं, वे सब अहिंसा की सुरद्या के लिए हैं 23 |" काव्य की माघा में ''श्रहिंसा धान है, सत्य आदि ससकी रह्या करने वाली बाहें हैं 24 ।'' 'श्रहिंसा जल है, सत्य आदि स्तकी रह्या के लिए सेत हैं 24 ।" सार यही है कि इसके सभी अत अहिंसा के ही पहला है। श्राहिसा का यह ज्यापक रूप है। इसकी परिभाषा है जो संबर श्रीर सत्प्रवृत्ति है वह श्राहिसा है।

अहिंसा का दूसरा रूप है -- प्राणातिपात-विरति ।

भगवान् ने कहा जीवमात्र को मत मारो, मत सतान्त्रो, न्नाधि-व्याधि मत पैदा करो, कष्ट मत दो, ऋधीन मत बनान्त्रो, दास मत बनान्त्रो यही ध्रुव-धर्म है, यही शाश्वत सत्य है। इसकी परिभाषा है—मनसा, बाचा, कर्मणा न्नीर कृत, कारित न्नामित से न्नाकोश, बन्ध न्नीर वध का खाग। इसरे महानतों की रचना का मूल यही परिभाषा है। इसमें मृषावाद, चीर्म, मैथुन न्नीर परिग्रह का समावेश नहीं होता। ऋहिंसा सत्य न्नीर ब्रह्मचर्च जितने व्यापक शब्द हैं, उतने व्यापक प्राणातिपात-विरति, मृषावाद-विरित न्नीर मैथुन-विरति नहीं है।

प्राणातिपात-विरित भी अहिंसा है। स्वरूप की दृष्टि से अहिंसा एक है। हिंसा भी एक है। कारण की दृष्टि से हिंसा के दो प्रकार बनते हैं—(१) अर्थ हिंसा—आवश्यकतावश की जाने वाली हिंसा और (२) अवर्थ हिंसा—अव्यावश्यक हिंसा। मुनि सर्व हिंसा का सर्वथा प्रत्याख्यान करता है। वह अहिंसा महावत को इन शब्दों में स्वीकार करता है—"मंते! मैं उपस्थित हुआ हूँ पहले महावत प्राणातिपात से विरत होने के लिए। मंते! मैं सब प्रकार के प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हूँ। सूहम और बादर, अस और स्थावर जीवों का अतिपात मनसा, वाचा, कर्मणा, मैं स्वयं म करूँगा—दूसरों से न कराऊँगा और न करने वाले का अनुमोदन करूँगा। मैं यावजीवन के लिए इस प्राणातिपात-विरित महावत को स्वीकार करता हूँ।"

यहस्य अर्थ-हिंसा छोड़ने में दाम नहीं होता, वह अनर्थ-हिंसा का त्यांग और अर्थ-हिंसा का परिमाण करता है। इसिलए उसका अहिंसा-नस स्थूल-प्राणातिपात-विरित कहलाता है। जैन आचार्यों ने यहस्य के उत्तरदायित्वों और विवशताओं को जानते हुए कहा—"आरम्भी—कृषि, व्यापार सम्बन्धी और विरोधी प्रत्याक्रमण कालीन हिंसा से न वच सको तो संकल्पी-आक्रमणात्मक और अपायोजनिक हिंसा से अवस्य क्यों।" इस मध्यम-मार्ग पर अनेक सोश

चके । यह सबके लिए आवश्यक मार्ग है। अविरित मनुष्य को मूद बनाती है, यह केवल अवरित नहीं है। विरित केवल मनुष्य मात्र के लिए सरंल नहीं होती, यह केवल विरित नहीं है। यह अविरित और विरित का मोग है। इसमें न तो वस्तु-स्थिति का अपलाप है और न मनुष्य की कृतियों का पूर्ण अनियंत्रण। इसमें अपनी विवशता की स्वीकृति और स्ववशता की स्रोर गति दोनों हैं।

निश्चय-दृष्टि यह है--हिंसा से आतमा का पतन होता है, इसलिए वह अकरणीय है।

व्यवहार-हृष्टि यह है--सभी प्राणियों को अपनी-अपनी आयु प्रिय है। सुख अनुकूल है। दुःख प्रतिकृल है। बध सब को अप्रिय है। जीना सब को प्रिय है। सब जीव लम्बे जीवन की कामना करते हैं। सभी को जीवन प्रिय लगता है।

यह सब समम कर किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी जीव को त्रास नहीं पहुँचाना चाहिए<sup>२६</sup>। किसी के प्रति बैर श्रीर विरोध भाव नहीं रखना चाहिए<sup>२७</sup>। सब जीवों के प्रति मैत्रीभाव रखना चाहिए<sup>२८</sup>।

हे पुरुष ! जिसे तू मारने की इच्छा करता है, " विचार कर वह तेरे जैसा ही सुख-दुःख का अनुभव करने वाला प्राणी है; जिसपर हुकूमत करने की इच्छा करता है, विचार कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है, जिसे दुःख देने का विचार करता है, विचार कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है, जिसे अपने वश करने की इच्छा करता है, विचार कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है; जिसके प्राण लेने की इच्छा करता है, विचार कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है।

मृषाबाद-विरति-दूसरा महावत है। इसका श्रर्थ है श्रमत्य-भाषण से विरत होना।

श्रदत्तादान विरित्त तीसरा महाजत है इसका श्रथं है बिना दी हुई बस्तु लेने से विरत होना । मैथुन-बिरित चौथा महाजत है—इसका श्रथं है मोग-विरित । पाँचवाँ महाजत अपरिग्रह है। इसका श्रथं है परिग्रह का त्याग । सुनि मृधाबाद श्रादि का सर्वथा प्रत्याख्यान करता है, इसलिए स्वीकृति निम्न शब्दों में करता है। भंते ! मैं उपस्थित हुआं हूँ इसरे महावत में मृषावाद-विरित के लिए ! भंते ! मैं सब प्रकार के मृषावाद का प्रत्याख्यान करता हूँ। कीघ, लोम, भय और हास्यवश—मनसा, वाचा, कर्मगा मैं स्वयं मृषा न बोल्गा, न दूसरों से बुखवाऊँ गा और न बोलने वाले का अनुमोदन करूँगा। जीवन पर्यन्त मैं मृषावाद से विरत होता हूँ।

भंते ! मैं उपस्थित हुआ हूँ—तीसरे महावत में अदत्तादान-विरित के लिए । भंते ! मैं सब प्रकार के अदत्तादान का त्याग करता हूँ । गाँव, नगर या अरएय में अल्प या बहुत, अशु या स्थूल, सचित्त या अचित्त अदत्तादान मनसा, वाचा, कर्मणा मै स्वयं न लूँगा न दूसरों से लिवाउँगा और न लेने वाले का अनुमोदन करूँगा। जीवन पर्यन्त मैं अदत्तादान से विरत होता हूँ ।

मंते ! मैं उपस्थित हुन्ना हूँ - चौथे महावत में मैथुन विरित के लिए !

भंते ! मैं सब प्रकार के मैधुन का प्रत्याख्यान करता हूँ । दिव्य, मनुष्य श्रीर तिर्यक्ष मैथुन का मनसा, वाचा, कर्मणा मैं स्वयं न सेनन करूँगा न दूसरों से सेवन करवाउँगा न सेवन करने वाले का श्रनुमोदन करूँगा । जीवन पर्यन्त मैं मैथुन से विरत होता हूँ ।

भंते ! मैं उपस्थित हुआ हूँ पाँचवे महाव्रत परिग्रह-विरित के लिए ! मंते ! मैं सब प्रकार के परिग्रह का प्रत्याख्यान करता हूँ । गांव, नगर या अप्रण्य में अल्प या बहुत, अणु या स्थूल, सिचत या अचित्त, परिग्रह मनसा, बाचा, कर्मण मैं स्वयं न ग्रहण कलगा न दूसरों से ग्रहण करवाऊँगा न ग्रहण करने वाले का अनुमोदन कलँगा। जीवन पर्यन्त मैं परिग्रह से विरत होता हूँ ।

भंते ! मैं उपस्थित हुआ हूँ छठे तत रात्रि-भोजन-विरित के लिए ! भंते ! मैं सब प्रकार के असन, पान, खाद्य और स्वाद्य को रात्रि में खाने का प्रत्याख्यान करता हूँ । मनसा, वाचा कर्मणा मैं स्वयं रात के समय न खाऊँगा, न दूसरों को खिलाऊँगा, न खाने वाले का अनुमोदन करूँगा । जीवन पर्यन्त मैं रात्रि-भोजन से विरत होता हूँ ।

यहस्य के मृषावाद आदि की स्यूल-विरति होती है, इसलिए वे अणुवत होते हैं। स्यूल-मुषावाद-विरति, स्यूल अदत्तादान-विरति, स्वदार-सन्तोष और इच्छा परिमाशा—ये जनके नाम हैं। महाबतों की स्थिरता के लिए २५ भाव-नाएं हैं। प्रत्येक महाबत की पाँच-पाँच भावनाएं हैं<sup>30</sup>।

इनके द्वारा मन को भावित कर ही महावतों की सम्यक् आराधना की खा सकती है।

पाँच महाव्रतों में मैथुन देह से श्राधिक सम्बन्धित है। इसलिए मैथुन-विरति की साधना के लिए विशिष्ट-नियमों की रचना की गई है। ब्रह्मचर्य का साधना-मार्ग

## ब्रह्मचर्य भगवान् है 3 1

बहाचर्य सब तपस्याश्रों में प्रधान है <sup>32</sup>। जिसने बहाचर्य की श्राराधना कर ली उसने सब बतों को श्राराध लिया <sup>33</sup>। जो श्रब्धचर्य से दूर हैं—वे श्रादि मोच हैं। मुसुचु मुक्ति के श्रवमामी हैं <sup>34</sup>। बहाचर्य के मग्न होने पर सारे बत टूट जाते हैं <sup>34</sup>।

ब्रह्मचर्य जितना श्रेष्ठ है, उतना ही दुष्कर है <sup>3 ६</sup>। इस अप्रासक्ति को तरने वाला महासागर को तर जाता है <sup>3 ७</sup>।

कहीं पहले दण्ड, पीछे भोग है, श्रीर कहीं पहले भोग, पीछे दण्ड है—ये भोग संगकारक हैं <sup>8</sup>ं। इन्द्रिय के विषय विकार के हेतु हैं किन्तु वे राग-द्वेष को उत्पन्न या नष्ट नहीं करते। जो रक्त श्रीर द्विष्ट होता है, वह उनका संयोग पा विकारी बन जाता है <sup>8</sup>ं। ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए विकार के हेतु वर्जनीय हैं। ब्रह्मचारी की चर्या यूँ होनी चाहिए:—

- (१) एकान्त वास-विकार-वर्धक सामग्री से दूर रहना।
- (२) कथा-संयम---कामोत्तेजक वार्तालाप से दूर रहना।
- (३) परिचय-संयम-कामोत्तेजक सम्पर्कों से बचना।
- (४) दृष्टि-संयम-इष्टि के विकार से बचना।
- ( ५ ) श्रृति-संयम-कर्ण-विकार पैदा करनेवाले शब्दों से वचना।
- (६) स्मृति-संयम-पहले भोगे हुए भोगों की याद न करना।
- (७) रस-संयम-पृष्ट-हेतु के बिना सरस पदार्थ न खाना।
- (८) अति-भोजन-संयम (मिताहार)—मात्रा और संख्या में कस सामा, बार-बार म साचा, जीवन-निर्वाह मात्र साना ।

- ( ६ ) विभूषा-संयम--शृक्तार न करना ।
- (१०) विषय-संयम मनोश शब्दादि इन्द्रिय विषयो तथा मानसिक संकल्पों से बचना४०।
- (११) भेद-चिन्तन—विकार हेतुक प्राणी या वस्तु से अपने की प्रथक् मानना।
- (१२) शीत और ताप सहना—ठंडक में खुले वदन रहना, गर्मी में सूर्य का श्रातप सेना ।
- (१३) सौकुमार्य-त्याग ।
- (१४) राग-द्वेष के विलय का संकल्प करना ४१।
- (१५) गुरु श्रीर स्थविर से मार्ग-दर्शन लेना !
- (१६) श्रज्ञानी या श्रासक्त का संग-त्याग करना।
- (१७) स्वाध्याय में लीन रहना ।
- (१८) ध्यान में लीन रहना।
- (१६) सूत्रार्थ का चिन्तन करना।
- (२०) धैर्य रखना, मानसिक चंचलता होने पर निराश न होना ४२।
- (२१) शुद्धाहार निर्दोष और मादक वस्तु-वर्जित आहार।
- (२२) कुशल साथी का सम्पर्क ।
- (२३) विकार-पूर्ण-सामग्री का श्रदर्शन, श्रप्रार्थन, श्रचिन्तन, श्रकीर्तन ४४।
- (२४) काय क्लेश--श्रासन करना, साज-सज्जा न करना।
- (२५) ग्रामानुग्राम-विहार---एक जगह अधिक न रहना।
- (२६) रूखा भोजन-रूखा श्राहार करना।
- (२७) स्त्रनशन-यावज्जीवन स्त्राहार का परित्याग कर देना ४५।
- (२८) विषय की नश्वरता का चिन्तन करना "।
- (२६) इन्द्रिय का बहिर्मखी व्यापार न करना ४ ।
- (३०) भविष्य-दर्शन-भविष्य में होनेवाले विपरिखाम की देखना ४८।
- (३१) भीग में रोग का संकल्प करना ४९।
- (३२) श्रममाद—सदा जागरूक रहना—जो व्यक्ति विकार-हेतुक सामग्री को एख मान उसका सेवन करने सगता है, उसे पहले अक्षाचर्य में

र्यंका उत्पन्न होती है फिर क्रमशः क्राकांका (कामना), विचिकित्सा (फल के प्रति सन्देह), द्विविधा, उन्माद और ब्रह्मचर्यनाश हो जाता है ५०।

इस लिए ब्रह्मचारी को पल-पल सावधान रहना चाहिए। बायु जैसे ऋकि-क्वाला को पार कर जाता है—वैसे ही जागरूक ब्रह्मचारी काम-मोग की आसक्ति को पार कर जाता है<sup>५९</sup>। साधना के स्तर

धम को त्राराधना का लक्ष्य है—मोख-प्राप्त । मोख पूर्ण है । पूर्ण की प्राप्ति के लिए साधना की पूर्णता चाहिए । वह एक प्रयक्त में ही प्राप्त नहीं होती । क्यों-क्यों मोह का वन्धन ट्रटता है, त्यों-त्यों उसका विकास होता है । मोहात्मक वन्धन की तरतमता के आधार पर साधना के अनेक स्तर निश्चित किये गए हैं।

- (१) सुलभ-बोधि—यह पहला स्तर है। इसमें न तो साधना का ज्ञान होता है और न अभ्यास। केवल उसके प्रति एक अज्ञात अनुराग या आकर्षण होता है। सुलभ बोधि व्यक्ति निकट भविष्य में साधना का मार्ग पा सकता है।
- (२) सम्यग् दृष्टि—यह दूसरा स्तर है। इसमें साधना का अभ्यास नहीं होता किन्तु उसका ज्ञान सम्यग् होता है।
- (३) श्रयुवती—यह तीसरा स्तर है। इसमें साधना का ज्ञान श्रीर स्पर्श दोनों होते हैं। श्रयुवती के लिए चार विश्राम-स्थल बताए गए हैं:— रूपक की भाषा में:—

क-एक भारवाहक बोक से दबा जा रहा था। उसे जहाँ पहुँचना था, वह स्थान वहाँ से बहुत दूर था। उसने कुछ दूर पहुँच अपनी गठड़ी बाएं से दाहिने कन्धे पर रख ली।

ख-योड़ा आगे बढ़ा और देह-चिन्ता से निवृत्त होने के लिए गठड़ी नीचे रख दी।

ग-- उसे उठा फिर आगे चला । मार्ग लम्बा था । वजन भी बहुत था । इसखिए उसे एक बार्वविविद्य स्थान में विभाग होने को रकना प्रदा । य — जौथी बार उसने ऋषिक हिस्मत के साथ उस भार को उठाया और वह ठीक वहीं जा ठहरा, जहाँ उसे जाना था।

गृहस्थ के लिए—(क) पांच शीलवर्तों का श्रीर तीन गुणवर्ती का पालन एवं उपवास करना पहला विश्राम है (ख) समायिक तथा देशावकाशिक वर्त लेना दुगरा विश्राम है, (ग) श्राप्टमी, चतुर्दशी, श्रामावस्या श्रीर पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण पौषध करना तीसरा विश्राम है (घ) श्रान्तिम मारणतिक-संलेखना करना चौथा विश्राम है।

(४) प्रतिमा-घर —यह चौथा स्तर है "१ प्रतिमा का ऋषं श्रिमग्रह या प्रतिक्रा है। इसमें दर्शन और चारित्र दोनों की विशेष शुद्धि का प्रयक्त किया जाता है। इनके नाम, कालमान और विधि इस प्रकार है:—

| नाम                              | कालमान      |
|----------------------------------|-------------|
| (१) दर्शन-प्रतिमा                | एक मास      |
| (२) वत-प्रतिमा                   | दो मास      |
| (३) सामायिक-प्रतिमा              | तीन मास     |
| (y) पौषध-प्रतिमा                 | चार मास     |
| (५) कायोत्सर्ग-प्रतिमा           | पाँच मास    |
| (६) ब्रह्मचर्य-प्रतिमा           | छह मास      |
| (७) सचित्ताहार वर्जन-प्रतिमा     | सात मास     |
| (८) स्वयं स्नारम्भ वर्जन-प्रतिमा | - श्राठ मास |
| (६) प्रेष्यारम्भ वर्जन-प्रतिमा   | नव मास      |
| (१०) उद्दिष्ट भक्त वर्जन-प्रतिमा | दस मास      |
| (११) भमणभूत-प्रतिमा              | ग्यारह मास  |
| <u>c.c.</u> .                    |             |

पहली प्रतिमा में सर्व-धर्म (पूर्ण-धर्म)—हिच होना, सम्यक्त-विशुद्धि रखना सम्यक्त के दोशों को वर्जना।

दूसरी प्रतिमा में पाँच ऋणुवत श्रीर तीन गुणवत धारण करना तथा प्रीयश्र-ज्यवात करना।

वीसरी प्रविमा में सामायिक और देशावकाश्चिक वर्व धारक करना ।

चौथी प्रतिमा में ऋष्टमी, चतुर्दशी ऋमावस्था और पूर्णमासी को प्रतिपूर्ण पौषध-वत का पालन करना।

पाँचनी प्रतिमा में (१) स्नान नहीं करना (२) रात्रि-मौकन नहीं करना (३) धोती की लांग नहीं देना (४) दिन में जवाचारी रहना (५) रात्रि में मैयुन का परिमाण करना ।

छठी प्रतिमा में सर्वथा शील पालना । सातवीं प्रतिमा में सचित-श्राहार का परित्याग करना । श्राठवीं प्रतिमा में स्वयं श्रारम्भ-समारम्भ न करना । नीवीं प्रतिमा में नीकर-चाकर श्रादि से श्रारम्भ-समारम्भ न कराना । दशवीं प्रतिमा में चिद्दिष्ट भोजन का परित्याग करना, वालीं का चुर से मुएडन करना श्रथवा शिखा धारण करना, घर सम्बन्धी प्रश्न करने पर मैं

ग्यारहवीं प्रतिमा में तुर से मुण्डन करना श्रथवा खुज्यन करना श्रीर साधु का श्राचार, भएडोपकरण एवं वेश धारण करना । केवल शांति वर्ग से ही जसका प्रम-वन्धन नहीं टूटता, इसलिए भिन्ना के लिए केवल शांतिजनी में ही जाना।

जानता हूँ या नहीं', इन दो वाक्यों से ज्यादा नहीं बोलना ।

- (५) प्रमत्त मुनि —यह पाँचवा स्तर है। यह सामाजिक जीवन से प्रथक् केवल साधना का जीवन है।
- (६) श्रप्रमत्त-मुनि—यह छठा स्तर है। प्रमत्त-मुनि साधना में स्वासित भी हो जाता है किन्तु श्रप्रमत्त मुनि कभी स्वासित नहीं होता। श्रप्रमाद-दशा में वीतराग माव श्राता है, केवल-शान होता है।
  - (७) अयोगी-यह सातवाँ स्तर है। इससे आत्मा मुक्त होता है।

इस प्रकार साधना के विभिन्न स्तर हैं। इनके श्रविकारियों की योग्यता भी विभिन्न होती है। योग्यता की कसौटी वैराग्य भावना या निर्मोह समोपसा है। उसकी तरतमता के अनुसार ही साधना का आसम्बन सिया बरहा है। हिंसा हेय है—यह जानते हुए भी उसे सब नहीं छोड़ सकते। साधना के तीसरे स्तर में हिंसा का श्रांशिक त्याग होता है। हिंसा के निम्न प्रकाह है:—

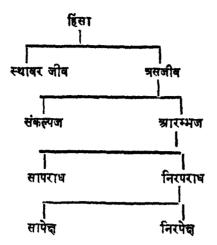

गृहस्थ के लिए आरम्भज कृषि, वाणिज्य आदि में होने वाली हिंसा से बचना कठिन होता है।

गृहस्थ पर कुटुम्ब, समाज और राज्य का दायित्व होता है, इसलिए सापराध या विरोधी हिंसा से बचना भी उसके लिए कठिन होता है।

गृहस्थ को घर आदि को चलाने के लिए बध, बन्ध आदि का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए सापेच हिंसा से बचना भी उसके लिए कठिन होता है। वह सामाजिक जीवन के मोह का भार बहन करते हुए केवल संकल्प-पूर्वक निरपराध असजीवों की निरपेच हिंसा से बचता है, यही उसका आहिंसा-आधुनत है।

वैराग्य का उत्कर्ष होता है, वह प्रतिमा का पालन करता है। वैराग्य श्रीर बढ़ता है तब वह मुनि बनता है।

भूमिका-भेद को समक्त कर चलने पर न तो सामाजिक संतुलन बिगड़ता है और न वैराग्य का क्रिमिक आरोह भी जुस होता है। समिति

जीवन-यात्रा के निर्वाह के लिए आवश्यक प्रवृत्तियां भी संयममय और संयमपूर्वक होनी चाहिए। वैसी प्रवृत्तियों को समिति कहा जाता है, वे पाँच हैं:---

## (१) ई्यां-देखकर चलना।

- (२) भाषा-निरवद्य वचन बोलना ।
- (३) एषणा-निर्दोप श्रीर विधिपूर्वक मिच्चा लेना।
- (४) ब्रादान-निद्धेप-सावधानी पूर्वक वस्तु को लेना व रखना।

श्रमत्-प्रवृत्ति तथा यथासमय सत् प्रवृत्ति का भी संवरण करना गुप्ति है। वे तीन हैं:---

- (१) मनो-गुप्ति--मन की स्थिरता--मानसिक प्रवृत्ति का संयमन।
- (२) वचन-गुप्ति-मौन।
- (३) काय-गुप्ति-कायोत्सर्ग, शरीर का स्थिरीकरण।

मानसिक एकाग्रता के लिए मीन और कायोत्सर्ग श्राखन्त श्रावश्यक हैं। इसीलिए श्रात्म-लीन होने से पहले यह संकल्प किया जाता है—''मैं कायोत्सर्ग, मीन श्रीर ध्यान के द्वारा श्रात्म-ब्युत्सर्ग करता हूँ—श्रात्मलीन होता हूँ " "

## आहार

त्र्याहार जीवन का साध्य तो नहीं है किन्तु उसकी उपेचा की जा सके, बैसा साधन भी नहीं है। यह मान्यता की जरूरत नहीं किन्तु जरूरत की मांग है।

शरीर-शास्त्र की दृष्टि से इस पर सोचा गया है पर इसके दूसरे पहलू बहुत कम ह्युए गए हैं। यह केवल शरीर पर ही प्रभाव नहीं डालता। उसका प्रभाव मन पर भी होता है। मन ऋपिवत्र रहे तो शरीर की स्थूलता कुछ नहीं करती, केवल पाशविक शक्ति का प्रयोग कर सकती है। उससे सब अबड़ाते हैं।

मन शान्त और पवित्र रहे, उत्तेजनाएँ कम हों—यह अनिवार्य अपेता है। इसके लिए आहार का विवेक होना बहुत जरूरी है। अपने स्वार्य के लिए विलखते मूक प्राणियों की निर्मम हत्या करना बहुत ही कूर-कर्म है मांसाहार इसका बहुत बड़ा-निमित्त है। जैनाचार्यों ने आहार के समय, मात्रा और योग्य बस्तुओं के विषय में बहुत गहरा विचार किया है। राजि-भोजन का निवेष जैन-परम्परा से चला है। उन्नोदरी को तप का एक प्रकार माना गया। मिताशन पर बहुत कार दिया गया। मद्य, मांस, मादक पदार्थ और विकृति का वर्जन भी साधना के लिए आवश्यक माना गया।

### तपयोग

भगवान् ने कहा—गीतम ! विजातीय तत्व से वियुक्त कर ऋपने आप में युक्त करने वाला योग मैंने वारह प्रकार का वतलाया है। उनमें (१) अवशन, (२) अनोदरी, (३) बृत्ति-संचेप, (४) रस-परित्याग, (५) काय-क्लेश, (६) प्रतिसंतीनता—ये छह वहिरक्ष योग हैं।

(१) प्रायश्चित, (२) विनय (३) वैयावृत्त्य, (४) स्वाध्याय

(५) ध्यान और (६) ज्युत्सर्ग—ये छह अन्सरंग योग हैं। गौतम ने पूछा—भगवन । अनशन क्या है १

भगवान्-गीतम १ श्राहार-त्याग का नाम श्रनशन है। वह (१) इत्वरिक (कुछ समय के लिए) भी होता है, तथा (२) यावत्-कथित (जीवन भर के लिए) भी होता है।

गौतम-भगवन् ! जनोदरी क्या है ! भगवान्-गौतम ! जनोदरी का श्रर्थ है कमी करना !

- (१) द्रव्य-जनोदरी-खान-पान श्रीर उपकरणों की कमी करना।
- (२) भाव-ऊनोदरी—कोध, मान, माया, लोभ और कलह की कमी करना।

इसी प्रकार जीविका-निर्वाह के साधनों का संकोच करना वृत्ति-संखेप है,

सरत आहार का त्याग रस परित्याग है।

पित्यांसीनता का अर्थ है--वाहर से इद कर अन्तर् में लीन होना।

काके चार मकार है---

- (१) इन्द्रिय-मित्रवंसीनता ।
- (२) कथाय-प्रतिसंलीनता-अनुदित कोध, मान, माया और लीम का

त्रिरोध; एदित कोध, मान माया और लोभ का विमूलीकरवां।

- (३) योग-प्रतिसंसीनता—अकुशल मन, वाणी और शरीर का निरोध; कुशस मन, वाणी और शरीर का प्रयोग।

भगवान् ने कहा-गीतम ! साधक को चाहिए कि वह इस देह को केवल पूर्व-सिञ्चत मल पखालने के लिए धारण करे । पहले के पाप का भायश्चित करने के लिए ही इसे निवाहे । आसक्ति पूर्वक देह का लालन-पालन करना जीवन का लद्द्य नहीं है । श्रासक्ति वन्धन लाती है । जीवन का लद्द्य है-वन्धन-मुक्ति । वह ऊर्ध्वगामी श्रीर सुदूर है पे ।

मगवान् ने कहा—गीतम ! सुख-सुविधा की चाह आसक्ति लाती है। आसक्ति से चैतन्य मुर्चिक्कत हो जाता है। मूच्छा धृष्टका लाती है। धृष्ट व्यक्ति विजय का पथ नहीं पा सकता। इसलिए मैने यथाशक्ति काय-क्लेश का विधान किया है ।

गीतम ने पूछा भगवन् ! काय-क्लेश क्या है !

भगवान्—गौतम ! काय-क्लेश के अनेक प्रकार हैं । जैसे—स्थात-स्थिति स्थिर शान्त खड़ा रहना—कायोत्सर्ग । स्थान-स्थिर—शान्त बैठे रहना—आसन । जत्कुदुक-आसन, पद्मासन, वीरासन, निषद्मा, लकुट शयन, दएडायत— वे आसन हैं । वार-वार इन्हें करना ।

श्रातापना—शीत-ताप सहना, निर्वस्त्र रहना, शरीर की विभूषा न करना, परिकर्म न करना—यह काय-क्लेश है " ।

वह प्रहिंसा-स्येथं का साधव है।

भगवान् ने कहा—गौतम ? आलोचना ( अपने अधर्माचरण का प्रकाशन ) पूर्वकृत पाप की विशुद्धि का हेत् हैं । प्रतिकामण-( मेरा दुष्कृत विफल हो— इस माननापूर्वक अञ्चम कर्म के हदना ) पूर्वकृत पाप की विशुद्धि का हेत् है । अशुद्ध बस्तु का परिहार, कायोरसर्ग, तपस्या — ये सब पूर्वकृत पाप की विशुद्धि के हेतु हैं पट ।

भगवान् ने कहा गीतम ! विनय के सात प्रकार हैं (१) ज्ञान का विनय, (२) अद्धा का विनय, (२) चारित्र का विनय और (४) मन-विनय।

अप्रशस्त मन-विनय के बारह प्रकार हैं :---

- (१) सावद्य, (२) सिकय, (३) कर्कश, (४) कटुक, (५) निष्टुर, (६) परुष, (७) श्रास्त्रवकर, (८) छेदकर, (६) मेदकर, (१०) परिताप कर, (११) उपद्रव कर श्रीर (१२) जीव-घातक। इन्हें रोकना चाहिए।
- प्रशस्त मन के बारह प्रकार इनके विषरीत हैं। इनका प्रयोग करना चाहिए।
- (५) वचन-विनय-मन की मांति श्रप्रशस्त श्रीर प्रशस्त वचन के भी बारह-बारह प्रकार हैं।
- (६) काय-विनय अप्रशस्त-काय-विनय अनायुक्त (असावधान) वृत्ति से चलना, खड़ा रहना, वैठना, सोना, लांधना प्रलांधना, सब इन्द्रिय और शरीर का प्रयोग करना। यह साधक के लिए वर्जित है। प्रशस्त-काय विनय आयुक्त (सावधान) वृत्ति से चलना, यावत् शरीर प्रयोग करना यह साधक के लिए प्रयुज्यमान है।
  - (७) लोकोपचार-विनय के सात प्रकार हैं:--
- (१) बड़ों की इच्छा का सम्मान करना, (२) बड़ों का अनुगमन करना, (३) कार्य करना, (४) कृतज्ञ बने रहना, (५) गुरु के चिन्तन की गवेषणा करना, (६) देश-काल का ज्ञान करना और (७) सर्वया अनुकृत्व रहना।

गौतम -भगवन् ! वैयाकृत्य क्या है !

भगवान्-गीतम ! वैयावृत्य का अर्थ है-सेवा करना, संयम की अवलम्बन देना।

 (५) तपस्वी, (६) स्थविर, (७) साधर्मिक—समान धर्म द्वाचार वाला, (८) कुल, (६) गण, (१०) संघ।

गौतम-भगवन् ! स्वाध्याय क्या है !

भगवान् गौतम ! स्वाध्याय का ऋर्य है - आत्म-विकासकारी अध्ययन । इसके पांच प्रकार हैं !

(१) वाचन, (२) प्रश्न, (३) परिवर्तन-स्मरण, (४) अनुप्रेचा-चिन्तन (५) धर्म-कथा।

गौतम-भगवन्-ध्यान क्या है ?

भगवान् — गौतम ! घ्यान ( एकाव्रता श्रीर निरोध ) के चार प्रकार हैं — (१) श्रार्च, (२) रीद्र, (३) धर्म, (४) श्रुक्ल ।

श्रार्त-ध्यान के चार प्रकार हैं—(१) श्रमनीत वस्तु का संयोग होने पर उसके वियोग के लिए, (२) मनीत वस्तु का वियोग होने पर उसके संयोग के लिए, (३) रोग-निवृत्ति के लिए, (४) प्राप्त सुख-सुविधा का वियोग न हो इसके लिए, जो श्रातुर-भावपूर्वक एकाग्रता होती है, वह श्रार्त-ध्यान है।

- (१) त्राकन्द, (२) शोक, (३) इदन और (४) विलाप—ये चार उसके लक्षण हैं।
- (१) हिंसानुबन्धी (२) श्रासत्यानुबन्धी (३) चोर्यानुबन्धी प्राप्त मोग के संरच्चण सम्बन्धी जो चिन्तन है, वह रौद्र (क्रूर) ध्यान है।
- (१) स्वरूप हिंसा आदि कर्म का आचरण (२) अधिक हिंसा आदि कर्म का आचरण (३) अनर्थ कारक शस्त्रों का अध्यास (४) मौत आने तक दोष का प्रायश्चित न करना—ये चार उसके लच्चण हैं। ये दो ध्यान वर्जित हैं।
  - (१) श्राज्ञा-निर्वाय (श्रागम या बीतराग वाणी), (२) श्रापाय, (दोष—हेय)-निर्वाय, (३) विपाक (हेय-परिवाम)-निर्णय, (४) संस्थान-निर्वाय—यह धर्म-ध्यान है।
  - (१) आज्ञाकिच, (२) निसर्गयिन, (३) छपदेश-यिन, (४) सूत्र-विज-यह चतुर्विष अद्धा स्थका लक्षण है।

- (१) वाचन, (२) प्रश्न, (३) परिवर्तन, (४) धर्म-कथा—दे चार उसकी अनुप्रेक्षाएं हैं—चिन्त्य विषय हैं। शुक्क ध्यान के चार प्रकार हैं:—
  - (१) भेद-चिन्तन ( पृथक्त्व-वितर्क-सविचार )
  - (२) अमेद-चिन्तन ( एकत्व-वितर्क-श्रविचार )
  - (३) मन, वाणी श्रीर शरीर की प्रवृत्ति का निरोध (सूक्ष्मिक्रय-श्रप्रतिपाति)
  - ( Y ) श्वासोख्वास जैसी सूहम प्रवृति का निरोधपूर्श ऋकम्पन-दशा (समुच्छिन्नक्रिय-अनिवृत्ति )
  - (१) विवेक-- आतमा और देह के मेद-ज्ञान का प्रकर्ष।
  - (२) व्युत्सर्ग-सर्व-संग-परित्याग, (३) अचल उपसर्ग-सहिष्णु।
  - (४) असम्मोह-ये चार उसके लक्षण हैं।
- (१) स्त्रमा, (२) मुक्ति, (३) स्त्रार्जन, (४) मृदुता—ये चार उसके स्रातम्बन हैं।
- (१) ऋपाय, (२) ऋशुभ, (३) ऋनन्त-पुद्गल-परावर्त, (४) वस्तु-परिणमन—ये चार उसकी ऋनुपेचाएं हैं। ये दो ध्यान धर्म श्रीर शुक्ल श्राचरणीय हैं।

नितर्क का श्रर्थ श्रुत है। विचार का श्रर्थ है—वस्तु, शब्द और योग का संक्रमण।

ध्येय दृष्टि से वितर्क या श्रुतालम्बन के दो रूप हैं—(१) प्रथरत का चिन्तन—एक द्रव्य के अभेक पर्यायों का चिन्तन। (२) एकत्व का चिन्तन—एक द्रव्य के एक पर्याय का चिन्तन।

ध्येय संक्रान्ति की दृष्टि से शुक्ल-ध्यान के दो रूप बनते हैं---सविचार श्रीक श्रविचार।

- (१) सविचार (सकस्य) में ध्येय वस्तु, असके वाचक शब्द क्रीर बोग-(मन, वचन ब्रीर शरीर) का परिवर्तन होता रहता है।
- (२) अविचार (अकम्प) में ध्येष वस्तु, उसके वाचक सन्द और योग का परिवर्तन नहीं होता।

मेद चिन्तन की अपेदा अमेद-चिन्तन में और संक्रमण की अपेदा, संक्रमण-निरोध में ध्यान अधिक परिपक्त होता है।

धर्म-ध्यान के ऋषिकारी ऋषंयत, देश-संयत, प्रमत्त-संयत ऋषि ऋप्रमत्त-संयत होते हैं पर ।

#### शुक्र-ध्यान-व्यक्ति की दृष्टि से :--

- (१) प्रयक्तव-वितर्क-सविचार और (२) एकरव-वितर्क-स्रविचार के स्रविकारी निवृत्ति वादर, स्रविकारी निवित्ति वादर, स्रविकारी निवित्ति वादर, स्रवित्ति वादर,
  - (३) सहम-क्रिय-अप्रतिपाति के अधिकारी सयोगी केवली होते हैं ।
- (४) समुच्छिन्न-क्रिय-म्मनिवृत्ति के ऋषिकारी ऋयोगी केवली होते हैं १ योग की दृष्टि से :---
- (१) पृथक्त्य-वितर्क-सविचार—तीन योग (मन, वाणी श्रीर काव) वाले व्यक्ति के होता है।
- (२) एकत्व-वितर्क-स्त्रविचार--तीनों में से किसी एक योग वाले व्यक्ति के होता है।
  - (३) सूच्म-क्रिय-अप्रतिपाति --काय-योग वाळे व्यक्ति के होता है।
  - ( भ ) ससुच्छिन्न-क्रिय-श्रनिवृत्ति-श्रयोगी केवली के होता है 5 ।

गीतम-भगवन् । ब्युत्सर्ग क्या है ?

भगवान्—गौतम । शरीर, सहयांग, उपकरण श्रीर खान-पान का त्याग तथा कथाय, संसार श्रीर कर्म का लाग ज्युत्सर्ग है विश्व ।

#### श्रमण संस्कृति और श्रामण्य

कर्म को छोड़कर मोद्य पाना और कर्म का शोधन करते-करते मोद्य पाना—ये दोनों विचारधाराएं यहाँ रही हैं। दोनों का साध्य एक ही है— "निष्कर्म बन जाना"। मेद सिर्फ प्रक्रिया में है। पहली कर्म के सन्यास की है, इसरी उसके शोधन की। कर्म-संन्यास साध्य की ओर द्रुत-गति से जाने का क्रम है और कर्म योग उसकी ओर धीमी गति से आगे बढ़ता है। शोधक का मतलब संन्यास ही है। कर्म के जितने असत् अंशका संन्यास होता है, उतने ही अंश में वह शुद्ध बनहा है। इस इष्टि से यह कर्म संन्यास का अनुगामी मन्द-क्रम है। साध्य का स्वरूप निष्कर्म या सर्व-कर्म-निवृत्ति है। इस दृष्टि से प्रवृत्ति का संन्यास प्रवृत्ति के शोधन की अपेद्धा साध्य के अधिकनिकट है। जैन दर्शन के अनुसार जीवन प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय है, यह सिद्धान्त-पत्त है। क्रियात्मक पत्त यह है-प्रवृत्ति के असत् अंश को छोडना. सत्-ग्रंश का साधन के रूप में अवलम्बन लेना तथा जमता श्रीर वैराग्य के अनुरूप निवृत्ति करते जाना । श्रामण्य या संन्यास का मतलब है-श्रसत्-प्रकृति के पूर्ण त्यागात्मक वत का प्रहण और उसकी साधन सामग्री के अनुकूल स्थिति का स्वीकार । यह मोह-नाश का सहज परिणाम है। इसे सामाजिक दृष्टि से नहीं श्लोका जा सकता। कोरा ममत्व-त्याग हो-पदार्थ-त्याग न हो.-यह मार्ग पहले चया में सरस भले लगे पर अन्ततः सरस नहीं है। पदार्थ-संग्रह अपने आप में सदोष या निर्दोष कुछ भी नहीं है। वह व्यक्ति के ममत्व से जुड़कर सदीप बनता है। ममस्य ट्टते ही संग्रह का संज्ञेप होने लगता है और वह संन्यास की दशा में जीवन-निर्वाह का अनिवार्य साधन मात्र बन रह जाता है। इसीलिए उसे अपरिश्वही या अनिचय कहा जाता है। संस्कारों का शोधन करते-करते कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है. जो पदार्थ-संग्रहके प्रति श्राल्य-मोह हो, किन्तु यह सामान्य-विधि नहीं है। पदार्थ-संग्रहसे दूर रह कर ही निर्मोह-संस्कार को विकसित किया जा सकता है, असंस्कारी-दशा का लाभ किया जा सकता है-यह सामान्य विधि है।

पदार्थवाद या जड़वाद का युग है। जड़वादी दृष्टिकी संन्यास को पसन्द ही नहीं करता। उसका लद्द्य कर्म या प्रवृत्ति से आगे जाता ही नहीं। किन्तु जो आत्मवादी और निर्वाण-वादी हैं, उन्हें कोरी प्रवृत्ति की भूलभुलेया में नहीं भटक जाना चाहिए। संन्यास—जो त्याग का आदर्श और साध्य की साधना का विकसित रूप है, उसके निर्मुलन का भाव नहीं होना चाहिए। यह सारे अध्यात्म-मनीषियों के लिए चिन्तनीय है।

चिन्तन के आलोक में आतमा का दर्शन नहीं हुआ, तबतक शरीर-पुख ही सब कुछ रहा। जब मनुष्य में विवेक जागा-- आतमा और शरीर दो हैं--- यह मेर-जान हुआ, तब आतमा साध्य बन गया और शरीर साधन मात्र। आत्म-हान के बार आहमोप्स का होत्र खुला। असनों ने कहा--- हिस्ट नोह

आत्म दर्शन में बाघा डालता है और चारित्र-मोह आत्म-उपलब्धि में। आत्म-साचात्कार के लिये संयम किया जाए, तप तपा जाए। संयम से मोह का प्रवेश रोका जा सकता है, और तपसे संचित मोह का व्यूह तोड़ा जा सकता है।

अकुव्यक्रो नवं नित्य, कम्मं नाम वियाणह् ।

सूत्र शहस्राधः

भव कोडि संचियं कम्मं, तवसा निष्जरिष्जर्द। एतः १३०।६

ऋषियों ने कहा—आत्मा तप श्रीर ब्रह्मचर्य द्वारा लभ्य है:— सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा सम्यग् शानेन ब्रह्मचर्येण निल्पम्। श्रम्तः शरीरे ज्योतिमंथो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः चीणदोषाः॥

ऋग्वेद का एक ऋषि स्नात्म-ज्ञान की तीव जिज्ञासा से कहता है—"मैं नहीं जानता—मैं कीन हूँ ऋथवा कैसा हूँ १५ १

वैदिक संस्कृति का जबतक अमण-संस्कृति से सम्पर्क नहीं हुन्ना, तबतक उसमें त्राश्रम दो ही ये--- ब्रह्मचर्य त्रीर गृहस्थ । सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन की सुख-समृद्धि के लिए इतना ही पर्याप्त माना जाता था ।

जब चुत्रिय राजाश्रों से ब्राह्मण ऋषियों को श्रात्मा श्रीर पुनर्जन्म का बोध-बीज मिला, तबसे श्राधम-परभ्परा का विकास हुआ, वे क्रमशः तीन श्रीर चार बने।

वेद-संहिता श्रीर ब्राह्मणों में संन्यास-श्राधम श्रावश्यक कहीं नहीं कहा गया है, उल्टा जैमिनि ने वेदों का यही स्पष्ट मत बतलाया है कि ग्रहस्थाश्रम में रहने से ही मोच्च मिलता है की। उनका यह कथन कुछ निराधार भी नहीं है। क्योंकि कर्मकाण्ड के इस प्राचीन मार्ग को गौण मानने का श्रारम्भ उपनिषदों में ही पहले-पहल देखा जाता है कि ।

अञ्चल-परम्परा में चित्रियों का प्राधान्य रहा है, श्रीर वैदिक-परम्परा में आह्मणों का । उपनिषदों में श्रानेक ऐसे उल्लेख हैं, जिससे पता चलता है कि कि आहम्म श्रृषि-मुनियों ने सुत्रिय राजाओं से श्रास्म-विद्या सीखी।

- (१) निचकेता ने सूर्यवंशी शाखा के राजा वैवस्वत यमके पास आतमा का रहस्य जाना ६८।
- (२) सनत्कुमार ने नारद से पूछा— बतलाश्रो तुमने क्या पढ़ा है ? नारद बोले—मगवन ! मुक्ते शृग्वेद, यलुवेंद, सामवेद श्रीर चौथा श्रथंबंद याद है, (इनके सिवा) इतिहास पुराण रूप पाँचवाँ वेद .....शादि—हे मगवन ! में केवल मन्त्र-वेत्ता ही हूँ, श्रात्म वेत्ता नहीं हूँ। समस्कुमार श्रात्मा की एक-एक भूमिका को स्पष्ट करते हुए नारद को परमात्मा की-भूमिका तक ले गए,—यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति'। जहाँ कुछ श्रीर नहीं देखता, कुछ श्रीर नहीं सुनता तथा कुछ श्रीर नहीं जानता वह भूमा है। किन्तु जहाँ श्रीर कुछ देखता है, कुछ श्रीर सुनता है एवं कुछ श्रीर जानता है, वह श्रल्प है। जो भूमा है, वही श्रमृत है श्रीर जो श्रल्प है, वही मर्ख है—'यो वे भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्यंम् '।
- (३) प्राचीनशाल आदि महा गृहस्थ और महा श्रोतिय मिले और परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है ?— 'को न आत्मा कि ब्रह्मे ति' ? वे वैश्वानर आत्मा को जानने के लिए अव्या पुत्र उद्शलक के पास गए । उसे अपनी अद्ममता का अनुभव था । वह उन सबको कैकेय अश्वपित के पास ले गया । राजा ने उन्हें धन देना चाहा । उन मुनियों ने कहा—हम धन लेने नहीं आबे हैं । आप वैश्वानर-आत्मा को जानते हैं, इसीलिए वही हमें बतलाइए । फिर राजाने उन्हें वैश्वानर-आत्मा का उपदेश दिया । काशी नरेश अजातशत्रु ने गार्थ को विज्ञानमय पुरुष का तस्व समकाया ।
- (Y) पांचाल के राजा प्रवाहण जैविल ने गीतम ऋषि से कहा—गीतम !
  त् जिस विद्या को लेना चाहता है, वह विद्या तुम्मसे पहले ब्राह्मणों को प्राप्त
  नहीं होती थी । इसलिए सम्पूर्ण लोकों में स्वित्रयों का ही अनुशासन होता
  रहा है " । प्रवाहण ने आत्मा की गित और आगित के वारे में पूछा । वह
  विषय बहुत ही अज्ञात रहा है, इसीलिए आचारांग के आरम्भ में कहा
  गया है—"कुछ लोग नहीं जानते थे कि मेरी आत्मा का पुनर्जन्म होगा

या नहीं होगा? मैं कीन हूँ, पहले कीन था? यहाँ से मरकर कहाँ होऊँगा" ।

अमरा-परम्परा इन शार्वत प्रश्नों के समाधान पर ही अवस्थित हुई। यही कारण है कि वह सदा से आत्मदर्शी रही है। देह के पालन की उपेचा सम्भव नहीं, किन्तु उसका दृष्टिकीण देह-लची नहीं रहा है। कहा जाता है-अमग्र-परम्परा ने समाज-रचना के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। इसमें कुछ तथ्य भी है। भगवान ऋषमदेव ने पहले समाज-रचना की और फिर वे खात्म-साधना में लगे। भारतीय-जीवन के विकास-क्रम में उनकी देन बहुत ही महत्त्वपूर्ण श्रीर बहुत ही प्रारम्भिक है। जिसका उल्लेख वैदिक श्रीर जैन-दोनों पर-म्पराश्चों में प्रचरता से मिलता है। श्राचार्य हेमचन्द्र, सोमदेव सूरि श्रादि के श्रहन्नीति, नीतिवाक्यामृत श्रादि प्रन्थ समाज-व्यवस्था के सुन्दर प्रन्थ है। यह सच भी है-जैन बौद्ध मनीषियों ने जितना ऋध्यात्म पर लिखा. उसका शतांश भी समाज-व्यवस्था के बारे में नहीं लिखा। इसके कारण भी हैं-श्रमण-परम्परा का विकास स्रात्म-लच्ची दृष्टिकोण के स्राधार पर हस्रा है। निर्वाण-प्राप्ति के लिए शास्वत-सत्यों की व्याख्या में ही उन्होंने अपने आपकी खपाया। समाज-व्यवस्था को वे धर्म से जोड़ना नहीं चाहते थे। धर्म जी श्रात्म-गुण है, को परिवर्तनशील समाज-व्यवस्था से जकड़ देने पर तो उसका श्रव रूप विकृत हो जाता है।

समाज-व्यवस्था का कार्य समाज-शास्त्रियों के लिए ही है। धार्मिकों को उनके चेत्र में इस्तचेष नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति आदि समाज-व्यवस्था के शास्त्र हैं। वे विधि-प्रन्थ हैं, मोच प्रन्थ नहीं १ इन विधि-प्रन्थों को शाश्वत रूप मिला, वह आज स्वयं प्रश्न-चिह्न बन रहा है। हिन्दू कोड़बिल का विरोध इसीलिए हुआ कि उन परिवर्तनशील विधियों को शाश्वत सत्य का सा रूप मिल गया था अमण्-परम्परा ने न तो विवाह आदि संस्कारों के अपरिवर्तित रूप का आग्रह रखा और न उन्हें शेष समाज से अलग बनाये रखने का आग्रह ही किया।

सीमदेव सूरि के अनुसार जैनों की वह सारी लौकिक विधि प्रभाश है, जिससे सम्यक् दर्शन में बाधा न आये, जतों में दीय न सर्ग :---

"सर्व एव हि जैनानां, प्रमाण लौकिको विधिः। यत्र सम्यकत्व हानिर्ने, यत्र न व्रतदूषणम्।"

अमण परम्परा ने धर्म को लोकिक-पक्त से ऋलग रखना ही अय समका। धर्म लोकोत्तर वस्तु है। वह शाश्वत सत्य है। वह दिरूप नहीं हो सकता। लीकिक विधियाँ भौगोलिक और सामयिक विविधताओं के कारण अनेक रूप होती हैं और उनके रूप बदलते ही रहते हैं। श्री रवीन्द्रनाथ ने 'धर्म श्रीर समाज' में लिखा है कि हिन्दू धर्म ने समाज श्रीर धर्म को एक-मेक कर दिया. इससे रूढिवाद को बहत प्रश्नय मिला है धर्म शब्द के बह-श्रर्थक प्रयोग से भी बहुत व्यामोह फैला है। धर्म-शब्द के प्रयोग पर ही लोग उलक बैठे। शाश्वत-सत्य और तत्कालीन अपेक्षाओं का विवेक न कर सके। इसीलिए समय-समय पर होने वाले मनीषियों को उनका भेद समकाने का प्रयंत करना पडा। लोकमान्य तिलक के शब्दों में-- "महाभारत में धर्म शब्द श्रुनेक स्थानों पर आया है और जिस स्थान में कहा गया है कि 'किसी को कोई काम करना धर्म संगत है' जम स्थान में धर्म-शब्द से कर्तव्य-शास्त्र अथवा तत्कालीन सामाज-व्यवस्था शास्त्र ही का ऋर्थ पाया जाता है तथा जिस स्थान में पारलोकिक कल्याण के मार्ग बतलाने का प्रसंग आया है, उस स्थान पर अर्थात शानित पूर्वक उत्तरार्ध में 'मोच्च-धर्म' इस विशिष्ट शब्द की योजना की गई है कर ।

श्रमण-परम्परा इस विषय में अधिक सतर्क रही है। उसने लोकोत्तर-धर्म के साथ लौकिक विधियों को जोड़ा नहीं। इसीलिए वह बराबर लोकोत्तर पद्म की सुरल्वा करने में सफल रही है और इसी आधार पर वह व्यापक बन सकी है। यदि श्रमण-परम्परा में भी वैदिकों की भाँति जाति और संस्कारों का आग्रह होता तो करोड़ों चीनी और जापानी कभी भी श्रमण-परम्परा का अनुगमन नहीं करते।

श्राज जो करोड़ों चीनी श्रीर जापानी श्रमण-परम्परा के श्रनुयायी हैं, वे इसीलिए हैं कि वे श्रपने संस्कारों श्रीर सामाजिक विचारों में स्वतंत्र रहते हुए भी श्रमण-परम्परा के लोकोत्तर पन्न का श्रानुसरण कर सकते हैं। समन्त्रयकी भाषा में वैदिक परम्परा जीवन का व्यवहार-पद्ध है और अमण-परम्परा जीवन का लोकोत्तर पद्ध ।

वैदिको व्यवहर्तव्यः, कर्तव्यः पुनराईतः।

तस्य की उपलब्धि उसी के अनुरूप साधना से हो सकती है। आतमा शरीर, बाणी और मन से परे है और न उन द्वारा प्राप्य है अप

मुक्त श्रारमा श्रीर ब्रह्म के शुद्ध रूप की मान्यता में दोनों परम्पराएँ लगमग एक मत हैं। कर्म या प्रवृत्ति शरीर, वाणी श्रीर मन का कार्य है। इनसे परे जो है, वह निष्कर्म है। आमण्य या संन्यास का मतलब है—निष्कर्म-भाव की साधना। इसीका नाम है संयम। पहले चरण में कर्म-मुक्ति नहीं होती। किन्दु संयम का श्रार्थ है कर्म-मुक्ति के संकल्प से चल कर्म-मुक्ति तक पहुँच जाना, निर्वाण पा लेना।

प्रवर्तक-धर्म के अनुसार वर्ग तीन ही ये—धर्म, काम और अर्थ। चतुर्वर्ग की मान्यता निवर्त्तक धर्म की देन है। निवर्त्तक-धर्म के प्रभाव से मोच्च की मान्यता व्यापक वनी। आश्रम की व्यवस्था में भी विकल्प आ गया, जिसके स्पष्ट निर्देश हमें जावालोपनिषद, गौतम धर्म-सूत्र आदि में मिलते हैं—ब्रह्मचर्य पूरा करके यही बनना, यह में से बनी (वानप्रस्थ) होकर प्रवर्णा— संन्यास लेना, अथवा ब्रह्मचर्याश्रम से ही यहस्थाश्रम या वानप्रस्थाश्रम से ही प्रवर्णा लेना। जिस दिन वैराग्य उत्पन्न हो जाए, उसी दिन प्रवर्णा लेना विना

पं० सुखलाल जी ने अश्रम-विकास की मान्यता के बारे में लिखा है—
'जान पड़ता है, इस देश में जब प्रवर्तक धर्मानुयायी वैदिक आर्य पहले पहल
आये, तब भी कहीं न कहीं इस देश में निवर्त्तक धर्म एक या दूसरे रूप में
प्रचलित था। शुरू में इन दो धर्म-संस्थाओं के विचारों में पर्याप्त संघर्ष रहा,
पर निवर्त्तक-धर्म के इने-गिने सक्चे अनुगामियों की तपस्या, ध्यान-प्रणाली और
असंगचर्या का साधारण जनता पर जो प्रमाव धीरे-धीरे पड़ रहा था, खबने
प्रवर्तक धर्म के कुछ अनुगामियों को भी अपनी और खींचा और निवर्त्तक-धर्म
की संस्थाओं का अनेक रूप में विकास होना शुरू हुआ। इसका प्रमावशाली
कल अन्त में यह हुआ कि प्रवर्तक धर्म के आधारस्त जो अहाचर्य और गृहस्थ
दो आश्रम माने जाते थे, जनके स्थान में प्रवर्तक-धर्म के पुरस्कर्ताओंने पहले तो

बानप्रस्थ सहित तीन क्कीर पीछे संन्यास सहित चार श्राश्रमों की जीवन में स्थान में दिया। निवर्त्तक-धर्म की श्रनेक संस्थाश्रों के बढ़ते हुए जन-ध्यापी प्रमाय के कारण अन्त में तो यहाँ तक प्रवर्तक धर्मानुयायी ब्राह्मणों ने विधान मान लिया कि शहस्थाश्रम के बाद जैसे संन्यास न्याय प्राप्त है, वैसे ही श्राप्त तीत्र वैराज्य हो तो शहस्थाश्रम बिना किए भी सीधे ब्रह्मचर्याश्रम से प्रवर्णामार्ग न्याय-प्राप्त है। इस तरह जो निवर्त्तक धर्म का जीवन में समन्वय स्थिर हुआ, उसका फल हम दार्शनिक साहित्य श्रीर प्रजा-जीवन में श्राज भी देखते हैं "।

मोच्च की मान्यता के बाद गृह-त्याग का सिद्धान्त स्थिर हो गया। वैदिक अधियों ने आश्रम-पद्धित से जो संन्यास की ज्यवस्था की, वह भी यान्त्रिक होने के कारण निर्विकल्प न रह सकी। संन्यास का मूल अन्तःकरण का वैराग्य है। वह सब को आये, या अभुक अवस्था के ही बाद आये, पहले न आये, ऐसा विधान नहीं किया जा सकता। संन्यास आदिमक-विधान है, यान्त्रिक न्थिति उसे जकड़ नहीं सकती। श्रमण्-परम्परा ने दो ही विकल्प माने—अगार धर्म और अणगार धर्म-"अगार-धर्म आणगार धर्म च" ।

श्रमण-परस्परा गृहस्थ को नीच श्रौर श्रमण को उच्च मानती है, यह निरपेच नहीं है। साधना के च्रेत्र में नीच-ऊंच का विकल्प नहीं है। वहाँ संयम ही सब कुछ है। महावीर के शब्दों में—'कई गृह त्यागी भिच्छुश्रों की श्रपेचा कुछ गृहस्थों का संयम प्रधान है श्रौर उनकी श्रपेचा साधनाशील संयमी सुनियों का संयम प्रधान है की

श्रेष्ठता व्यक्ति नहीं, संयम है। संयम श्रीर तप का श्रनुशीलन करने नाले, शान्त रहने नाले मिच्छु श्रीर गृहस्थ—दोनों का श्रगला जीवन भी तेजीमय बनता है<sup>८०</sup>।

समता-धर्म को पालने वाला, श्रद्धाशील श्रीर शिश्वा-सम्पन्न गृहस्य घर में रहता हुआ भी मौत के बाद स्वर्ग में जाता है - १

किन्तु संयम का चरम-विकास मुनि-जीवन में ही हो सकता है। निर्वाण-साम मुनि को ही हो सकता है—वह असवा-परस्परा का श्रुव अभिमत है। मुनि-जीवन की योग्यता जन्हीं में आती है, जिनमें तीत वैराग्य का उदय ही जाए।

जाह्मणा-वेषधारी इन्द्र ने राजिं निम से कहा-- "राजिं ! गृहवास घोर आअम है। तुम इसे छोड़ दूसरे आअम में जाना चाहते हो, यह उचित नहीं। तुम यहीं रही और यहीं धर्म-पोषक कार्य करो।

निम राजर्षि बोले—ब्राह्मण ! मास-मास का उपवास करनेवाला ऋरेर पारणा में कुश की नोक टिके उतना स्वल्प आहार खाने वाला गृहस्थ मुनि-धर्म की सोलहवीं कला की तुलना में भी नहीं आता<sup>८ २</sup>।

जिसे शाश्वत घर में विश्वास नहीं, वही नश्वर घर का निर्माण करता है (3)

यही है तीन वैराग्य । मोच-प्राप्ति की दृष्टि से विचार न हो, तब गृहवास ही सब कुछ है । उस दृष्टि से विचार किया जाए, तब आत्म-साचात्कार ही सब कुछ है । गृहवास और गृहत्यांग का आधार है—आत्म-विकास का तारतम्य । गौतम ने पूछा—भगवन् । गृहवास असार है और गृह-त्यांग सार-यह जानकर भला घर में कौन रहे १ भगवान् ने कहा—गौतम । जो प्रमत्त हो वही रहे और कौन रहे ४ ।

किन्तु यह ध्यान रहे, श्रमण-परम्परा वेष को महत्त्व देती भी है और नहीं भी। साधना के अनुकूल वातावरण भी चाहिए—इस दृष्टि से वेष-परिवर्तन यहवास का लाग आदि-आदि बाहरी वातावरण की विशुद्धि का भी महत्त्व है। आन्तरिक विशुद्धि का उत्कृष्ट उदय होने पर गृहस्थ या किसी के भी वेष में आत्मा सक हो सकता है<sup>८५</sup>।

मुक्ति—वेष या बाहरी वातावरण के कृत्रिम परिवर्तन से नहीं होती, किन्तु आत्मक उदय से होती है। आत्मा का सहज उदय किसी विरक्ष व्यक्ति में ही होता है। उसे सामान्य मार्ग नहीं माना जा सकता। सामान्य मार्ग यह है कि मुमुद्ध व्यक्ति अभ्यास करते-करते मुक्ति-लाभ करते हैं। अभ्यास के क्रिमक विकास के लिए बाहरी वातावरण को उसके अनुकूल बनाना आवश्यक है। साधना आखिर मार्ग है, प्राप्ति नहीं। मार्ग में चलने वाला भटक भी उकता है। जीव-आगमी और बीद-पिटकी में ऐसा यह किया गया है, जिसके

साधक न भटके। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्थ में विचिकित्सा न हो—इसिल्य एकान्तवास, दृष्टि-संयम, स्वाद-विजय, मिताहार, स्पर्श-त्याग आदि आदि का विधान किया है। स्यूलिभद्र या जनक जैसे अपवादों को ध्यान में रख कर इस सामान्य विधि का तिरस्कार नहीं किया जा सकता।

श्रात्मिक-उदय श्रीर श्रनुदय की परम्परा में पलने वाला पुरुष मटक भी सकता है, किन्तु वह ब्रह्मचर्य के श्राचार श्रीर विनय का परिणाम नहीं है। ब्रह्मचर्य से बचने वाले सिंतु कामुक वने श्रीर संसर्ग करने वाले—साथ-साथ रहने वाले किन्तु कामुक नहीं वने—यह क्वचित् उदाहरण मात्र हो सकता है, सिद्धान्त नहीं। सिद्धान्ततः ब्रह्मचर्य के श्रनुकूल सामग्री पाने वाला ब्रह्मचारी हो सकता है। उसके प्रतिकूल सामग्री में नहीं। मुक्ति श्रीर मुक्ति वोनों साथ चलते हैं, यह तथ्य अमण-परम्परा में मान्य रहा है। पर उन दोनों की दिशाएं दो हैं श्रीर स्वरूपतः वे दो हैं, यह तथ्य कभी भी नहीं मुलाया गया। मुक्ति सामान्य जीवन का लह्य हो सकता है, किन्तु वह श्रास्मोदयी जीवन का लह्य नहीं है। मुक्ति श्रात्मोदय का लह्य है। श्रात्म-लच्ची व्यक्ति मुक्ति को जीवन की दुर्वलता मान सकता है, सम्पूर्णता नहीं। समाज में भोग प्रधान माने जाते हैं—यह चिरकालीन श्रनुश्रृति है, किन्तु अमण-धर्म का श्रनुगामी वह है जो भोग से विरक्त हो जाए, श्रात्म-साचात्कार के लिए उदात हो जाए विर

इस विचारधारा ने विलासी समाज पर श्रंकुश का कार्य किया। "नहीं वेरेख वेराइं, सम्मंतीय कदाचन"—इस तथ्य ने भारतीय मानस की उस उत्कर्ष तक पहुँचाया, जिस तक—"जिते च लभ्यते लक्ष्मी-मृते चापि सुरांगन।" का विचार पहुँच ही नहीं सका।

जैन और बौद्ध शासकों ने भारतीय समृद्धि को बहुत सफलता से बढ़ाया है। भारत का पतन विलास, आपसी फूट और स्वार्थपरता से हुआ है, खाग परक संस्कृति से नहीं। कहयों ने यह दिखलाने का यब किया है कि अमब-परम्परा कमे-विमुख होकर भारतीय संस्कृति के विकास में बाधक रही है। इसका कारख हिण्डकोण का भेद ही हो सकता है। कर्म की व्याख्या में भेद होना एक बात है और कर्म का जिस्सन कुसरी बात। अनुस-परस्पर के अनुसार कीरे ज्ञानवादी जो कहते हैं, किन्तु करते नहीं, वे अपने आपको केवल बाब्दी के द्वारा आहवासन देते हैं - ।

"सम्यग् झानिकयाश्यां मोद्याः"—'यह जैनी का सर्व विदित वाक्य है। कमं का नाश मोद्य में होता है या गुक्त होने के आसपास । इससे पहले कमें को रोका ही नहीं जा सकता । कमं मत्येक व्यक्ति में होता है। मेद यह रहता है कि कौन किस दशा में उसे लगता है और कौन किस कमं को हैय और किसे उपादेय मानता है।

श्रमण-परम्परा के दी पत्त हैं—गृहस्थ श्रीर श्रमण । गृहस्थ-जीवन के पत्त दो होते हैं—लौकिक श्रीर लोकोत्तर । श्रमण-जीवन का पत्त केवल लोकोत्तर होता है । श्रमण परम्परा के श्राचार्य लौकिक कर्म को लोकोत्तर कर्म की भाति , एक रूप श्रीर श्रपरिवर्तनशील नहीं मानते । इसलिए उन्होंने गृहस्थ के लिए भी केवल लोकोत्तर कर्मों का विधान किया है, श्रमणों के लिए तो ऐसा है ही ।

गृहस्थ श्रपने लौकिक पच की उपेद्धा कर ही कैसे सकते हैं श्रीर वे ऐसा कर नहीं सकते, इसी दृष्टि से उनके लिए वर्तों का विधान किया गया, जबिक अमणों के लिए महावतों की ज्यवस्था हुई।

अमण कुछ एक ही हो सकते हैं। समाज का बड़ा भाग गृहस्य जीवन विताता है। गृहस्य के लौ किक पद्म में—''कौन सा कर्म उचित है और कौन सा अनुचित"—इसका निर्यय देने का अधिकार समाज-शास्त्र को है, मोद्य शास्त्र को नहीं। मोद्य-साधना की दृष्टि से कर्म और अकर्म की परिभाषा यह है—'कोई कर्म को वीर्य कहते हैं और कोई अकर्म को। सभी मनुष्य इन्हीं दोनों सो घिरे हुए हैं<ं। प्रमाद कर्म है और अप्रमाद अकर्म—"प्रमायं कम्ममाइंसु, अप्रमायं तहावरं<ं!

प्रमाद को बाल बीर्य और अप्रमाद को पंडित-बीर्य कहा जाता है। जितना असंयम है, वह सब बाल-बीर्य या सकर्म-बीर्य है और जितना संयम है, सब पंडित-बीर्य या अकर्म-बीर्य है °। जो अबुद्ध है, असम्यक्-दशीं है, और असंयमी है, उसका पराक्रम—प्रमाद-बीर्य बन्धन कारक होता है °। और जो बुद्ध है, सम्यक्-दशीं है और संयमी है उनका पराक्रम—अप्रमाद-बीर्य मुक्ति-कारक होता है °। भोज-साधना की हिन्द से एहस्य और अमण—दोनों के

लिए अप्रमाद-बीर्य या अकर्म-बीर्य का विधान है। यह अकर्मण्यता नहीं किन्त कर्म का शोधन है। कर्म का शोधन करते-करते कर्म-मुक्त हो जाना, यही है अमण-परम्परा के अनुसार मुक्ति का क्रम । वैदिक परम्परा को भी यह अमान्य महीं है। यदि उसे यह अमान्य होता तो वे वैदिक ऋषि वानप्रस्थ और संन्यास-आश्रम को क्यों अपनाते। इन दोनों में गृहस्थ-जीवन सम्बन्धी कर्मों की विमुखता बढ़ती है। गृहस्थाश्रम से साध्य की साधना पूर्ण होती प्रतीत नहीं हुई, इसीलिए अगले दो आश्रमों की उपादेयता लगी और उन्हें अपनाया गया। जिसे बाहरी चिह्न बदल कर अपने चारों श्रोर श्रस्वाभाविक वातावरण उत्पन्न करना कहा जाता है, वह सबके लिए समान है। अमण और संन्यासी दोनों ने ऐसा किया है। ब्रह्मचर्य की सुरचा के नियमों को कृत्रिमता का बाना पहनाया जाए तो इस कृत्रिमता से कोई भी परम्परा नहीं बची है। जिस किसी भी परम्परा में संसार-त्याग को आदर्श माना है. उसमें संसार से दर रहने की भी शिक्षा दी है। मुक्ति का अर्थ ही संसार से जिरक्ति है। संसार का मतलव गाँव या श्चरण्य नहीं, गहस्थ श्चीर संन्यासी का वेष नहीं, स्त्री श्चीर पुरुष नहीं। संसार का मतलब है-जन्म-मरण की परम्परा श्रीर असका कारण। वह है-मोह। मोह का स्रोत ऊपर भी है, नीचे भी है और सामने भी है-- "उहुं सीया, ऋहे सीया, तिरयं सीय" ( आचारांग )।

मोह-रहित व्यक्ति गांव में भी साधना कर सकता है और अरण्य में भी | अमण-परम्परा कोरे वेष-परिवर्तन को कब महत्त्व देती है | भगवान् ने कहा— "वह पास भी नहीं है, दूर भी नहीं है मोगी भी नहीं है, त्यागी भी नहीं है । मोग छोड़ा आसक्ति नहीं छोड़ी—वह न मोगी है न त्यागी । मोगी इसलिए नहीं कि वह मोग नहीं मोगता । त्यागी इसलिए नहीं कि वह मोग की बासना त्याग नहीं सका । पराधीन होकर भोग का त्याग करने वाला त्यागी या अमण नहीं है । त्यागी या अमण वह है जो स्वाधीन मावना पूर्वक स्वाधीन भोग से दूर रहता है है । यही है अमण का आमएय ।

आश्रम-व्यवस्था श्रीत नहीं है, किन्तु स्मार्त है। खोकमान्य तिलक के अनुसार—'कर्म कर' और 'कर्म छोद' वेद की ऐसी जो दो प्रकार की आहाए

हैं, अनकी एक वाक्यता दिखलाने के लिए आयु के मेद के अनुसार आधारी की व्यवस्था स्मृतिकारों ने की है १५ ।

समाज न्यवस्था के विचार से "कर्म करो" यह आवश्यक है। मोख-साधना के विचार से "कर्म छोड़ों"— यह आवश्यक है। पहली धिट से ग्रह-स्थाश्रम की महिमा गाई गई<sup>९६</sup>। दूसरी दृष्टि से संन्यास को सर्व-श्रेष्ठ कहा गया—

### प्रवजेश्व परं स्थातुं पारिवाज्यमनुत्तमम् "---

दोनों स्थितियों को एक ही दृष्टि से देखने पर विरोध आता है। दोनों को भिन्न दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों का अपना-अपना चेत्र है, टक्कर की कोई बात ही नहीं। संन्यास-आश्रम के विरोध में जो नाक्य हैं, वे सम्मवतः उसकी ओर अधिक मुकाव होने के कारण लिखे गए। संन्यास की ओर अधिक मुकाव होने के कारण लिखे गए। संन्यास की ओर अधिक मुकाव होना समाज व्यवस्था की दृष्टि से स्मृतिकारों को नहीं बचा। इसलिए उन्होंने ऋण चुकाने के बाद ही संसार-त्याग का, संन्यास लेने का विधान किया। यहस्थाश्रम का कर्चव्य पूरा किये बिना जो श्रमण बनता है, उसका जीवन थोथा और दुःखमय है—यह महाभारत की घोषणा भी उसी कोटि का प्रतिकारात्मक भाव है। किन्तु यह समाज-व्यवस्था का विरोध अन्तःकरण की भावना को रोक नहीं सका।

अमण परम्परा में अमण बनने का मानदण्ड यही—'संवेग' रहा है। जिन में वैराग्य का पूजेंदय न हो, उनके लिए गृहवास है ही। वे घर में रहकर भी अपनी चमता के अनुसार मोच की और आगे बढ़ सकते हैं। इस समझ दृष्टि-कोण से विचार किया जाए तथा आयु की दृष्टि से विचार किया जाए तो आअम-च्यवस्था का यांत्रिक स्वरूप दृदयंगम नहीं होता। आज के लिए तो ७५ वर्ष की आयु के बाद संन्यासी होना प्रायिक अपवाद ही हो सकता है, सामान्य विधि नहीं। अब रही कर्म की बात। खान-पान से लेकर कायिक, वाचिक और मानसिक सारी प्रवृत्तियाँ कर्म हैं। लोकमान्य के अनुसार जीना मरना भी कर्म हैं

गृहस्य के लिए भी कुछ कर्म निषिध माने गए हैं। गृहस्य के लिए विहित कर्म भी संन्यासी के लिए निषिद्ध माने गए हैं ''। संदेप में ''सर्वारम्भ

फिरियागं का आवर्श सभी आत्मवादी परम्पराध्यों में रहा है और उसकी आधार भूमि है—संन्यास । गृहवास की अपूर्णता से संन्यास का, सकि की अपूर्णता से शान का, स्वयं की अपूर्णता से शान का, स्वयं की अपूर्णता से शान का, स्वयं की अपूर्णता से शान का स्वयं का अपूर्णता से शान का महत्त्व बढ़ा। ये शक्ति आदि जीवन के अवश्यम्मावी अंग हैं और मुक्ति आदि सद्य—इसी विवेक के सहारे भारतीय आदशों की समानान्तर रेखाएं निर्मित हुई हैं।

# श्रमण-संस्कृति की दो धाराएं

श्रमण-परम्परा

तत्त्व-तथ्य या आर्य सत्य

दुःख

विश्वान

वेदना

संज्ञा

संस्कार

उपादान

विचार-बिन्दु

दुःख का कारण

दुःख निरोध

दुःख निरोध का मार्ग

विचार-बिन्दु

चार सत्य

#### श्रमण-परम्परा

विश्वभर के दर्शन सम और असम रेखाओं से भरे पड़े हैं। चिन्सन और अनुभूति की धारा सरल और वक्र-दोनों प्रकार बहती रही है। साम्य और असाम्य का अन्वेषण मात्रा-मेद के आधार पर होता है। केवल साम्य या असाम्य दूँढ़ने की वृत्ति सफल नहीं होती।

श्रमण-परम्परा की सारी शाखाएं दो विशाल शाखाओं में सिमट गईं। जैन और बौद्ध-दर्शन के आश्चर्यकारी साम्य को देख—"एक ही सरिता की दी धाराएँ वही हों"—ऐसा प्रतीत होने लगता है।

भगवान् पार्श्व की परम्परा ऋनुस्यूत हुई हो-यह मानना कल्पना-गौरव नहीं होगा।

शब्दों गाथात्रों त्रौर मावनात्रों की समता इन्हें किसी एक उत्स के दो प्रवाह मानने को विवश किए देती है।

भगवान् महावीर श्रीर महात्मा बुद्ध-दोनों अमण, तीर्थ व धर्म-चक के प्रवर्तक, लोक-भाषा के प्रयोक्ता श्रीर दुख-मुक्ति की साधना के संगम-स्थल थे।

भगवान् महावीर कठोर तपश्चर्या श्रीर ध्यान के द्वारा केवली बने। महात्मा बुद्ध छह वर्ष की कठोर-चर्या से सन्तुष्ट नहीं हुए, तब ध्यान में लगे। उससे सम्बोधि-लाम हुआ।

कैवल्य-लाभ के बाद भगवान् महावीर ने जो कहा, वह द्वादशांग—
गणिपटक में गुंथा हुआ है।

बोधि लाभ के बाद महात्मा बुद्ध ने जो कहा, वह त्रिपिटक में गुंथा हुन्ना है।

### तत्त्व-तथ्य या आर्य सत्य

भगवान् महावीर ने--जीव, श्रजीव, पुरुष, पाप, श्रासव, संवर, बन्घ, निर्जरा, मोच्च--

इन नव तस्त्रों का निरूपण किया । महात्मा बुद्ध ने---दुम्ख, दुम्ख-समुद्दय, निरोध, सार्य--- इन चार आर्य-सत्यों का निरूपण किया?।

### दुःस

भगवान् महाबीर ने कहा—पुण्य-पाप का बन्ध ही संसार है। संसार वु:खमय है। जन्म दु:ख है, बुदापा दु:ख है, रोग दु:ख है, मरण दु:ख है। पाप-कर्म किया दु:ख है तथा किया जा रहा है, वह सब दु:ख है। महातमा बुद्ध ने कहा—पैदा होना दु:ख है, बूदा होना दु:ख है, व्याधि दु:ख है, मरना दु:ख है।

### विज्ञान

भगवान् महावीर ने कहा-

- (१) जितने स्थूल श्रवयवी हैं, वे सब पाँच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस श्रीर श्राठ स्पर्श वाले हैं—मूर्त या रूपी हैं।
- (२) चत्तु रूप का ग्राहक है श्रीर रूप उसका ग्राह्म है।
  कान शब्द का ग्राहक है श्रीर शब्द उसका ग्राह्म है।
  नाक गन्ध का ग्राहक है श्रीर गन्ध उसका ग्राह्म है।
  जीम रस की ग्राहक है श्रीर रस उसका ग्राह्म है।
  काय (त्वक्) स्पर्श का ग्राहक है श्रीर स्पर्श उसका ग्राह्म है।
  मन-भाव (श्रिभिप्राय) का ग्राहक है श्रीर भाव उसका ग्राह्म है।
  चत्तु श्रीर रूप के उचित सामीप्य से चत्तु-विज्ञान होता है।
  कान श्रीर शब्द के स्पर्श से श्रीत्र-विज्ञान होता है।
  नाक श्रीर गन्ध के सम्बन्ध से प्राण-विज्ञान होता है।
  जीम श्रीर रस के सम्बन्ध से रसना-विज्ञान होता है।
  काय श्रीर स्पर्श के सम्बन्ध से स्पर्शन-विज्ञान होता है।
  चिन्तन के द्वारा मनोविज्ञान होता है।

इन्द्रिय-विशान रूपी का ही होता है। मनो-विशान रूपी और अरूपी वोनों का होता है"।

#### वेदना

( ३ ) अनुकूल वेदना के खद प्रकार हैं :---

- (१) चत्तु-सुख (२) श्रोत्र-सुख (३) श्राण-सुख (४) जिह्ना-सुख (५) स्पर्शन-सुख (६) मन-सुख । प्रतिकृत वेदना के सह प्रकार हैं—
- (१) चतु-बु:ख (२) श्रोत्र-बु:ख (३) श्राण-बु:ख (४) जिह्ना-बु:ख (५) स्पर्शन बु:ख (६) मन-बु:ख १। संज्ञा
- (४) चार संज्ञाएं (पूर्वानुभूत विषय की स्मृति और अनागत की चिन्ता या विषय की अभिलाषा ) है—
- (१) श्राहार-संज्ञा (२) भय-संज्ञा (३) मैथुन-संज्ञा (४) परिव्रह-संज्ञा १°।

### संस्कार

(५) वासना—पांच इन्द्रिय श्रौर मन की धारणा के बाद की दशा है °। उपादान

महात्मा बुद्ध ने कहा—भिद्धुत्रों ! जिस प्रकार काठ बक्की, तृण तथा मिट्टी मिलाकर 'श्राकाश' (खला ) को घेर लेते हैं श्रीर उसे घर कहते हैं, इसी प्रकार हड्डी, रगें, मांस तथा चर्म मिलकर श्राकाश को घेर लेते हैं श्रीर उसे 'रूप' कहते हैं।

श्राँख श्रीर रूप से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह चत्तु-विज्ञान कहलाता है। कान श्रीर शब्द से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह भोश-विज्ञान कहलाता है। नाक श्रीर गन्ध से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह श्राण-विज्ञान कहलाता है। काय (स्पर्शेन्द्रिय) श्रीर स्पृशतव्य से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह काय-विज्ञान कहलाता है।

मन तथा धर्म (मन-इन्द्रिय के विषय) से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह मनोविज्ञान कहलाता है।

उस विज्ञान में का जो रूप है, वह रूप-उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत है । उस विज्ञान में की जो वेदना है, वह वेदना उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत है, उस विज्ञान में की जो संज्ञा है, वह संज्ञा-उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत है, जो उस विज्ञान में के जो संस्कार है, वह संस्कार उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत हैं। ं जो उस विज्ञान (चित्त ) में का विज्ञान (मात्र ) है, वह विज्ञान-उपादान-स्कन्य के अन्तर्गत है।

मिस्तुओ ! यदि कोई कहे कि बिना रूप के, बिना वेदना के, बिना संशा के, बिना संस्कार के, विशान—चित्त-मन की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, उत्पन्न होना, बृद्धि तथा विपुलता को प्राप्त होना—हो सकता है, तो यह असम्भव है १९।

दुःखवाद भारतीय दर्शन का पहला ग्राकर्षण है। जन्म, मृत्यु, रोग श्रीर बुढ़ापे को दुःख र श्रीर श्रज, श्रमर, श्रजर, श्रदज को सुख माना गया है १५। विचार-बिन्द

जन्म, मृत्यु, रोग श्रीर बुढ़ावा—थे परिखाम हैं। महात्मा बुद्ध ने इन्हीं के निर्मृलन पर बल दिया। उसमें से करुणा का स्रोत बहा।

भगवान् महावीर ने दुःख के कारणों को भी दुःख माना और उनके उन्मूलन की दशा में ही जनता का ध्यान खींचा की उसमें से संयम और अहिंसा का स्रोत वहा।

### दुःख का कारण

भगवान् महावीर ने कहा-वलाका श्रग्रंड से श्रीर श्रग्डा बलाका से पैदा होता है, वैसे ही मोह-तृष्णा से श्रीर तृष्णा मोह से पैदा होती है १० ।

पिय रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श और भाव राग को उभारते हैं। अपिय रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श और भाव द्वेष को उभारते हैं।

प्रिय-विषयों में आदमी फंस जाता है। आप्रिय-विषयों से दूर भागता है। प्रिय-विषयों में अनुस आदमी परिप्रह में आसक्त बनता है। असन्तोष के दुःख से दुःखी बनकर वह चोरी करता है।

तृष्णा से पराजित व्यक्ति के माया-मृषा श्रीर लोभ बढ़ते हैं, वह दुःख-मुक्ति नहीं पा सकता १८।

चोरी करने वाले के माया-मृषा और लोभ बढ़ते हैं, वह दुःख-मुक्ति नहीं पा सकता 'भ

प्रिय विषयों में अतुप्त न्यकि के माया-मृषा श्रीर लोभ बढ़ते हैं, वह हु:ख-सुक्ति नहीं पा सकता रें।

परिम्रह में स्नासक न्यक्ति के माया-मृषा और लोम बढ़ते हैं, वह तुःख-मुक्ति नहीं पा सकता ११।

दुःख स्त्रारम्भ से पैदा होता है <sup>२ २</sup>। दुःख हिंसा से पैदा होता है <sup>२ ३</sup>। दुःख कामना से पैदा होता है <sup>२ ४</sup>।

जहाँ श्रारम्भ है, हिंसा, है, कामना है, वहाँ राग होष है। जहाँ राग होष है—वहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा, हर्ष, विषाद, हास्य, मय, शोक श्रीर वासनाएं हैं २५ । जहाँ ये सब हैं, वहाँ कर्म (बन्धन) है। जहाँ कर्म है, वहाँ संसार है; जहाँ संसार है, वहाँ जन्म है। जहाँ जन्म है, वहाँ जरा है, रोग है, मौत है। जहाँ ये हैं, वहाँ दुःख है २६।

भव-तृष्णा विषेलो बेल है। यह भयंकर है श्रीर इसके फल बड़े डरावने होते हैं २७।

महात्मा बुद्ध ने कहा—मनुष्य श्रपनी श्रांख से रूप देखता है। प्रियकर लगे तो उसमें श्रासक्त हो जाता है, श्रप्रियकर हो तो उससे दूर भागता है। कान से शब्द सुनता है, प्रियकर लगे तो उसमें श्रासक हो जाता है, श्रप्रियकर लगे तो उसमें श्रासक हो जाता है, श्रप्रियकर लगे तो उसमें श्रासक हो जाता है, श्रप्रियकर लगे तो उससे दूर भागता है। जिह्वा से रस चखता है, प्रियकर लगे तो उसमें श्रासक हो जाता है, श्रप्रियकर लगे तो उसमें श्रासक हो जाता है, श्रप्रियकर लगे तो उसमें श्रासक हो जाता है, श्रप्रियकर लगे तो उसमें श्रासक हो जाता है। मन से मन के विषय (धर्म) का चिन्तन करता है, प्रियकर लगे तो उसमें श्रासक हो जाता है। श्रप्रियकर लगे तो उससे दूर भागता है। सन से मन के विषय (धर्म) का चिन्तन करता है, प्रियकर लगे तो उसमें श्रासक हो जाता है। श्रप्रियकर लगे तो उससे दूर भागता है।

इस प्रकार आसक होनेवाला तथा दर भागनेवाला जिस दु:ख-सुख वा अदुख-असुख, किसी भी प्रकार की वेदना-अनुभूति का अनुभव करता है, वह उस वेदना में आनन्द लेता है, प्रशंसा करता है, उसे अपनाता है। वेदना को जो अपना बनाना है, वही उसमें राग उत्पन्न होना है। वेदना में जो राग है, बही छपादान है। जहाँ छपादान है, वहाँ भव है, जहाँ भव है, वहाँ पैदा होना है, जहाँ पैदा होना है, वहाँ बूढ़ा होना, मरना, शोक करना, रोना-पीटना, पीड़ित होना, चिन्तित होना, परेशान होना—सब हैं। इस प्रकार इस सारे के सारे दुःख का समुद्य होता है।

### दुःख निरोध

भगवान् महावीर ने कहा—ये अर्थ—शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श— प्रिय भी नहीं हैं, अप्रिय भी नहीं हैं, हितकर भी नहीं हैं, अहितकर भी नहीं हैं। ये प्रियता और अप्रियता के निमित्तमात्र हैं। उनके उपादान राग और द्वेष हैं, इस प्रकार अपने में छिपे रोग को जो पकड़ लेता है, उसमें समता या मध्यस्थ-वृत्ति पैदा होती है। उसकी तृष्णा चीया हो जाती है। विरक्ति आने के बाद ये अर्थ प्रियता भी पैदा नहीं करते, अप्रियता भी पैदा नहीं करते हैं।

जहाँ विरिक्ति है, वहाँ विरित्ति है। जहाँ विरित्ति है, वहाँ शान्ति है, जहाँ शान्ति है वहाँ निर्वाण है<sup>2</sup>।

सब द्वन्द्र मिट जाते हैं---ग्राधि-ज्याधि, जन्म-मौत न्नादि का अन्त होता है, वह शान्ति है।

द्वन्द के कारण भूतकर्म विलीन हो जाते हैं, वह निरोध है। यही दुःख निरोध है 3°।

महातमा बुद्ध ने कहा—काम-तृष्णा श्रीर भव-तृष्णा से मुक्त होने पर प्राणी फिर जन्म प्रहण नहीं करता <sup>39</sup>। क्यों कि तृष्णा के सम्पूर्ण निरोध से उपादान निरूद्ध हो जाता है। उपादान निरूद्ध हुआ तो भव निरूद्ध । भव निरूद्ध हुआ तो पैदाइस निरूद्ध । पेदा होना निरूद्ध हुआ तो बूदा होना, मरना, शोक करना, रोना-पीटना, पीड़ित होना, चिन्तित होना, परेशान होना—यह सब निरूद्ध हो जाता है। इस प्रकार इस सारे के सारे दुःख-स्कन्ध का निरोध होता है।

मिसुओं ! यह जो रूप का निरोध है, उपरामन है, ख्रस्त होना है—यही दुःख का निरोध है, रोगों का उपरामन है, जरामरण का खस्त होना है। यह जो बेदना का निरोध है, संज्ञा का निरोध है, संस्कारों का निरोध है तथा विज्ञान का निरोध है, उपशामन है, अस्त होना है, यही दुःख का निरोध हैं, रोगों का उपशामन है, जरा-मरख का अस्त होना है।

यही शान्ति है, यही श्रेष्ठता है, यह जो सभी संस्कारों का शमन, सभी चित्त-मलों का त्याग, तृष्णा का ज्ञ्य, विराग-स्वरूप, निरोध स्वरूप निर्वाण है।

### दुःस निरोध का मार्ग

भगवान् महावीर ने ऋजु मार्ग को देखा 32 वह ऋजु (सीधा ) है, इसिलए महाघोर है 33, दुरुवर है 34 ।

बह अनुत्तर है, विशुद्ध है, सब दुःखों का अन्त करनेवाला है " उसके चार अङ्ग है "।

तम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान, सम्यक्-चरित्र, सम्यक्-तप । इसकी अल्प-आराधना करने वाला अल्प-दुःखों से मुक्त होता है। इसकी मध्यम आराधना करने वाला सब दुःखों से मुक्त होता है। इसकी पूर्ण आराधना करने वाला सब दुःखों से मुक्त होता है।

यह जो कामोपभोग का हीन, प्राम्य, ऋशिष्ट, ऋनार्य, ऋनर्यकर जीवन है और यह जो ऋपने शरीर को व्यर्थ क्लेश देने का का दुःखमय, ऋनार्य, ऋनर्यकर जीवन है, इन दोनों सिरे की बातों से बचकर तथागत ने मध्यम-मार्ग का शान प्राप्त किया जो कि ऋाँख खोल देनेवाला है, शान करा देने बाला है, शमन के लिए, ऋभिशा के लिए, बोध के लिए, निर्वाण के लिए होता है—

यही आर्थ अष्टांगिक मार्ग दुःख-निरोध की स्रोर ले जाने वाला है; जो कि यूँ है—

- १ सम्यक् इष्टि
   २ सम्यक् संकल्प
   ३ सम्यक् वाणी
   ४ सम्यक् कर्मान्स
- ५ सम्यक् आधीविका

६ सम्यक् ज्यायाम

७ सम्यक् समृति

🖛 ं सम्यक् समाधि

समाधि

निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिए यही एक मार्ग है ऋरि कोई मार्ग नहीं कि । इस मार्ग पर चलने से तुम दुःख का नाश करोगे।

### विचार बिन्दु

महातमा बुद्ध ने केवल मध्यम-मार्ग का आश्रय लिया । उसमें आपद्-धर्मी या अपवादों का प्राचुर्य रहा । भगवान् महावीर आपद्-धर्मी से दूर होकर चले । काय-क्लेश को उन्होंने आहिंसा के विकास के लिए आवश्यक माना । किन्तु साथ-साथ यह भी कहा कि बल, श्रद्धा, आरोग्य, चेत्र और काल की मर्यादा को समसकर ही आत्मा को तपश्चर्या में लगाना चाहिए ३८।

ग्रहस्थ-श्रावकों के लिए जो मार्ग है, वह मध्यम-मार्ग है।

#### चार सत्य

महात्मा बुद्ध ने चार सत्यों का निरूपण व्यवहार की भूमिका पर किया जबकि मगवान्-महाबीर के नव तत्त्वों का निरूपण ऋषिक दार्शनिक है।

संसार, संसार-हेतु, मोच्च श्रीर मोच्च का उपाय--ये चार सत्य पातञ्जल भाष्यकार ने भी माने हैं।

उन्होंने इसकी चिकित्सा-शास्त्र के चार अङ्गो--रोग, रोग-हेतु, आरोग्य श्रीर भैषज्य से तुलना की है।

महात्मा बुद्ध ने कहा —िमजुओं ! "जीव (आत्मा) और शरीर मिन्न-भिन्न हैं—ऐसा मत रहने से श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता १ और जीव (आत्मा) तथा शरीर दोनों एक हैं"—ऐसा मत रहने से भी भेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता।

इसलिए भिच्चुक्रो ! इन दोनों सिरे की बातों को छोड़कर तथागत बीच के धर्म का उपदेश देते हैं—

अनिया के होने से संस्कार, संस्कार के होने से विकान, विकान के होने

से नामरूप, नामरूप के होने से खह आयतन, खह आयतनों के होने से स्पर्श, स्पर्श के होने से बेदना, बेदना के होने से तृष्णा, तृष्णा के होने से उपादान, उपादान के होने से अब, अब के होने से जन्म, जन्म के होने से बुदापा, मरना, शोक, रोना-पीटना, दुःख, मानसिक चिन्ता तथा परेशानी होती है। इस प्रकार इस सारे के सारे दुःख-स्कन्ध की जत्पत्ति होती है। भिद्धुओं ! इसे प्रवीत्य-समुत्पाद कहते हैं।

श्रविद्या के ही सम्पूर्ण विराग से, निरोध से संस्कारों का निरोध होता है। संस्कारों के निरोध से विज्ञान-निरोध, विज्ञान के निरोध से नामरूप निरोध, नामरूप के निरोध से छह श्रायतनों का निरोध, छह श्रायतनों के निरोध से स्पर्श का निरोध, स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध, वेदना के निरोध से तृष्णा का निरोध, तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध, उपादान के निरोध से भव-निरोध, भव के निरोध से जन्म का निरोध, जन्म के निरोध से खुढ़ापा, शोक, रोने-पीटने, दु:ख मानसिक चिन्ता तथा परेशानी का निरोध होता है। इस प्रकार इस सारे के सारे दु:ख-स्कन्ध का निरोध होता है।

भगवान् महावीर ने जीव और अजीव का स्पष्ट व्याकरण किया । उनने कहा—जीव शरीर से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जीव चेतन है, शरीड़ जड़ है—इस दृष्टि से दोनों भिन्न भी हैं। संसारी जीव शरीर से बन्धा हुआ है, उसी के द्वारा अभिन्यक्त और प्रवृत्त होते हैं, इसलिए वे अभिन्न भी हैं।

श्रात्मा नहीं है, वह नित्य नहीं है, कर्त्ता नहीं है, मोक्ता नहीं है, मोच्च नहीं हैं, मोच्च का उपाय नहीं है—ये छह मिथ्या-दृष्टि के स्थान हैं दें

श्रात्मा है, वह नित्य भी है, कर्ता है, भोक्ता है, मोच्च है, मोच्च का उपाय है---ये खह सम्यक्-्ष्टिष्ठ के स्थान हैं<sup>४९</sup>।

जीव और अजीव-ये दो मूल तत्त्व हैं। यह विश्व का निरूपण है र ।

पुण्य, पाप श्रीर वन्ध—यह तुःख (संसार) है " श्रास्तव तुःख (संसार) का हेत है। मोच्च तुःख (संसार) का निरोध है। संवर श्रीर निर्या तुःख निरोध (मोच्च) के जपाय है।

जीव और अजीव—ये दो मूलभूत सत्य हैं। अजीव से जीव के विश्लेषण की प्रक्रिया का कर्य है—साधना। शेष सात तत्त्व साधना के अक्क हैं। उंचिस रूप में वे सात तत्त्व और चार आर्थ-सत्य सर्वथा भिन्न नहीं हैं।

जैन-दर्शन और वर्तमान युग साम्य-दर्शन निःशस्त्रीकरण (शस्त्र-परिज्ञा) शस्त्रीकरण के हेत् प्रतिष्ठा का व्यामोह शस्त्रोकरण का परिणाम नेतृत्त्व का महत्त्व पाण्डित्य शस्त्र-प्रयोक्ता अविवेक और विवेक नि:शस्त्रीकरण का अधिकारी शस्त्र-प्रयोग से द्र अशस्त्र की उपासना मित्र और शत्र चैतन्य का सक्ष्म जगत् ज्ञान और वेदना (अनुभूति) अहिंसा का सिद्धान्त हिंसा चोरी है नि:शस्त्रीकरण की आधार शिला आत्मा का सम्मान वस्तु सत्य व्यवहार सत्य व्यक्ति और समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय-निरपेक्षता ऐकान्तिक आग्रह समन्वय की दिशा में प्रगति पंचशील

साम्प्रदायिक-सापेक्षता
सामग्रस्य का आधार मध्यम-मार्ग
शांति और समन्वय
सह-अस्तित्व की धारा
सह-अस्तित्व का आधार-संयम
स्वत्व की मर्यादा
निष्कर्ष
नयः सापेक्ष दृष्टियां
दुर्नयः निर्पेक्ष दृष्टियां

## साम्य-दर्शन

दर्शन के सत्य ध्रुव होते हैं। उनकी अपेक्षा त्रैकालिक होती है। मानवं-समाज की कुछ समस्याएं बनती-मिटती रहती हैं। किन्तु कुछ समस्याएं मौलिक होती हैं। वार्तमानिक समस्या का समाधान करने का उत्तरदायिख बर्तमान के समाज-दर्शन पर होता है। दर्शन उन समस्याओं का समाधान देता है, जो मौलिक होने के साथ-साथ दूसरी समस्याओं को उत्पन्न भी करती है।

वैषम्य, शस्त्रीकरण श्रीर युद्ध-ये त्रैकालिक समस्याएं हैं। किन्तु वर्तमान में ये उम्र बन रही हैं। आगू - युग में शस्त्रीकरण और युद्ध के नाम मलय की सम्भावना उपस्थित कर देते हैं। आज के मनीषी इस सम्भावना के अन्त का मार्ग ढूंड रहे हैं। मार्क्स ने साम्य का मार्ग खोज निकाला। समाज-दर्शन में उसका विशिष्ट स्थान है। उसके पीछे शक्ति का सुदृढ़ तन्त्र है। इसिल्प उसे साम्य का स्वतन्त्र-विकासात्मक रूप नहीं कहा जा सकता। भगवान् महाबीर ने साम्य का जो स्वर-उद्बुद्ध किया, वह आज अधिक मननीय है। भगवान ने कहा-"प्रत्येक दर्शन को पहले जानकर मैं प्रश्न करता है. हे वादियो । तम्हें सुख अप्रिय है या दुःख अप्रिय ?" यदि तम स्वीकार करते हो कि दुःख अप्रिय है तो तुम्हारी तरह ही सर्व प्राणियों को, सर्व भूतों को, सर्थ जीवों को ऋौर सर्व सत्वों को दुःख महा भयंकर, ऋनिष्ट और अशान्तिकर है । "जैसे सुके कोई बेंत, हड्डी, सुष्टि, कंकर, ठिकरी आदि से मारे, पीटे, तोड़े, तर्जन करे, दुःख दे, व्याकुल करे, भयभीत करे, प्राच-इरच करे तो मुक्ते दुःख होता है, जैसे मृत्यु से लगाकर रोम चखाइने तक से मुक्ते दुःख और भय होता है, वैसे ही सब प्राणी, भूत, जीव और तत्वों को होता है"-यह सोचकर किसी भी प्राणी, भृत, जीव व सत्त्व को नहीं मारना चाहिए, उस पर हुकूमत नहीं करनी चाहिए, उसे परिताम नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे उद्दिम नहीं करना चाहिए?।

इस साम्य-दर्शन के पीछे शक्ति का तन्त्र नहीं है, इसलिए यह समाज को अधिक समृद्ध बना सकता है। समूचा विश्व अहिंसा या साम्य की चर्चा कर रहा है। इस संस्कार की पृष्ठभूमि में जैन दर्शन की महत्त्वपूर्या देन है। काबिक और मानसिक अहिंसा और उसकी वैयक्तिक और सामाजिक साधना का सुज्यवस्थित रूप जैन तीर्थंकरों ने दिया, यह इतिहास द्वारा भी अभिमत है।

### निःशस्त्रीकरण (शस्त्र-परिज्ञा)

जीवन की सारी चर्याओं का प्रधान-स्रोत आत्म-चर्या है। उसके दो पद्ध हैं—आचार और विचार। आचार का फल विचार है। विचार का सार आचार है। आचार से विचार का सम्वादन होता है, पोप मिलता है। विचार के आचार को प्रकाश मिलता है।

श्राचार का प्रधान श्रंग निःशस्त्रीकरण है।

पाषाया-युग से अध्यायुग तक जितने उत्पीड़क श्रीर मारक शस्त्रों का श्राविष्कार हुन्त्रा है, वे निष्किय-शस्त्र (द्रव्य-शस्त्र) हैं। उनमें स्वतः प्रेरित धातक-शक्ति नहीं है।

भगवान् ने कहा—गीतम ! सिकय-शस्त्र (भाव-शस्त्र) ऋषंयम है। विध्वंस का मुल वही है। निष्क्रिय-शस्त्रों में प्राण फूंकनेवाला भी वही है। उसे भली-भाँति समक्त कर छोड़ने का यत करना ही निःशस्त्रीकरण है।

### शस्त्रीकरण के हेतु

भगवान् ने कहा—यह मनुष्य (१) चिरकाल तक जीने के लिए, (२४) प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रशंसा के लिए, (५) जन्म-मृत्यु से मुक्त होने के लिए, (६) दुःख-मुक्ति के लिए—शस्त्रीकरण करता है ।

### प्रतिष्ठा का व्यामोह

"आज तक नहीं किया गया, वह करू गा" इस भूल-मुलैया में फंसे हुए लोग भटक जाते हैं। वे इसरों की डराते हैं, सताते हैं, मारते हैं, खूट खसौट करते हैं ।

वे नहीं जानते कि मौत के करोड़ों दरवाजे हैं । जीवन दौड़ रहा है। वे नहीं देखते कि मौत के लिए कोई दिन हुड़ी का नहीं है । जीवन नश्वर है। वे नहीं सोचते कि मौत के समय कोई शरण नहीं देता"। जीवन अत्राण है। अस्त्रीकरण का परिणाम

शस्त्रीकरण करने वाला, कराने वाला, उसका ऋतुमोदन करने वाला एक दिशा से दूसरी दिशा में पर्यटन करता है। उनके स्थान निम्न होते हैं:— कोई अन्धा होता है तो कोई काना, कोई बहरा होता है तो कोई गूंगा, कोई कुबड़ा और कोई बौना, कोई काला और कोई चितकबरा— यूं उनका संसार रंग विरंगा होता है ।

### नेतृत्व का महत्त्व

जो न्यक्ति शस्त्र-प्रयोग के द्वारा दूसरों को जीतना चाहते हैं—वे दिहमूढ़ हैं। लोक-विजय के लिए शस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देने वाले जनता को
घोर श्रम्भकार में ले जा रहे हैं। वे कल्याण-कारक नेता नहीं हैं। दिह-मूढ़
नेता श्रीर उसका श्रमुगामी समाज, ये दोनों श्रम्त में पछताते हैं । श्रम्भा
श्रम्भों को सही पथ पर नहीं ले जा सकता "। इसलिए नेतृत्व का प्रश्न बहुत
महत्त्वपूर्ण है। सफल नेता वही हो सकता है, जो दूसरों के श्रभकारों को
कुचले बिना निजी स्रोतों को ही विकासशील बनाए।

### पाण्डित्य

जो समय को समकता है, उसका मूल्य श्रांकता है, वह परिडत है " । वह व्यामूढ़ नहीं वनता । वह समय को समक्त कर चलता है । मंद व्यक्ति मोह के मार से दब जाता है । वह न श्रार-गामी होता है श्रीर न पारगामी—न इधर का रहता है श्रीर न उधर का " । जो व्यक्ति श्रालोम से लोभ को जीतते हैं, वे पारगामी हैं; जन-मानस के सम्राट् हैं " ।

लोक-विजय के लिए जन-बल श्रीर शस्त्र-बल का संग्रह श्रीर प्रयोग करने वाले अदूरद्शी हैं । दूरदर्शी जो होते हैं, वे शस्त्र-प्रयोग न करते, न करवाते श्रीर न करनेवाले का समर्थन ही करते । लोक-विजय का यही मार्ग हैं । इसे सममन्ने वाला कहीं भी नहीं बंधता । यह श्रपनी स्वतंत्र बुद्धि श्रीर स्वतन्त्र गति से चलता है ।

### शस्त्र-प्रयोक्ता

जो प्रमत्त हैं, वे शस्त्र का प्रयोग करते हैं। जो काम-भोग के अर्थी हैं, वे शस्त्र का प्रयोग करते हैं। भगवान् ने कहा—अपने या पर के लिए या विना प्रयोजन ही जो शस्त्र का प्रयोग करते हैं, वे विपदा के भँवर में फँस जाते हैं।

### अविवेक और विवेक

भगवान् ने कहा—शस्त्रीकरण ऋविवेक (ऋपरिज्ञा) है। इसके कटु परिणामों को जान कर जो इसे छोड़ देता है, वह विवेक (परिज्ञा) है १ । नि:शस्त्रीकरण का अधिकारी

भगवान् ने कहा-गौतम ! मैं पहले कहाँ था ! कहाँ से आया हूँ ! पहले कौन था आगे क्या होऊँगा ! यह संज्ञान जिसे नहीं होता, वह अनात्मवादी है ।

श्रनात्मवादी निःशस्त्रीकरण नहीं कर सकता १८। इन दिशाश्री श्रीर श्रनुदिशाश्रों में सञ्चारी तत्त्व जो है, वह मैं ही हूँ (सोऽहम्), इसे जाननेवाला श्रात्मा को जानता है, लोक को जानता है, कर्म को जानता है, किया को जानता है।

श्रातमा को जानने वाला ही निःशस्त्रीकरण कर सकता है १९। शस्त्र-प्रयोग से दूर

जो अपनी पीर जानता है, वही दूसरों की पीर जान सकता है "। जो दूसरों की पीर जानता है, वही अपनी पीर जान सकता है "।

सुख दुःख की अनुभूति व्यक्ति-व्यक्ति की अपनी होती है। आत्म-तुला की यथार्थ अनुभूति हुए विना प्रत्येक जीव सभी जीवों के 'शस्त्र' (हिंसक) होते हैं? ।

'श्रशस्त्र' (श्रहिंसक ) वे ही हो सकते हैं, जिन्हें सास्य और श्रमेंद में कोई भेद न जान पड़े। भगवान्ने श्रहिंसा के उश्व-शिखर से पुकारा - पुक्य! देख—''जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है, जिस पर तू शासन करना चाहता है, वह तू ही है। जिसे तू कप्ट देना चाहता है, वह तू ही है, जिसे तू श्रधीन करना चाहता है, वह तू ही है जिसे तू सताना चाहता है, वह तू ही है \* \* | " इंतन्य और घातक, शासितन्य और शासक में समता है किन्तु एकत्व नहीं है | कर्ता के साथ किया दौड़ती है और उसका परिचाम पीछे लगा आता है | सरल चत्नु से देखता है, वह दूसरों को मारने में अपनी मीत देखता है, दूसरों को शासित और अधीन करने में अपनी परवशता देखना है, दूसरों को सताने में अपना सन्ताप देखता है | एक शन्द में किया की प्रतिकिया (अनु-संवेदन ) देखता है, इसलिए वह किसी को भी मारना व अधीन करना नहीं चाहता |

शस्त्रीकरण (पाप) से वे ही बच्च सकते हैं, जो गम्भीरता (अध्यात्म-दृष्टि) पूर्वक शस्त्र-प्रयोग में अपना अहित देखते हैं विश्व

जो खेदश हैं, वे ही श्रशस्त्र का मर्म जानते हैं, जो श्रशस्त्र का मर्म जानते हैं, वे ही खेदश हैं<sup>24</sup>!

को दूसरों की आशंका, भय या लाज से शस्त्रीकरण नहीं करते, वे तत्काल-हिस्ट ( अन्-अध्यात्म-हिस्ट---विहर्-हिस्ट ) हैं। वे समय आने पर शस्त्री-करण से बच नहीं सकते विहास अशस्त्र की स्पासना

जो संबंदा और सर्वथा अशस्त्र है, वही परमात्मा है। अशस्त्रीकरण की और प्रगति ही सतकी स्पासना है। आत्माएं अनन्त हैं। वे किसी एक ही

विशाल-वृद्ध के अवयव मात्र नहीं हैं। सबकी स्वतन्त्र सत्ता है 20 ।

को व्यक्ति दूसरी आत्माओं की प्रभु-सत्ता में इस्तक्केप करते हैं, वे परमात्मा की उपासना नहीं कर सकते।

भगवान् ने कहा—सर्व-जीव-समता का आचरण ही सख है। इसे केन्द्र-बिन्दु मान चलने वाले ही परमात्मा की छपासना कर सकते हैं दें। मित्र और शतु

मगवान् ने कहा—पुरुष । बाहर क्या द्वंद रहा है ! अन्दर आ और देख दू ही तेरा मित्र है " । ओ पुरुष ! दू ही तेरा मित्र और दू ही तेरा शत्रु है जो किसी का भी अभित्र नहीं, वही अपने आपका मित्र है " । को किसी एक का भी अभित्र है, वह सबका अभित्र है—आत्मा की सर्व सम-सत्ता का अभित्र है " । जो आतमा के अभित्र हैं, वे परमातमा की उपासना नहीं कर सकते। चैतन्य का सुक्ष्म जगत्

जो व्यक्ति सूहम जीवों का श्रस्तित्व नहीं मानते, वे श्रपना श्रस्तित्व भी नहीं मानते। जो श्रपना श्रस्तित्व नहीं मानते हैं, वे ही मूहम जीवों का श्रस्तित्व नहीं मानते। वे श्रनात्मवादी हैं। श्रात्मवादी ऐसा नहीं करते। वे जैसे श्रपना श्रस्तित्व मानते हैं, वैसे ही सुहम जीवों का श्रम्तित्व भी मानते हैं ।

मिट्टी का एक ढेला, जल की एक बूंद, ऋग्निका एक करा, कोंपल को हिला सके उतनी सी वायु में ऋसंख्य जीव हैं। सुईं की नोक टिके, उतनी बनस्पति में ऋसंख्य या ऋनन्त जीव हैं।

# न्नान और वेदना ( अनुभूति )

जीव के दो विशेष गुण हैं--- ज्ञान और वेदना ( सुख-दु:ख की अनुभूति )। अमनस्क ( जिनके मन नहीं होता, उन ) जीवों का ज्ञान अस्पष्ट होता है, वेदना स्पष्ट होती हैं 3 3 ।

समनस्क (जिनके मन होता है, उन) जीवों का ज्ञान श्रीर वेदना दोनों स्वष्ट होते हैं अ

भगवान् ने निशाल ज्ञान चत्तु से देखा श्रीर कहा—गीतम ! इन छोटे जीवों में भी मुख-दुख की संवेदना है 34 ।

# अहिंसा का सिद्धान्त

प्राणी मात्र को जीना प्रिय है, मौत श्रप्रिय; सुख प्रिय है, दुःख श्रप्रिय। इसलिए मतिमान् मनुष्य को किसी का प्राण न लूटना चाहिए 3 ।

जीव-घध न करना ही जानी के ज्ञान का सार है आपीर यही आहिंसा का सिद्धान्त है 30 !

# हिंसा चोरी है

सूहम जीव अपने प्राण लूटने की स्वीकृति कब देते हैं । को व्यक्ति सलात् जनके प्राण लूटते हैं, वे जनकी चोरी करते हैं ।

# निःशस्त्रीकरण की आधारशिला—सब जीव समान हैं

#### (क) परिमाण की दृष्टि से :--

जीवों के शरीर भले छोटे हों या बड़े, आत्मा सब में समान है। चीटी कौर हाथी—दोनों की आत्मा समान हैं कि ।

भगवान् ने कहा—गौतम ! चार वस्तुएं समतुल्य हैं—आकाश ( लोका-काश ), गति-सहायक-तत्त्व ( धर्म ), स्थिति-सहायक-तत्त्व ( अधर्म ) और एक जीव—इन चारों के अवयव बरावर हैं " । तीन व्यापक हैं । जीन कर्म शरीर से बंधा हुआ रहता है, इसलिए वह व्यापक नहीं बन सकता । उसका परिमाण शरीर-व्यापी होता है । शरीर—मनुष्य, पशु, पत्ती—इन जातियों के अनुरूप होता है शरीर-मेद के कारण प्रसरण-मेद होने पर भी जीव के मौलिक परिमाण में कोई न्यूनाधिक्य नहीं होता । इसलिए परिमाण की दृष्टि से सब जीव समान हैं।

#### (ख) ज्ञान की दृष्टि से :-

मिट्टी, पानी, श्राम, वायु और वनस्पति का झान सब से कम विकसित होता है। ये एकेन्द्रिय हैं। इन्हें केवल स्पर्श की श्रानुभूति होती है। इनकी शारीरिक दशा दयनीय होती है। इन्हें ख़ूने मात्र से श्रापार कष्ट होता है। द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, श्रमनस्क पंचेन्द्रिय, समनस्क पंचेन्द्रिय—ये जीवों के क्रमिक विकास-शील वर्ग हैं। शान का विकास सब जीवों में समान नहीं होता किन्तु ज्ञान-शक्ति सब जीवों में समान होती है। प्राभी मात्र में श्रान्त ज्ञान का सामर्थ्य है, इसलिए ज्ञान-सामर्थ्य की दृष्टि से सब जीव समान हैं।

#### (ग) बीर्य की दृष्टि से :---

कई जीव प्रसुर उत्साह श्रीर क्रियात्मक वीर्य से सम्पन्न होते हैं तो कई उनके धनी नहीं होते। शारीरिक तथा पारिपार्श्विक साधनों की न्यूनाधिकता व उच्चावचता के कारण ऐसा होता है। श्रात्म-वीर्य या योग्यतात्मक वीर्य में कोई न्यूनाधिक्य व उच्चावचात्व नहीं होता, इसलिए योग्यतात्मक वीर्य की हिष्ट से सब जीव समान हैं।

## (भ) अपीक्ष लिकता की दृष्टि है :---

किन्हों का शरीर सुन्दर, जनम-स्थान पवित्र व व्यक्तित्व आकर्षक होता हैं और किन्हों का इसके विपरीत होता हैं।

कई जीव लम्बा जीवन जीते हैं, कई छोटा, कई यश पाते हैं और कई नहीं पाते या कुयश पाते हैं, कई उच्च कहलाते हैं और कई नीच, कई सुख की अनुभूति करते हैं और कई दुःख की । ये सब पौद्गलिक उपकरण हैं। जीव अपौद्गलिक है, इसलिए अपौद्गलिकता की दृष्टि से सब जीव समान हैं।

( ङ ) निरुपाधिक स्वभाव की दृष्टि से :--

कई व्यक्ति हिंसा करते हैं—कई नहीं करते, कई मूठ वोलते हैं—कई नहीं बोलते, कई चोरी और संग्रह करते हैं—कई नहीं करते, कई वासना में फँसते हैं—कई नहीं फँसते। इस वैषम्य का कारण मोह ( मोहक-पुद्गलों) का उदय व अनुदय है। मोह के उदय से व्यक्ति में विकार आता है। हिंसा, भूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये विकार (विभाव) है। मोह के अनुदय से व्यक्ति स्वभाव में रहता है—अहिंसा सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह स्वभाव है। विकार औपाधिक होता है। निर्पाधिक स्वभाव की दृष्टि से सब जीव समान हैं।

(च) स्वभाव बीज की समता की दृष्टि से :--

त्रात्मा परमात्मा है। पौद्गलिक उपाधियों से बन्धा हुआ जीव संसारी-आत्मा है। उनसे मुक्त जीव परमात्मा है। परमात्मा के आठ लच्चण हैं:—

- (१) अनन्त-श्रान, (२) अनन्त-दर्शन, (३) अनन्त-भ्रानन्द, (४) अनन्त-पिक्ता, (५) अपुनरावर्तन, (६) अपूर्तता—अपौद्गिलकता, (७) अपुरु-लघुता—पूर्ण साम्य, (८) अनन्त-शक्ति।
- इन आठों के बीज प्राणीमात्र में सममात्र होते हैं। विकास का तारतम्य होता है। विकास की टिप्टि से मेद होते हुए भी स्त्रभाव-बीज की साम्य-दृष्टि से सब जीव समान हैं।

यह स्रात्मीपस्य या सर्व-जीव-समता का सिद्धान्त ही निःशस्त्रीकरण की स्राधार-शिला है।

आत्मा का सम्मान

म्रात्मा से म्रात्मा का सजातीय सम्बन्ध है। पुद्गल उसका विजातीय

तस्य है। जाति और रंग-रूप-च्ये पौद्गलिक हैं। सजातीय की उपेद्या कर विजातीय को महत्त्व देना प्रमाद है।

चतुष्मन् ! त् देख, जो प्रमादी हैं वे स्वतन्त्रता से कोसों दूर हैं । प्रमादी को चारों त्रोर से डर ही डर लगता है। श्रप्रमादी को कहीं भी डर नहीं दीखता भे ।

जहाँ जाति, कुल, रंग-रूप, शक्ति, ऐश्वयं, ऋधिकार, विद्या और तपस्या का गर्व है वहाँ आत्मा का तिरस्कार है। आत्मा का सम्मान करनेवाला ही नम्र होता है। वह ऊँचा उठता है भेड़े।

पुद्गल का सम्मान करनेवाला उद्धत है, वह नीचे जाता है "।

श्चात्मा का सर्व-सम-सत्ता को सम्मान देनेवाला ही लोक-विजेता बन सकता है। वस्तु-सत्य

भगवान् महावीर ने कहा — जो है उसे मिटाने की मत सोची। तुम्हारा ऋम्तित्व तुम्हें प्यारा है, उनका ऋस्तित्व उन्हें प्यारा है। जो नहीं है, उसे बनाने की मत सोची।

डोरी को इस प्रकार खींची कि गांठ न पड़े। मनुष्य को इस प्रकार चलाओं कि लड़। हैं न हो। बालों को इस प्रकार संवारों कि उलक्कन न बने। विचारों को इस प्रकार ढालों कि मिड़न्त न हो। तात्पर्य की भाषा में— आचीप और आक्रमण की नीति मत वस्तो। उससे गांठ घुलती है, युद्ध छिड़ते हैं, बाल उलक्कते हैं और चिनगारियाँ उछलती हैं।

भगवान् ने कहा- श्राच्चेप-नीति के पीछे यथार्थ-दृष्टिकोण श्रीर तटस्यभाव नहीं होता, इसिलए वह श्राग्रह, दुर्नय श्रीर एकान्त की नीति है। श्राच्चेप को छोड़ो, सत्य उत्तर श्राएगा।

भगवान् ने कहा—एक स्रोर यह श्रखण्ड विश्व की श्रविभक्त सत्ता है स्रौर इसरी स्रोर यह खण्ड का चरम रूप व्यक्ति है।

व्यक्ति का आद्योप करनेवाली सत्ता और सत्ता का आद्योप करनेवाला व्यक्ति—रोनों भटके हुए हैं। सत्ता का स्व व्यक्ति है। व्यक्ति की विशाल श्राह्मण सत्ता है। सापेद्यता में दोनों का रूप निकार उठता है। यह व्यक्ति और समष्टिकी सापेल्-नीति जैन-दर्शन का नय है। इसके अनुसार समध्य-सापेल्च व्यक्ति और व्यक्ति-सापेल्च समष्टि—दोनों सल्य हैं। समष्टि-निरपेल्च-व्यक्ति और व्यक्ति-निरपेल्च-समध्य —दोनों मिथ्या हैं।

## व्यवहार-सत्य

नय-बाद ध्रुव सत्य की ऋपरिहार्य व्याख्या है। यह जितना दार्शनिक सत्य है, उतना ही व्यवहार-सत्य है। हमारा जीवन वैयक्तिक भी है ऋौर सामुदायिक भी। इन दोनों कच्चाऋों में नय की ऋहंता है।

सापेच नीति से व्यवहार में सामज्ञस्य श्राता है। उसका परिणाम है मैत्री, शान्ति श्रीर व्यवस्था। निरपेच नीति श्रवहेलना, तिरस्कार श्रीर घृणा पैदा करती है। परिवार, जाति, गांव, राज्य, राष्ट्र श्रीर विशव—ये क्रांमक विकासशील संगठन है। संगठन का श्रयंहै सापेच्ता। सापेच्यता का नियम जो दो के लिए है, वही श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत् के लिए है।

एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की अवहेलना कर अपना प्रभुत्व साधता है, वहाँ असमंजसता खड़ी हो जाती है। उसका परिवाम है—कटुता, संघर्ष श्रीर अशान्ति।

निरपेसता के पाँच रूप बनते हैं :-

१—वैयक्तिक, २—जातीय, ३—सामाजिक, ४—राष्ट्रीय, ५—अन्तर्-राष्ट्रीय।

इसके परिणाम हैं - वर्ग-भेद, अलगाव, अव्यवस्था, संघर्ष, शक्ति-चय, युद्ध और अशान्ति।

सापेचता के रूप भी वाँच हैं:-

१--वैयक्तिक, २--जातीय, ३--सामाजिक, ४--राष्ट्रीय ५--श्रन्तर्-राष्ट्रीय।

इसके परिशाम हें—समता-प्रधान-जीवन, सामीप्य, व्यवस्था, स्नेह, शक्ति-संवर्धन, मैत्री और शान्ति।

## व्यक्ति और समुदाय

व्यक्ति अनेला ही नहीं आता । वह बन्धन के बीज साथ लिए आता है । अपने हाथों उन्हें सीच विशास वृद्ध बना सेता है । वही निकुक उसके सिए

बन्धन-ग्रहं बन जाता है। बन्धन लादे जाते हैं, यह दिखाऊ सत्य है। दिकाऊ सल यह है कि बन्धन स्वयं विकसित किए जाते हैं।

उन्हीं के द्वारा वैयक्तिकता समुदाय से खुड़कर सीमित हो जाती है। वैयक्तिकता और सामुदायिकता के बीच भेद-रेखा खींचना सरल कार्य नहीं है। व्यक्ति-व्यक्ति ही है। सब स्थितियों में वह व्यक्ति ही रहता है। जन्म, मीत और अनुभूति का चेत्र व्यक्ति की वैयक्तिकता है। सामुदायिकता की व्याख्या पारस्परिकता के द्वारा ही की जा सकती है। दो या अनेक की जो पारस्परिकता है, वहीं समुदाय है।

पारस्परिकता की सीमा से इधर जो कुछ भी है, वह वैयक्तिकता है। व्यक्ति का आन्तरिक चेत्र वैयक्तिक है, वह उससे जितना बाहर जाता है ' उतना ही सामुदायिक बनता चलता है।

व्यक्ति को समाज-निरपेश्व श्रीर समाज को व्यक्ति-निरपेश्च मानना एकान्त पार्थक्यवादी नीति है। इससे दोनों की स्थिति श्रसमञ्जस बनती हैं।

समन्वयवादी नीति के अनुसार व्यक्ति और समाज की स्थिति सापेस्त है। कहीं व्यक्ति गीण बनता है, समाज मुख्य और कहीं समाज गीण बनता है और व्यक्ति मुख्य।

इस स्थिति में स्नेह का प्रादुर्भाव होता है। आचार्य अमृतचन्द्र ने इसे मधनी के रूपक में चित्रित किया है। मन्थन के समय एक हाय आगे आता है, इसरा पीड़े चला जाता है। इसरा आगे आता है, पहला पीड़े सरक जाता है। इस सापेच मुख्यामुख्य भाव से स्नेह मिलता है। एकान्त आग्रह से खिचाव बढ़ता है।

# अन्तर्राष्ट्रीय-निरपेक्षता

बहुता और ऋस्पता, व्यक्ति और समृह के ऐकान्तिक झाग्रह पर ऋसन्तुलन बदता है, सामञ्जस्य की कड़ी टूट जाती है।

श्रवितम मनुष्यों का श्रवितम हित—यह जो सामाजिक उपयोगिता का तिदान्त है, वह निरपेश्व नीति पर श्राधारित है। इसीके श्राधार पर हिटलर ने बहुवियों पर मनमाना श्रवाचार किया। बहु संख्यकों के लिए अला संख्यकों तथा बड़ों के लिए छोटों के हितों को बिलदान करने के सिद्धान्त का औचित्य एकान्तवाद की देन है।

सामन्तवादी युग में बड़ों के लिए छोटों के हितों का त्याग उचित माना जाता था। बहुसंख्यकों के लिए ऋल्पसंख्यकों तथा बड़े राष्ट्रों के लिए छोटे राष्ट्रों की उपेचा आज भी होती है। यह ऋशान्ति का हेतु बनता है। सापेच-नीति के ऋनुसार किसी के लिए भी किसी का ऋनिष्ट नहीं किया जा सकता।

बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को नगएय मान उन्हें आगे आने का अवसर नहीं देते। इस निरपेच नीति की प्रतिक्रिया होती है। फलस्वरूप छोटे राष्ट्रों में बड़ों के प्रति अस्नेह-भाव उत्पन्न हो जाता है। वे संगठित हो उन्हें गिराने की सोचते हैं। घृणा के प्रति घृणा और तिरस्कार के प्रति तिरस्कार तीन हो उठता है।

ऋविकसित एशिया के प्रति विकसित राष्ट्रों की जो निरपेद्य नीति रही, उसकी प्रतिक्रिया फूट रही है। एशियाई राष्ट्रों में पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति जो दुराव है, यह उसीका परिणाम है। परिवर्तन के सिद्धान्त में विश्वास रखने वाले राष्ट्र सम्हल गए। उन्होंने ऋपने लिए कुछ सद्भावना का वातावरण बना लिया।

ब्रिटेन ने शस्त्रहीन भारत, वर्मा श्रीर लंका को समय की मांग के साथ-साथ स्वतन्त्र कर निरपेद्य (नास्ति-सर्वत्र-वीर्यवादी) नीति को छोड़ा तो उसकी सापेद्य नीति सफल रही।

फान्स ने भी भारत के कुछ प्रदेश और हालैण्ड ने जावा, सुमात्रा ऋदि को छोड़ा, वह भी इसी कोटि का कार्य है। पुर्तगाल अब भी निरपेस्स (अस्ति-सर्वत्र-वीर्यवादी) नीति को लिए बैठा है और गोत्रा के प्रश्न पर अड़ा बैठा है। समय-मर्यादा के अनुसार निरपेस्त-नीति का निर्वाह हो सकता है किन्तु उसके भावी परिणामों से नहीं बचा जा सकता।

मैत्री की प्रष्ठभूमि सत्य है, वह श्रुवता और परिवर्तन दोनों के साथ खुड़ा हुआ है। अपरिवर्तन जितना सत्य है, उतना ही सत्य है परिवर्तन। अपरिवर्तन को नहीं जानता वह चच्चुष्मान् नहीं है, वैसे ही वह भी अचच्चुष्मान् है जो परिवर्तन को नहीं समकता। बस्तुए बदलती हैं, द्वेत्र बदलता है, काल बदलता है, बिचार बदलते हैं, इनके साथ स्थितियां बदलती हैं। बदलते सस्य की जो पकड़ लेता है, वह सामक्षस्य की तुला में चढ़ दूसरों का साथी बन जाता है।

समय-समय पर हुई राज्यकान्तियों ने राज्यसत्ताओं को बदल डाला। राज्य की सीमाएं बदलती रही हैं। शासन काल बदलता रहा है। शासन की पद्धतियां भी बदलती रही हैं। इन परिवर्तनों का एक मृत्यांकन करनेवाले ही अशान्ति को टाल सकते हैं। गाँधी, नेहरू और पटेल अखन्ड भारत के सिद्धान्त पर अड़े ही रहते, जिन्ना की माँग को स्वीकार नहीं करते तो सम्भवतः अशान्ति उम्र रूप लेती। किन्तु उनकी सापेश्व-नीति ने वस्तु, श्वेत्र, काल और परिस्थित के मृत्यांकन द्वारा अशान्ति को निवीर्य बना दिया। ऐकान्तिक आग्रह

भारत में राज्य पुनर्-रचना को लेकर अभी-अभी जो असन्तुलन आया, वह केवल आग्रही मनोकृत्ति का निदर्शन है। भारत की अखण्डता में निष्ठा प्रखनेवाले काश्मीर से कन्याकुमारी तक एक कण्डे की सत्ता स्वीकार करनेवाले प्रान्त-रचना जैसे छाटे प्रश्न पर उलक गए। हिंसा को स्मारने लग गए।

भारत संवर्ग व संघात्मक राज्य है। संविधान की तीसरी धारा के द्वारा पार्लियामेंट को यह ऋधिकार प्राप्त है कि वह विधि द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, राज्य का चेत्र घटा-बढ़ा सकेगी, नया राज्य बना सकेगी।

इस व्यवस्था के विवद्ध जो आन्दोलन चला, वह परिवर्तन की मर्यादा की न सममने का परिणाम है। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्निर्माण में जो तथ्य है, तथ्य केवल वही नहीं है।

भाषा की विविधता में जो सांस्कृतिक एकात्मकता है, वह भी तो एक तथ्य है।

मेदात्मक प्रवृत्तियों के ऐकान्तिक आग्रह से अखण्डता का नाश होता है।

क्रमेदात्मक वृत्ति के एकान्त आग्रह से खण्ड की वास्तविकता और जपयोगिता का खोप होता है। राज्यों की आन्तरिक स्वतन्त्रता के कारण उन्हें अपनी पृथक विशेषताओं को विकसित करने का अवसर मिलता है। संघ संबद्ध होने के कारण उन्हें एक साथ मिलकर विकास करने का अवसर भी मिलता है।

इस समन्त्रयवादी-नीति में पृथक्ता में प्रावन पानेवाले स्वातन्थ्य-बीज का विनाश भी नहीं होता और सामुदायिक शक्ति और सुरचा के विकास का लाम भी मिल जाता है।

स्त्रित लोगों में जर्मन, फेंच और इटालियन—ये तीन भाषाएँ चलती हैं। इस विभिन्नता के उपरान्त भी वे एक कड़ी से जुड़े हुए हैं।

संवर्गया संघात्मक राज्य में जो विभिन्नता और समता के समन्वय का अवसर मिलता है, वह प्रत्येक राज्य की पूर्ण प्रमुत्व-सम्पन्नता में नहीं मिल सकता।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि व्यष्टि और समष्टि तथा अपरिवर्तन और परिवर्तन के समन्वय से व्यवहार का सामञ्जर और व्यवस्था का सन्तुलन होता है—वह इनके असमन्वय में नहीं होता।

# समन्वय की दिशा में प्रगति

समन्त्रय का सिद्धान्त जैसे विश्व-ज्यवस्था से सम्बद्ध है, वैसे ही व्यवहार व उपयोगिता से भी सम्बद्ध है। विश्व-व्यवस्था में जो सहज मामझस्य है, उसका हेत उसीमें निहित है। वह है—प्रत्येक पदार्थ में विभिन्नता और समता का सहज समन्वय। यही कारण है कि सभी पदार्थ अपनी स्थिति में कियाशील रहते हैं। उपयोगिता के ज्ञेत्र में सहज समन्त्रय नहीं है, इसलिए वहाँ सहज सामझस्य भी नहीं है। असामझस्य का कारण एकान्त-बुद्धि और एकान्त-बुद्धि का कारण पद्मपातपूर्ण बुद्धि है।

स्व और पर का भेद तीव होता है, तटस्थ दृत्ति चीण हो जाती है, हिंसा का मूल यही है।

श्रहिंसा की जड़ है मध्यस्थ-वृत्ति—लाभ श्रीर श्रलाम में वृत्तियों का सन्तुलन।

स्व के उत्कर्ष में पर की हीनता का प्रतिबिध्य होता है। पर के उत्कर्ष में स्व की हीनता की अनुभूति होती है। ये दोनों ही एकाल्सवाद हैं। एक जाति या राष्ट्र इसरी जाति या राष्ट्र पर हावी हुका या होता है, वह इसी एकान्तवाद की प्रतिच्छाया है।

पर के आगरण-काल में स्व के उत्कर्ण का पारा काँचा जड़ा नहीं रह सकता। वहाँ दोनों मध्य-रेखा पर आग जाते हैं। इनका इच्डिकीण सामेच यन जाता है।

आज की राजनीति सापैचता की दिशा में गिस कर रही है। कहना चाहिए—विश्व का मानस अनेकान्स को समक्ष रहा है और व्यवहार में छतार रहा है।

स्वेज के प्रश्न पर शान्ति, सद्माबना, मैत्री और समसौतापूर्ण दृष्टि से विचार करने की जो गूंज है, वह वृत्तियों के सन्तुलन की प्रगति का स्पष्ट संकेत है। यही घटना यदि सन् १९४६ या ३६ में घटी होती तो परिखाम मयंकर हुआ होता किन्तु यह सन् ५६ है।

इस दशक का मानस समन्त्रय की रेखा को और स्पष्ट खींच रहा है। भगवान महावीर का दार्शनिक मध्यम मार्ग ज्ञात-श्रज्ञात रूप में विकसित हो रहा है।

श्रन्तर्राष्ट्रीय च्रेत्र में पंचशील की गूंज, बांडुंग सम्मेलन में उनमें और पांच सिद्धान्तों का समावेश, २६ राष्ट्री द्वारा उनकी स्वीकृति—ये सब समन्वय के प्रगति-चिह्न हैं।

#### पंच शील

१--- एक दूसरे की प्रादेशिक या भौगोलिक अखण्डता एवं सार्वभौमिकता का सम्मान।

२--- जनाकमण।

३--- ऋन्य देशों के घरेलू मामलों में हस्तज्ञेष न करना।

४-समानवा एवं परस्पर साम ।

५--शन्तिपूर्ण सह-क्रस्तित्व।

## दश सिद्धान्त

बांडुंग सम्मेलन द्वरा स्वीइत दश विद्वाला वे हैं :---

- १. मूल मानव-श्रिधकारी श्रीर संयुक्त-राष्ट्र-उद्देश्य-पत्र के उद्देश्यों के प्रयोजनों श्रीर सिद्धान्तों के प्रति श्रादर।
- २ सभी राष्ट्रों की प्रमु-सत्ता और प्रादेशिक अखण्डता के लिए सम्मान।
- ३. ह्योटे बड़े सभी राष्ट्र श्रीर जातियों की समानता को मान्यता।
- ४ ऋन्य देशों के घरेल मामलों में इस्तच्चेप न करना।
- ५. संयुक्त-राष्ट्र-उद्देश्य-पत्र के अनुसार अकेले अथवा सामूहिक रूप से आतम रहा के प्रत्येक राष्ट्र के अधिकार के प्रति आदर।
- ६ किसी भी बड़ी शक्ति के स्वार्थ की पूर्ति के लिए सामूहिक सुरचा के आयोजनों के उपयोग से अलग रहना, एक देश का दूसरे देश पर दबाव न डालना।
- ७ ऐसे कार्यों आक्रमण अथवा बल-प्रयोग की धमिकयों से अलग रहना, जो किसी देश की प्रादेशिक अखण्डता अथवा राजनीतिक स्वाधीनता के विरुद्ध हों।
- सभी आन्तरिक मगड़ों का शान्तिपूर्ण उपायों से निपटारा करना।
- ६ पारस्परिक हित एवं उपयोग को प्रोत्साहन देना।
- १०. न्याय और अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के लिए सम्मान।
- १३ जून ५५ को नेहरू, बुल्गानिन के संयुक्त वक्तव्य पर इस्ताच्चर हुए। जनमें पंचशील का तीसरा सिद्धान्त अधिक व्यापक रूप में मान्य हुआ है—
  "किमी भी राजनीतिक, आर्थिक अथवा सिद्धान्तिक कारण से एक दूसरे के
  मामले में इस्तच्चेप न करना।"

इस राजनीतिक नयवाद की दार्शनिक नयवाद और सापेश्ववाद से तुलना कीजिए।

- १—कोई भी वस्तु और वस्तु-व्यवस्था स्याद्वाद या सापेश्ववाद की मर्यादा से बाहर नहीं है <sup>४५</sup>।
- २-दो विरोधी गुण एक वस्तु में एक साथ रह सकते हैं। धनमें सहानवस्थान (एक साथ न टिक सके) जैसा विरोध नहीं है ।
- ३-जितने वचन-प्रकार हैं उतने ही नय हैं \* ।
- ४—ये विशास झानसागर के झंश हैं<sup>४८</sup>।

- ५-- वे अपनी-अपनी सीमा में सख हैं \* 1
- ६--इसरे पच से सापेस हैं तभी नय हैं "।
- ७—दूसरे पञ्च की सत्ता में इस्तचोप, श्रवहेलना व श्राक्रमण करते हैं तब वे दुर्नय बन जाते हैं " ।
- -- सब नय परस्पर में विरोधी हैं पूर्वा साम्य नहीं है किन्तु सापेख हैं, एकत्व की कड़ी से जुड़े हुए हैं, इस्र लिए वे अविरोधी सत्य के साधक हैं पर। क्या संयुक्त-राष्ट्र संघ के निर्माख का वह आधारमूत सत्य नहीं है, जहाँ विरोधी राष्ट्र भी एकत्रित होकर विरोध का परिहार करने का यक करते हैं।
- ६. एकान्त अविरोध और एकान्त विरोध से पदार्थ-व्यवस्था नहीं होती। व्यवस्था की व्याख्या अविरोध और विरोध की सापेश्वता द्वारा की जा सकती है पड़ा
  - १० जितने एकान्तवाद या निरपेचवाद है, वे सब दीशों से भरे पड़े हैं।
  - ११ थे परस्पर ध्वंसी हैं-एक दूसरे का विनाश करने वाले हैं भें
- १२. स्याद्वाद और नयवाद में श्रानाक्रमण, श्राहस्तच्चेप, स्वमर्यादा का श्रानतिक्रमण, सापेचता—ये सामजस्यकारक सिद्धान्त हैं।

इनका व्यावहारिक उपयोग भी श्रसन्तुलन को मिटाने वाला है। सामप्रदायिक सापेक्षता

धार्मिक च्रेत्र भी सम्प्रदायों की विविधता के कारण असामझस्य की रंग-भूमि बना हुआ है।

समन्वयं का पहला प्रयोग वहाँ होना चाहिए। समन्वयं का आधार ही अहिंसा है। अहिंसा ही धर्म है। धर्म का ध्वंसक कीटासु है—साम्प्रदायिक आवेश।

श्राचार्यं भी तुलसी द्वारा सन् १६५४ में बम्बई में प्रस्तुत साम्प्रदायिक एकता के पांच वत इस श्रामिनिवेश के नियंत्रण का सरल श्राधार प्रस्तुत करते हैं। वे इस प्रकार हैं:---

१. मण्डनात्मक नीति बरती जाए । श्रापनी मान्यता का प्रतिपादन किया जाए । दूसरों पर मीखिक या लिखित श्राह्मेप न किये जाए ।

- २. दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाए।
- इसरे सम्प्रदाय और उसके अनुयायियों के प्रति घृणा व विरस्कार की सावना का प्रचार न किया जाए।
- ४. कोई सम्प्रदाय-परिवर्तन करे तो उसके साथ सामाजिक बहिष्कार कादि कवांकनीय ध्यवदार न किया जाए।
- भ्र. धर्म के मौलिक तथ्य---श्रहिंसा, सत्य, ऋचीयं, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह को जीवन-व्यापी बनाने का सामृहिक प्रयत्न किया जाए। सामञ्जल्य का आधार मध्यम मार्ग

मेद और अमेद — ये हमारी स्वतंत्र चेतना, स्वतन्त्र व्यक्तित्व और स्वतंत्र सत्ता के प्रतीक हैं। वे विरोध और अविरोध के साधन नहीं हैं। अविरोध का आधार यदि अमेद होगा तो मेद विरोध का आधार अवश्य बनेगा।

श्रमेद और मेद—ये वस्तु या व्यक्ति के नैसर्गिक गुण हैं। इनकी सह-स्थिति ही व्यक्ति या वस्तु है। इसलिए इन्हें श्रिवरोध या विरोध का साधन नहीं क्नाना चाहिए। मेद भी श्रविरोध का साधन बने—यही समन्वय से श्रतिफलित साधना का स्वरूप है। यही है श्रिहिंसा, मध्यस्यवृत्ति, तटस्थ नीति या साम्य-योग।

जाति, रंग और वर्ग के मेदों को लेकर जो संघर्ष चल रहे, हैं उनका आधार विषम मनोवृत्ति है। उसके बीज की उर्वर भूमि एकान्तवाद है। निरंकुरा एकाविपत्य और अराजकता— ये दोनों ही एकान्तवाद हैं। वाणी, विचार, लेख और मान्यता का नियन्त्रण स्वतन्त्र व्यक्तित्व का अपहरण है।

श्रराजकता में समूचा जीवन ही खतरे में पढ़ जाता है। सामझस्य की रेखा इनके बीच में है।

व्यक्ति श्रकेलेपन श्रीर समुदाय के मध्य-बिन्दु पर जीता है। इसिलएं जनके सामक्रस्य का आधार मध्यम-मार्ग ही हो सकता है। श्रान्ति और समन्वय

प्रत्येक व्यक्ति श्रीर समुदाय यथार्थ मूल्यों के द्वारा ही शान्ति का श्रर्थन व उपन्योग कर सकता है। इसक्रिए टिप्टकोण को वस्तु-स्पशी बनाना छनके लिए वरदान जैसा होता है। पूर्व मान्यता या रूढ़ि के कारण कुछ व्यक्ति या राष्ट्र स्थिति का यथायें मूल नहीं आंकते या आंकना नहीं चाहते—वे अतीतदशीं हैं।

स्तीत-दर्शन के आधार पर वर्तमान (ऋजुत्स नय) की अवहेलना करना निरमेस-नीति है। इसका परिणाम है असामञ्जस्य। इसके निदर्शन जनवादी चीन और उसे मान्यता न देनेवाले राष्ट्र यन सकते हैं। वस्तु का मूल्यांकन करते समय हमारा दृष्टिकोण एवण्मूत होना चाहिए। जो वर्ग वर्तमान में चीन के भू-भाग का शासक नहीं है, वह उसका सर्व-सत्ता-सम्पन्न प्रभु कैसे होगा ? क्यांग का राष्ट्रवादी चीन और माओ का जनवादी चीन एक नहीं हैं। अवस्था-मेद से नाम-मेद जो होता है, वह मूल्यांकन की महत्त्वपूर्श दिशा (समिभिक्द-नय) है।

डतेस ने गोश्रा को पुर्तमाल का उपनिवेश कहा और खलबली मच गई। इस श्रिधकार-जागरण के युग में उपनिवेश का स्वर एवम्भूत दृष्टिकीण का परिचायक नहीं है।

अमरीकी मजदूर नेता भी बाल्टर रूथर के शब्दों में "एशिया में अमरीका की विदेश नीति शक्ति और सैनिक गठ-बन्धनों पर आधारित है, अवास्तिवक है। अमेरिका ने एशिया की सदमावना को बुरी तरह से खो दिया है।

गोत्रा के बारे में श्रमरीकी परराष्ट्र मन्त्री श्री डलेस ने जो कुछ कहा, इस से स्पष्ट है कि वे एशियाई मावना को नहीं समकते पा

यह असंदिश्य सत्य है—शक्ति प्रयोग निरपेखता की मनीवृत्ति का परिशाम
है। निरपेखता से सद्भावना का अन्त और कटुता का विकास होता है। कटुता
की परिसमाप्ति अहिंसा में निहित है। करूरता का भाव तीत्र होता है, समन्वय
की बात नहीं स्कती। समन्वय और अहिंसा अन्योन्याधित हैं। शान्ति से
समन्वय और समन्वय से शान्ति होती है।

## सह-अस्तित्व की धारा

प्रमु-सत्ता की दृष्टि से सब स्वतन्त्र राष्ट्र समान हैं किन्तु सामर्थ्य की दृष्टि से सब समान नहीं भी हैं। श्रमेरिका शस्त्र-बल श्रीर धन-बल दोनों से समृद्ध है। इस तैन्य-बल श्रीर शम-बल से समृद्ध हैं। चीन श्रीर भारत जन-बल से समृद्ध हैं। ब्रिटेन व्यापार-विस्तार की कला से समृद्ध हैं। कुछ राष्ट्र प्राकृतिक सामध्यें की निभिन्न कञ्चाएँ बँटी हुई हैं। सब पर किसी एक की प्रश्न-सत्ता नहीं है। एक इसरे में पूर्ण साम्य और वैषम्य भी नहीं है। कुछ साम्य और कुछ वैषम्य से बंचित भी कोई नहीं है। इसलिए कोई किसी को मिटा भी नहीं सकता और मिट भी नहीं सकता। वैषम्य को ही प्रधान मान जो दूसरे को मिटाने की सोचता है, वह वैषम्यवादी नीति के एकान्सीकरण द्वारा असामञ्जस्य की स्थिति पैदा कर डालता है।

साम्य को ही एकमात्र प्रधान मानना भी साम्यवादी नीति का ऐकान्तिक आग्रह है। दोनों के ऐकान्तिक आग्रह के परिशाम-स्वरूप ही आज शीत-युद्ध का बोलवाला है।

वैषम्य श्रीर साम्य दोनों विरोधी श्रवश्य हैं पर निरमेच नहीं हैं। दोनों सापेच हैं श्रीर दोनों एक साथ टिक सकते हैं।

विरोधी युगलों के सह-अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए भगवान् महावीर ने कहा—नित्य-अनित्य, सामान्य-असामान्य, बाच्य-अवाच्य, सत्-असत् जैसे विरोधी युगल एक साथ ही रहते हैं। जिस पदार्थ में कुछ गुणों की आस्तिता है, उसमें कुछ की नास्तिता है। यह आस्तिता और नास्तिता एक ही पदार्थ के दो विरोधी किन्तु सह-अवस्थित धर्म हैं।

सहावस्थान विश्व की विराट् व्यवस्था का श्रंग है। यह जैसे पदार्थाश्रित है, वैसे ही व्यवहाराश्रित है। इसी की प्रतिष्विन मारतीय प्रधान-मन्त्री पण्डित नेहरू के पंचशील में है। साम्यवादी श्रीर जनतन्त्री राष्ट्र एक साथ जी सकते हैं—राजनीति के रंगमंच पर यह घोप बलशाली बन रहा है। यह समन्वय के दर्शन का जीवन-व्यवहार में पड़नेवाला प्रतिविग्ब है।

वैयक्तिकता, जातीयता, सामाजिकता, प्रान्तीयता और राष्ट्रीयता—ये निरपेश्व रूप में बढ़ते हैं, तब श्रसामञ्जस्य को लिए ही बढ़ते हैं।

व्यक्ति और सत्ता दोनों भिन्न ही हैं, यह दोनों के सम्बन्ध की अबहेलना है।

व्यक्ति ही तत्त्व है—यह राज्य की प्रमु-सत्ता का तिरस्कार है। राज्य ही सत्त्व है—यह व्यक्ति की सत्ता का तिरस्कार है। सरकार ही तत्त्व है—यह

स्थायी तस्व--- अनता का तिरस्कार है। जहाँ तिरस्कार है, वहाँ निरपेक्ता है। जहाँ निरपेक्ता है। जहाँ निरपेक्ता है। जसत्य की भूमिका पर सह-अस्तित्व का सिद्धान्त पनप नहीं सकता।

# सह-अस्तित्व का आधार--संयम

भगवान् ने कहा--सत्य का बल संजोकर सबके साथ मैत्री साधो (६) सख के बिना मैत्री नहीं। मैत्री के बिना सह-श्रस्तित्व का विकास नहीं।

सत्य का अर्थ है—संयम । संयम से वैर-विरोध मिटता है, मैन्नी विकास पाती है । सह-म्रास्तित्व चमक उठता है । ऋसंयम से बैर बढ़ता है " । मैन्नी का स्वर चीण हो जाता है । स्व के म्नास्तित्व भ्रौर पर के नास्तित्व से वस्तु की स्वतंत्र-सत्ता बनती है । इसीलिए स्व भ्रौर पर दोनों एक साथ रह सकते हैं ।

श्रगर सहानवस्थान व परस्पर-परिहार स्थिति जैसा विरोध व्यापक होता तो न स्व श्रीर पर ये दो मिलते श्रीर न सह-श्रस्तित्व का प्रश्न ही खड़ा होता । सह-श्रस्तित्व का सिद्धान्त राजनियकों ने भी समका है। राष्ट्रों के श्रापसी सम्बन्ध का श्राधार जो कूटनीति था, वह बदलने लगा है। उसका स्थान सह-श्रस्तित्व ने लिया है। श्रव समस्याश्रों का समाधान इसी को श्राधार मान खोजा जाने लगा है। किन्तु श्रभी एक मंजिल श्रीर पार करनी है।

इसरों के स्वत्व को आत्मसात् करने की भावना त्यागे विना सह-श्रस्तित्व का सिद्धान्त सफल नहीं होता। स्याद्धाद की भाषा में—स्वयं की सत्ता जैसे पदार्थ का गुण है, वैसे ही दूसरे पदार्थों की श्रसत्ता भी उसका गुण है। स्वापेत्वा से सत्ता और परापेत्वा से असत्ता—ये दोनों गुण पदार्थ की स्वतन्त्र-व्यवस्था के हेत हैं। स्वापेत्वया सत्ता जैसे पदार्थ या गुण है, वैसे ही परापेत्वया श्रसत्ता उसका गुण नहीं होता तो द्वेत होता ही नहीं। द्वेत का आधार स्व-गुण-सत्ता और पर-गुण-श्रसत्ता का सहावस्थान है।

सह-ऋस्तित्व में विरोध तभी आता है जब एक व्यक्ति, जाति या राष्ट्र; इसरे व्यक्ति, जाति या राष्ट्र के स्वत्व को हड़्य जाना चाहते हैं। यह ऋषकामक नीति ही सह-ऋस्तित्व की बाधा है। ऋपने से भिन्न वस्तु के स्वत्व का निर्वय करना सरस कार्य नहीं है। स्व के आरोप में शक्क विचित्र प्रकार का मानसिक मुकाब होता है। वह सख पर आवरण डाल देता है। ससा शक्ति या अधिकार-विस्तार की भावना के पीछे, यही तत्त्व सकिय होता है। स्वत्व की मर्यादा

श्रान्तरिक च्रेत्र में व्यक्ति की श्रनुभृतियां व श्रन्तर् का श्रालोक ही उसका स्व है।

बाहरी सम्बन्धों में स्व की मर्यादा जटिल बनती है। दूसरो के स्वत्व या आधिकारों का हरण स्व नहीं — यह अर्यष्ट नहीं है। संघर्ष या अधान्ति का मूल दूसरों के स्व का अपहरण ही है।

युग-भावना के साथ-साथ 'स्व' की मर्यादा बदलती भी है। उसे समझने वाला मर्यादित हो जाता है। वह संघर्ष की चिनगारी नहीं उछालता। रूढ़ि-परक लोग 'स्व' की शाश्वत-स्थिति से चिपके बैठे रहते हैं। वे अशान्ति पैदा करते हैं।

बाहरी सम्बन्धों में स्व की मर्यादा शाश्वत या स्थिर हो भी नहीं सकती। इस लिए भावना-परिवर्तन के साथ-साथ स्वयं को बदलना भी जरूरी हो जाता है। वाहर से सिमट कर ऋधिकारों में ऋाना शान्ति का सर्व प्रधान सूत्र है। उसमें खतरा है ही नहीं। इस जन-जागरण के युग में उपनिवेशवाद, सामन्तवाद और एकाधिकारवाद मिटते जा रहे हैं। विचारशील व्यक्ति और राष्ट्र दूमरों के स्वत्व से बने ऋपने विशाल रूप की छोड़ ऋपने रूप में सिकुड़ते जा रहे हैं। यह सामझस्य की रेखा है।

वर्ग-विग्रह स्त्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय विग्रह की समापन-रेखा भी यही है। इसीके स्नाधार पर कहा जा सकता है कि श्राज का विश्व व्यावहारिक समन्वय की विशा में प्रगति कर रहा है।
निष्कर्ष

शान्ति का आधार—व्यवस्था है। व्यवस्था का आधार—सह-ऋस्तित्व है। सह-ऋस्तित्व का आधार—समन्वय है। समन्वय का आधार-सत्य है। सत्य का आधार—अभय है। अभय का आधार—अस्ति। है। श्राहिंसा का आधार-अपरिप्रह है। अपरिप्रह का आधार-संयम है।

असंयम से संग्रह, संग्रह से हिंसा, हिंसा से भय, भय से आसत्य, आसत्य से संघर्ष, संघर्ष से अधिकार-हरण, अधिकार-हरण से अञ्चयस्था, अञ्चयस्था से अशान्ति होती है।

विरोध का अर्थ विभिन्नता है किन्तु संघर्ष नहीं।

१—सार्वभौम-दर्शन—अमुक दृष्टिकोण से यह यूं ही है—यह अस्तित्व की नीति है<sup>५८</sup> ।

२-एकदेशीय या तटस्य दृष्टिकोण-यह यूँ है-यह सापेश नीति है " । ३--- त्राग्रही दृष्टिकोण-यह यूँ ही है--यह निरपेश्व नीति है " ।

श्रपने या श्रपने प्रिय व्यक्तियों के लिए दूसरों के स्वत्व को इड्डपने का यक्ष करना पश्चपाती-नीति है।

श्राकामक को सहयोग देना पश्चपाती-नीति है। दूसरों की प्रभुसत्ता में हस्तत्त्वेप करना पञ्चपाती-नीति है। उनमें कुछ भी सामर्थ्य नहीं है (नास्ति—सर्वत्र-वीर्यवाद), यह एकान्सवाद है।

हममें सब सामर्थ्य है—( श्रस्ति-सर्वत्र-वीर्यवाद ) यह एकान्सवाद है। इसरों के 'स्वत्व' को श्रपना स्वत्व न बनामा संयम है। यही सहश्रस्तित्व का श्राधार ।

अपरिवर्तित सत्य की दृष्टि से परिवर्तन अवस्तु है, परिवर्तित-सत्य की दृष्टि से अपरिवर्तन अवस्तु है, यह अपनी-अपनी विषय-मर्यादा है किन्तु अपरिवर्तन और परिवर्तन दोनों निरपेश्च नहीं हैं।

श्रपरिवर्तन की दृष्टि से मूल्यांकन करते समय परिवर्तन गौण अवश्य होगा किन्तु उसे सर्वया भूल ही नहीं जाना चाहिए।

परिवर्तन की द्वादि से मूह्यांकन करते समय अपरिवर्तन गीय अवश्य होगा किन्द्र उसे सर्वया भूल ही नहीं जाना चाहिए।

## नय : सापेक्ष-दष्टियाँ

१ नैगम-नय---

अभेद और भेद सापेदा है।

🐪 कैंबल श्रमेद ही नहीं है, केवल मेद ही नहीं है

श्रमेद श्रीर मेद सर्वथा स्वतन्त्र ही नहीं हैं।

यह विश्व अखरडता से किसी भी रूप में नहीं खुड़ा हुआ खरड और खण्ड से बिहीन अखण्ड नहीं है। यह विश्व यदि अखण्ड ही होता, तो ज्यवहार नहीं होता, उपयोगिता नहीं होती, प्रयोजन नहीं होता। अगर विश्व खरंडात्मक ही होता तो रेक्य नहीं होता। अस्तित्व की हिन्द से यह विश्व अखरड भी है, प्रयोजन की हिन्द से यह विश्व खण्ड भी है।

#### र संब्रह-नय-

मेद-सापेक्ष अभेद प्रधान दृष्टिकोण । वह यह, यह वह, सब एक हैं, विश्व एक है, अभिन्न है।

३ व्यवहार-नय---

वह यह, यह वह, सब भिन्न हैं, विश्व अनेक स्प है, भिन्न है।

४ ऋजु-सूत्र-नय---

भूत-भविष्य-सापेच वर्तमान-दृष्टि ।
जो बीत चुका है, वह अकि श्चितकर है ।
... जो नहीं आया, वह भी अकि श्चितकर है ।
कार्यकर वह है, जो वर्तमान है ।

#### ५ शब्द-नय---

्र भूत, भविष्य श्रौर वर्तमान के शब्द भी भिन्न-भिन्न हैं श्रौर छनके श्रयं। भी भिन्न-भिन्न हैं।

स्त्री, पुरुष श्रीर नपुसंक के वाचक-शब्द भी भिन्न-भिन्न हैं श्रीर उनके

#### ६ समभिरूद्-नय---

ि जिसेने च्युराम्य राज्य है स्थाने ही अर्थ है—एक राज्य की करतुकी की अभिन्यक नहीं कर सकता।

#### ॥ एकम्सन्तन्त

एक ही शब्द सदा एक वस्तु की अभिव्यक्ति नहीं करता। फिया-कासीन वस्तु का वाचक शब्द किया-काल-शूल्य वस्तु को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। दुर्नयः निर्**षेक्ष-दृष्टियाँ** 

- १, व्यक्ति और समुदाय दोनों सर्वया भिन्न ही है— यह वस्तु-स्थित का तिरस्कार है। वह ऐकान्तिक पार्थक्यवादी नीति (नैगम-नयामास ) है।
- २. समुदाय ही सत्य है—यह व्यक्ति का तिरस्कार है। यह ऐकान्तिक समुदायवादी नीति (संग्रह नयामास ) हैं।
- ३. व्यक्ति ही सहा है—यह समुदाय का तिरस्कार है। यह ऐकान्तिक-व्यक्तिवादी नीति (व्यवहार-नयामास ) है।
- ४. वर्तमान ही सत्य है—यह अतीत और भविष्य, अपरिवर्तन या एकता का तिरस्कार है। यह ऐकान्तिक परिवर्तनवादी नीति (पर्यायार्थिक-नयाभास) है।
  - लिक्क-भेद ही सत्य है—यह भी एकता का तिरस्कार है।
  - ६. जत्पत्ति-मेद ही सत्य है-यह भी एकता का तिरस्कार है।
  - ७. कियाकाल ही सत्य है-यह भी एकता का तिरस्कार है

निरपेश्च दृष्टिका त्याग ही समाज को शान्ति की स्त्रोर स्त्रप्रसर कर सकता है।

> स्याद्वादाय नमस्तस्मै, यं विना सकलाः क्रियाः। लोकद्वितयभाविन्यो नैव साङ्गत्यमासते॥

जिसकी शरण लिए बिना लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार की कियाए' समञ्जस (संगत) नहीं होतीं, पस स्यादाद को नमस्कार है।

जेन विणा लोगस्स वि, ववहारी सव्वहा ण णिघडद् । तस्स सुवरोकगुरुणो, सुमो ऋणेगंतवायस्स ॥

जिसके बिना लोक-व्यवहार भी संगत नहीं होता, उस जगद्गुर अनेकान्त-बाद को नमस्कार है।

> उत्पन्नं दिषमावेन, नष्टं दुम्बतमा पयः। गोरसत्वात् स्थिरं जानन् , स्यादादद्विद् वनोऽपि कः॥

दही बनता है, क्ष मिटता है, गोरस स्थिर रहता है। उत्याद और विनाश के पौर्वापर्य में भी जो ऋषूर्वापर है, परिवर्तन में भी जो ऋपरिवर्तित है, इमें कीन ऋस्त्रीकार करेगा।

> एकेनाकर्षन्ती श्लधयन्ती वस्तुतस्विमतरेख। अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्थाननेश्रमिव गोपी॥

एक प्रधान होता है, दूसरा गीण हो जाता है—यह जैनदर्शन का नय है।

इस सापेच नीति से सत्य उपलब्ध होता है। नवनीत तब मिलता है, जब एक हाथ आगे बढ़ता है और दूसरा हाथ पिछे सरक जाता है।

# परिशिष्ट : १ :

[ टिप्पणियां ]

# चीया सण्ड

#### : अड्डारह :

- १—से श्रयावाई, लोवावाई, कम्मावाई, किरियावाई —श्राचा० १-१-१।
- र--- द राषारर, १३,१४,१६,१६।
- ३---श्राव० ४।५, स्० २।७।
- ४-सद्वी ऋाणाए मेहावी --श्राचा० १।३१४।
- ५--- महसं पास · · · श्राचा ० १।३।१।
- ६-स्० २।७, उत्त० २८।२,३
- ७-- भ्रप्यका सम्मेतिन्त्रा -- उत्त० ६।२।
- ८-पुरिसा सच्चमेव समिमजाणाहि श्रचा० १।३-३-१११
- ६-सच्चिम्मि धिइ' कुव्यहा -- आचा० १।३-३-११३
- १०-सच्चं लोगम्मि सारभृयं -प्रश्न० २ संबर द्वार।
- ११—इह हि रागद्वेपमोहाधिमभूतेन सर्वेणापि संसारिजन्तुना शारीरमानसाऽने कातिकटुकवुःखोपनिपातपीडितेन तदपनयनाय हेवोपादेयपरिकाने यस्रो-विधेयः। स च न विशिष्टिविवेकमृते।
  - --- स्राचा० वृ० १-१ उपोद्घात ।
- १२--- म्रात्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति -- वृह० उप० २।४।६
- १३--- न सर्वेस्य कामाय प्रियं भवति स्रात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति ...
  - —बृह० उप० शाशाप्र
- १४—सेखं भन्ते ! सवसे किं फले ! णाण फले । सेखं भीते णासे किं फले ! विष्णाणफले । ज्ञानम्—श्रुतज्ञानम् , विज्ञानम्—श्रथीदीनां हेयोपादेयत्व-विनिश्चवः —स्था० शशरह० ।
- १५—सा च द्विषा—सपरिका, प्रत्याख्यानपरिका च । तथ सपरिक्या सावध-व्यापारेण बन्धो भवति—इत्येवं भगवता परिका प्रवेदिता । प्रत्याख्यान-परिक्रवा च सावध्योगावन्थहेतवः प्रत्याख्येयाः, इत्येवंस्पा चेति
  - --श्राचा० वृ० १-१-१-१ |

१६ — म्रिमिमतानिममतबस्तुस्वीकारितरस्कारश्चमं हि प्रमाणमतो ज्ञानमेवेदम्।
—प्र० न० १-३

१७---प्र० र० प्र० प्र२

१८-सब्बं विलवियं गीयं, सब्वं नद्दं विडंबियं। सब्वे स्त्रामरणा भारा, सब्वे कामा दुहावहा॥

---उत्त० १३।१६ ।

१६—दर्शनं निश्चयः पुंसि, बोधस्तद्बोध इष्यते ।
स्थितरत्रेव चारित्रमिति योगः शिवाभयः ॥ —पञ्चा० १७०

२०-शा० मा० शश्र

२१—इह मेगेसि नो सन्ना होइ, कम्हाश्रो दिसाश्रो वा आगओ अहमंसि १ अतिथ मे आया जनबाइए वा नित्य १ के वा अहमंसि १ के वा इश्रो चुओ इह पेटचा मिनस्सामि। —आचा० १-१

२२--- अन्नाणी किं काहीइ, किंवा नाहीइ सेय पावगं। दशवे० ४---१०

२३--पढमं नाणं तस्रो दया । दशबै० ४-१०

२४--येनाइं नामृता स्यां कि तेन कुर्याम्।

यदेव भगवान वेद तदेव में बृहि॥

२५-एकोहु धम्मो नरदेवताणं, न विष्जए अन्नमिहेह किंचि। -- उत्त० १४।४०

२६ — त्रात्मा वा ऋरे द्रष्टब्यः श्रोतब्यो मन्तब्यो निविध्यासितब्यः।
— बृह् । उप ० २-४-५

२७-तमेव सच्चं निस्संकं जं जियोहि पवेद्यं । - भग० २८--- सत्येन लभ्यस्तपसा द्वोष त्रात्मा, सम्यकानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् । श्रन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभो, यं पश्यन्ति यतयः चीणदोषाः ॥

---मुण्डकोप० ३-५

२६—रागाद्वा द्वेषाद्वा, मोहाद्वा वाक्यमुख्यते झन्तम् ।
यस्य तु नैते दोषास्तस्यानृतकारणं कि स्यात् ॥
३०—ग्रमिधयं वस्तु यथावस्थितं यो जानाति यथाज्ञानञ्चामिधते स श्राप्तः ।
—प्र० न० ४-४

```
३१--से बेफि--श्रथ व्यीमि --श्राचा० १-१-३
```

३२-- उत्त० २५-२०

३३--- उत्त० २८-२६

३४---उत्त० २८-२४

३५ —श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः, मन्तव्यश्चोपपत्तिभः। मत्वा च सततं ध्येयं, एते दर्शनहेतवः॥

३६ -- दब्बाणसञ्भावो, सब्बपमाऐहि जस्त जवलद्धो। सब्बाहि नयविहिहिं, वित्थाररुद्दत्ति नायव्यो॥ --- जत्त॰ २८-२४

३७--- श्रागमश्चोपपत्तिश्च, सम्पूर्णं दृष्टिकारणम् । श्रतीन्द्रियाणामर्थानां, सद्भावप्रतिपत्तये ॥

३८—इह द्विविधा भावाः—हेतुमास्या ऋहेतुमास्याश्च । तत्र हेतुमास्या जीवा-स्तित्वादयः, तत्साधकप्रमाणसद्भावात् । ऋहेतुमास्या ऋभव्यत्वादयः, ऋस्मदाद्यपेच्चया तत्साधकहेतूनामसंभवात् , प्रकृष्टशानगोचरत्वात् तहेत्नामिति । —प्रशा० वृ० १

३६-- न च स्वभावः पर्यनुयोगमश्नुते-- न खलु किमिह दहनो दहति नाकाश-मिति कोऽपि पर्यनुयोगमाचरित ।

४०-अवर्ण तु गुरोः पूर्वे, मननं तदनन्तरम्।
निविध्यासनमित्येतत्, पूर्णवोधस्य कारणम्॥ -शु० र० ३-१३

४१--स० १1१

४२-तस्य श्रद्धेव शिरः। -तैत्त० उप०

४३-- बुद्धिपूर्वा वाक् प्रकृतिवेदे । --वै॰ द॰

४४-योऽवमन्येत मूले, हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः।
स साधुभिवंहिष्कायों, नास्तिको वेदनिन्दकः॥ --मनु० २-११

४५-यस्तकेषानुसन्धते, स धर्मे वेद नेतरः। -मनु० १२-१०६

४६-पं० व० ४ द्वार

४७-- लो॰ त॰ नि॰

४८-- न अद्भवेव त्वयि पञ्चपातो, न द्वेषमात्रादरुचिः परेषु । ययावदाप्तत्वपरीश्वया तु, त्वामेव वीरप्रमुमाश्रिताः स्मः ॥

स्वागर्म रागमात्रेश, द्वेषमात्रात् परागमम् । -- स्र० व्यव० २६ न श्रयामस्त्यजामो वा, किन्तु मध्यस्थया दृशा। -का॰ सा॰ ४६ -- प्रमाषप्रमेयसंशयप्रयोजनहष्टान्तिसद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवावजलप-वितरहा-हेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानाद् निःश्रेयसाधिगमः । —न्या० स्० १-१ ५०-विषयो धर्मवादस्य, तत्तत्तन्त्रव्यपेद्धया । प्रस्तुतार्थीपयोग्येव. धर्मसाधनलच्चणः ॥ -धर्म० बा० प्र-शं० दिग्वि० ५२-- अन्यत एव श्रेयांस्यन्यत एव विचरन्ति वादिवृषाः। वाक्-संरम्भः क्वचिदपि न जगाद मुनिः शिवोपायम् ॥ --वाद द्वा० ७ ५३-महा० मा० व० प० ३१२-११५ ५४-वत्नानुमितोऽव्यर्थः, कुशलैरनुमातृभिः। श्रभियुक्ततरैरन्ये - रन्यथैवोषपद्यते ॥ ज्ञायेरन् हेतुवादेन, पदार्था यद्यतीन्द्रियाः। कालेनैतावता पात्रैः, कृतः स्यात्तेषु निश्चयः॥ न चैतदेव यत्तस्मात्, शुष्कतर्कप्रही महान्। मिथ्याभिमानहेत्त्वात्, त्याज्य एव मुमुद्धुभिः॥ ---यो० ह० स० १४३-१४४-१४५ ५५-सच्चं लोगम्मि सारभृयं। -प्रश्नव्या० २ ५६ — सत्यमायतनम् । केन ० उप • चतुर्थ खण्ड C ५७-एकाप्यनाद्याखिलतत्त्वरूपा, जिनेशगीविंस्तरमाप तकेंः। तत्राप्यसत्यं त्यज सत्यमङ्गीकुरु स्वयं स्वीयहिताभिलाषिन् ॥ –द्रव्यानु० त० ५८-- वा स् १-१-१, वै द १ १-१-१

५६-सर्व ० प० ल० सं० पृ० २७ ६०-नानाविष्द्वयुक्तिपावल्यदौर्यल्यावधारखाय वर्तमानो विचारः परीद्या । ६१---स्० १-१-१ ६२---समा० इ३---घट्० ७८-७६

ξχ.—Philosophy begins in wander |

६६—( क ) दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा, तदपघातके हेती...

--सं० का०-१

( ख ) दुःखमेव सर्वे विवेकिनः, हेयं दुःखमनागतम् …।

--यो० स्० श्रथ-१६।

(ग) महात्मा बुद्ध ने कपिलवस्तु राजधानी से बाहर निकलकर प्रतिशा की---''जननमरणयोरदृष्टपारः न पुनरहं कपिलाद्वयं प्रवेध्टा "।

—बु० च०

६७—ग्रधुवे श्रासायंभि संसारंभि दुक्खपचराये। कि नाम हूज्जतं कम्मयं जेणाहं दुमाहं न गच्छेज्जा — उत्त॰ ८-१।

६६—जे निजिण्यों से सुद्देः। — भग० ७।८।

७०--बुचिएस कम्मा सुचिण्ण फला, दुचिएण कम्मा दुचिएणफला।

—-दशा०-६

(ख) पुरायो वे पुरायेन कर्मणा पापः पापेनेति । —वृह० उप० ३-२-१३ ७१ — अत्ताणमेव अभिणिगिष्क, एवं दुक्खापमोक्खिस ।

--श्राचा॰ ४।१-२०४।

७२--७३-सापेद्वाणि च निरपेद्वाणि च कर्माणि फलविपाकेषु सोपक्रमञ्च निरपक्रमञ्च दृष्टं यथायुष्कम् ॥ ---प्रज्ञा० दृ० पद-१४

७४ — सञ्दे समिद्विया, सञ्दे महज्जुइया, सञ्देसमजसा, सञ्दे समबला, सञ्दे समाणुमावा, महासोबखा, ऋणिदा; ऋष्पेसा, ऋपुरोहिया, ऋहमिदाणामं ते देवगया। । — श्रजा पद ३

७५—सञ्बेषाणा अशेक्षिसा सर्वेषि प्राणिनो विचित्रकर्मसब्धाकाद् नानासति। जाति सरीराञ्जोषाञ्चादि समन्त्रितःवादनीदशा विसदसाः — स्वत्रुव कृष्य ७६--दशवै० ८।२७

७७---सू० १-२

७५--उत्त० १६-२३,२४

७६--- वत्त ० १०,१

८०--- उत्त० १०-२

⊏१--उत्त० १०-४

दर<del>--स</del>्० २-१-१

८३-दशवै० ८१६

בא--- פפס אוזא

न्द्र-बट्० न्ह

८६—उत्त० ५-६

८७--- उत्त० ५-७

स्ट—बर्० दर

८६-उत्तर प्राप

**९--- उत्तर २१-२४** 

६२-सुचिण्णा कम्मा सुबिल्णा फला भवन्ति, दुच्चिण्णा कम्मा दुचिल्ला फला भवन्ति, सफले कल्याणपावए पञ्चायंति जीवा · · · - दशा० ६

६३--- उत्त० ४-३,

६४---उत्त० ५-८

६५--उत्त० ५-६

६६--उत्त० ५-११

६७--- वच ० ५-१२

£य—वत्त• प्र-१४

**६६—च• शश६,** 

१००--६० शशक,

१०१-वस् १४।१८,

#### : उन्नीस :

१—सेण सद्दे, ण रूवे, ण गन्धे, ण रसे, ख फासे, —श्राचा० १।४।६ ३३३

२---श्ररूबी सत्ता · · · · श्राचा० १।५।६-३३२

३---बहा १-१-१

Y — देहिंदिया इरित्तो, श्राया खलु गज्म ब्राहग-पश्रोगा। संडासो ऋय पिण्डो श्रपकारो इन्व विन्नेश्चो॥ दशवै० नि० ४॥ ३४०

५ -- जो चितेई सरीरे, नित्थ ऋहं स एव होई जीवोति । न ऊ जीवम्मि ऋंसते, संसय उप्पायक्रो ऋन्नो ॥४ । २४६ जीवस्स एस धम्मो, जा ईहा ऋत्थि वा नित्य वा जीवो ।

खाणु मसुस्साणुगया, जह ईहा देवदत्तस्स । — दशवै० नि० ४।२५० ६ — ऋणिदियगुणं जीवं, दुन्नेयं मंस-चक्खुणा ॥ — दशवै० नि० ४।२६० ७ — ऋसक्रो नित्थ निसेहो, संजोगाइपडिसेहक्रो सिद्धं संजोगाइ चलकं पि

सिद्ध मत्थंतरे निययं ॥--वि० मा० गाथा १५७४

८-- ग्रह्बी सत्ता ..... श्राचा ६।१।३३२

६—जीवो खबस्रोग लक्खणो · · · · · खत्त २८।१०

१०--नागोणं दंसगोण च सुहृ गोय दुहृ गोय .....चत०२८।१०

११--सेण सहेण खेण गंधेण रसेण फासे ..... श्राचा० ६।१।३३३

१२—सेण दीहे प इस्से प बहे प तंसे प चडरंसे प परिमङ्ले, प किन्हे, प पीले। प लोहिए, प हालिहें, प सुक्लिले, प सुरहिगंधे, प दुरहिगंधे, प तिते, या कहुए, प कसाए, प महुरे, प कक्खड़े, प मनए, प गरूप, या लहुए, प सीए, प उन्हें, प जिड़े, प खुक्खें, या काऊ, या रूहे, प संगे, प हत्य, या पुरिसे, या श्रान्नहा, परिण्यो सक्यों।

--आचा० शशहर

१३---- ऋषयस्स पर्यं वरियः .... श्राचा॰ ६।१।३३२ १४---- सन्त्रे सरा जिएह ति, कका जस्यव जिलह । महं तस्य व गाहिता-----

स्राचा० द्वश्रहरू

१५—श्रस्तीति शाश्वतग्राही, नास्तीत्युच्छेददर्शनम्।

तस्मादस्तित्व-नास्तित्वे, नाश्रीयेत विचन्नग्रः॥—मा० का० १८।१०
१६ —श्रात्मेखपि प्रशापित-मनात्मत्यपि देशितम्।

बुद्धैर्नात्मा नचानात्मा, कश्चिदिखपि देशितम् ॥—मा० का० १९।६

बुद्धनात्मा नचानात्मा, काश्चावलाय वारातन् ॥ नगर कार रदा

१७-सुख-दुख ज्ञान निरुपत्यविशेषादैकात्म्यम् । वै० सू० ३।२।१६

१८—(क) व्यवस्थातो नाना । —वै० स्० ३।२।२०

(ख) जीवस्तु प्रति शरीरं भिन्नः -- तर्कं सं०

१६--न हन्यते हन्यमाने शरीरे ..... कठ० उप० १-- २।१५।१८

२०—इन्द्रियों से मन श्रेष्ठ या उत्कृष्ट है। मन से बुद्धि, बुद्धि से महत्तत्व, महत्तत्व से ख्रव्यक्त ख्रीर ख्रव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है। वह व्यापक तथा ख्रिलिङ्ग है। —कठ० उप० २।३।७।८०

पुरुष से पर (अष्ठ या उत्कृष्ट) श्रीर कोई कुछ नहीं है। वह सूहमता की पराकाष्टा है। — कठ० उप० १।३।१०, ११

२१-ईशाबास्यमिदं सर्वे । यत् किञ्च जगत्यां जगत् -ईशा० उप०

२२-- ऋविकार्योऽयमुच्यते .....गी० २-- २५

२३-यतो वाचो निवर्तन्ते-श्रप्राप्य मनसा सह -तैत्त० उप० २।४

२४-स एस नेति नेति ..... वृह० उप० ४-५-१५

२५— श्रस्थूल मन एव हस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छाय मतमोऽवाष्त्रनाकाश मसङ्गमरसमगन्धमचत्तुष्कमश्रोत्रमवागऽश्नोऽतेजस्कमप्राणममुखमनन्तर-

. २६ — तैत्त० उप० — २।१।१

२७-- ,, ,,--शरार

रद्म " "--राराश

78- " "-- 51818

₹0- 33 33--- २|¥|१

₹१- " "-- २|4|१

ं ३२ - ण हि इन्दियाणि जीवा, कामा पुरा क्षप्य मारमगागीत । जं इवदि तेसुणागां, जीवोदिय तं परूपदन्ति ॥ जाणादि पस्ति सन्वं, इच्छिदि मुखं विमेदि तुक्खादो । कुञ्बदि हिदमहिदं वा, भुंजदि जीवो फलं तेसिं॥

---पञ्चा॰ १२६, १३०

ऋथांत्—इन्द्रियाँ जीव नहीं हैं, छह प्रकार के शरीर भी जीव नहीं हैं। उनमें जो शान है, वह जीव है।

उसके लक्ष्या हैं—शान, दर्शन, सुख की इच्छा, दुख का भय हित अहित करण उनका फल भीग।

- ३३— सुइ दु:ख जायाणावा, हिदपरियम्मं च श्रहिद भीसतं। जस्स ण विजदि गिच्चं, तं समगा विति श्रजीव॥ ३४—जिनमें सुख-दुख का ज्ञान, हित का श्रनुराग, श्रहित का भय, नहीं होता, पे श्रजीव हैं।
- (क) कृत्रिम उद्भिज श्रपने श्राप बढ़ जाता है। फिर भी सजीब पौधे की बढ़ती और इसकी बढ़ती में गहरा श्रन्तर है। सजीब पौधा श्रपने श्राप ही श्रपने कलेवर के भीतर होने वाली स्वामाविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बढ़ता है।

इसके विपरीत ·····जड़ पदार्थ से तैयार किया हुन्ना उद्भिज बाहरी किया का ही परिणाम है। —हि॰ मा॰ खण्ड १, पृ॰ ४१

(ल) सजीव पदार्थ बदते हैं और निर्जीव नहीं बदते, लेकिन क्या चीनी का 'रवा' चीनी के संप्रक्त घोल में रक्खे जाने पर नहीं बदता? यही बात परथरों और कुछ चट्टानों के बारे में भी कही जा सकती है, जो पृथ्वी के नीचे से बदकर छोटे या बड़े आकार प्रहण कर लेते हैं। एक और हम आम की गुठली से एक पतली शाखा निकलते हुए देखते हैं और इसे एक छोटे पौधे और अन्त में एक पूरे बच्च के रूप में बदते हुए पाते हैं, और दूसरी ओर एक पिल्ले को धीरे २ बदते हुए देखते हैं और एक दिन वह पूरे कुत्ते के बरावर हो जाता है। लेकिन इन दोनों प्रकार के बदाव में अन्तर है। चीनी के रवे वा परथर का बदाब उनकी सतह पर अधिकाधिक नए पर्त के जमाब होने की बजह से होता है। परन्तु इसके विपरीत झोटे पेड़ या पिल्ले अपने शरीर के भीतर खाद्य पदार्थों के प्रहण करने से बदकर पूरे डीलडील के हो जाते हैं।

अतएव पशुक्षों और पौधों का बढ़ाव भीतर से होता है और निर्जीव पदार्थों का बढ़ाव यदि होता है तो बाहर से। —हिं० भा० खण्ड १ १० ५० १६ — प्राणी-सजीव और अजीव दोनों प्रकार का आहार लेते हैं। किन्तु उसे लेने के बाद वह सब अजीव हो जाता है। अजीव-पदार्थों को जीव स्वरूप में कैसे परिवर्तित करते हैं, यह आज भी विशान के लिए रहस्य है। वैश्वानिकों के अनुसार वृद्ध निर्जीव पदार्थों से बना आहार लेते हैं। वह उनमें पहुँचकर सजीव कोष्टों का रूप धारण कर लेता है। वे निर्जीव पदार्थ सजीव बन गए इसका अय "क्लोरोफिल" को है। वे इस रहस्यमय पद्धित को नहीं जान सके हैं, जिसके द्वारा 'क्लोरोफिल' निर्जीव को सजीव में परिवर्तित कर देता है। जैन-दृष्टि के अनुसार निर्जीव आहार को स्वरूप में परिणित करने वाली शक्ति आहार-पर्याप्ति है। वह जीवन-शक्ति की आधार-शिला होती है और उसी के सहकार से शरीर आदि का निर्माण होता है।

इ६—लजावती की पत्तियाँ स्पर्श करते-ही मूर्कित हो जाती हैं। श्राप जानते हैं कि आकाश में विद्युत् का प्रहार होते ही खेतों में चरते हुए मुगों का भुण्ड भयभीत होकर तितर-वितर हो जाता है। वाटिका में विहार करते हुए विहंगों में कोलाहल मच जाता है और खाट पर सोया हुआ अबोध बालक चौंक पड़ता है। परन्तु खंत की मेड़, वाटिका के फौक्यारे तथा बालक की खाट पर स्पष्टतया कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है ? क्या कभी आपने इसकी ओर ध्यान दिया ? इन सारी घटनाओं की जड़ में एक ही रहस्य है और यह भी सजीव प्रकृति की प्रधानता है। यह जीवों की उत्तेजना शक्ति और प्रतिक्रिया है। यह गुण लजावती, हरिख, विहंग, बालक अथवा अन्य जीवों में उपस्थित है, परन्तु किसी में कम, किसी में अधिक। आघात के अतिरिक्त अन्य अनेक कारणों का भी प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है।

—हि॰ भा०—खरह १ ए० ४२

३७--भग० २५।४

२८--- मुहुमेगां वायुकायेगां फुडं पोग्गलकायं, एयंतं, वे यंतं चलंतं युव्यंतं कंदंतं घट्टतं, वरीरतं, तं भावं परिणमतं सञ्जं मिगां जीवा--- स्था० ७ ३६----भग० २११० ४०-सोडियम (Sodium) शातु के दुकड़े पानी में रैरकुमा कीड़ों की तरह तीजता से इधर-उधर दौड़ते हैं और शीघ ही रासायनिक किया के कारण समाप्त होकर लुप्त हो जाते हैं।

—हि॰ भा॰ खण्ड १ पृ॰ १३५

४१--यथा ब्रीहि र्वा यदो बा--बृह० उप० ५|६|१

४२--प्रदेश मात्रम्--क्कान्दो० उप धारमार

४३--एष प्रशातमा इदं शरीरमनुप्रविष्टः-कौषी० ३५।४।२०

४४-सर्वगतम्-मुण्डकोप० शशह

४५-एष म स्रात्मान्तर हृदये ज्यायान् पृथिव्या ज्यायानन्तरिश्वा ज्यायान् दिवो ज्यायानभ्यो लोकेभ्यः। — छांदो० उप० ३।१४।३

४६—जीवत्थि काए—लोए, लोग मेत्ते लोगप्पमा**ग्रे ।—भग॰ २।१०** ४०—जैन० दी० दा२

४७---भग० हाहा१७

४८<del>-चता</del>रि पएसगोणं तुह्ला⋯⋯

- ४६--लोकस्तावदयं सूहमजीवै निरन्तरं भृतस्तिष्ठति । वादरैश्चाधारवशेन कचिदेव ।--पर० प्र० वृ॰ २।१०७
- ५०— ऋहाऽमलगपमासे, पुरवीकाए हवंति जे जीवा। ते पारेवयमिला जंबूरीवे न माइ'लि॥
- ५१--एगम्मि दगबिन्दुम्मिमे जे जिणवरेहि पण्णत्ता ते जइ सरिसविमत्ता जम्बू-दीवे न माइ'ति ।
- ५२- वरिष्ट तन्तुल मित्ता तेऊ जीवा जिसेहिं पृण्याता।

  मत्थ पलिक्ख पमाया, जंबूदीवे न माइंति॥

--सेन॰ उल्लास ३ प्रश्न-२९६

५३— जे लिंबएतफरिसा बाऊ जीवा जिणेहि पण्णता।
ते जद्द खसखसमिता, जंबूदीवे न मार्ड ति॥
—सेन उन्नास ३-प्रश्न-२६६

प्र—होगर—युनान का प्रसिद्ध कवि ! —"Take your dead hydrogen atoms your dead oxygen atoms, your dead carbon atoms, your dead nitrogen atoms, your dead phosphorous atoms and all other atoms dead as grains of shot, of which the braich is formed. Imagine them separate and senseless, observe then runing together and forming all gimaginable combinations. This as a purely mechanical process is seeable by the mind. But can you see or dream or in any way imagine how out of that mechanical act and from these individually dead atoms, sensation, thought and emotion are to arise? Are you likely tacreate Homer out of the rattling of dice or 'Differential calculus' out of the clash of Billiardball ? ..... You can not satisfy the human understanding in its demand for logical continuity between molecular process and the phenomana of consciousness."

पूप् — निह स्रात्मानमेकमाघारभूतमन्तरेण संकलनाम्रत्ययो घटते । तथाहि प्रत्येक मिन्द्रियैः स्विषयमहर्गे सित परिवषये वा म्रबृतेरेकस्य च परिञ्छेतुर-भावात्, मया पञ्चापि विषयाः परिव्छिन्ना इत्यात्मकस्य संकलनाम्रत्ययस्या-ऽभाव इति । — सूत्र ० व० १। प्र

पूर्-विज्ञा० स्प० पृष्ठ-३६७.

५७—श्वाया मंते। काये श्रम्ने काये। गोयमा श्राया काये वि श्रम्ने वि काये। किव भन्ते। काये श्रदिव काये। गोयमा ! दिव पि काये श्रदिव वि काये। पि काये। पवं एकेके पुरुक्षा-गोयमा! सिचत्ते वि काये श्रिचित्ते वि काये। —भग० १३॥७-४६५

मॅट---मंश० १४-४-मॅ१**४** 

५६--भग० १७-२-

६०-स्तेभ्यः कथंचिदन्य एव शरीरेण सह अन्योन्यानुवेद्यादनन्योपि ।

--स्तर ०-राशास्त

६२-तथा तहेतुकोपि, नारकतियंक् मनुष्यामरभवोषायानकर्मणा तथा विकिय-मार्यात्वात् पर्यायरूपतयेति । तथात्मस्वरूपाऽप्रच्युतेर्नित्यत्वावहेतुकोपि । --स्व ११११६८

६३--स्त्र०-शश्

- ६४--पावलोक के सिद्धान्त को प्रवृत्तिवाद कहते हैं। उसका कहना है कि समस्त मानसिक क्रियाएं शारीरिक प्रवृत्ति-गति के साथ होती हैं। मानसिक क्रिया श्रीर शारीरिक प्रवृति श्राभिन्न सहचर क्या श्राभिन्न ही है ?
- ६५-इमिम शरीरए सिटिसिरासयं नामिष्यभवाणं उद्गामिणीणं सिरं छव-गयाणं जा ७ रसहरणिक्रोति बुश्चद्द । जासि णं निरुवधाएणं चक्ख्सीय-धाण जिहावलं भवद्द । ---तन्तु० वै०
- ६६ माण्वेत्ति वा ( अनादित्वात् पुराण इत्यर्थः ) स्रांतरप्पातिवा ( अन्तर-मध्यरूप आतमा, न शरीर रूपः ) — भग० २०।२
- ६७--जम्हारां कसियो पडिपुरणे, लोगागासपरसतुल्ले जीवेत्ति वत्तव्यं सिया ।... ६८--प्रिञ्च न्या० ७-२
- हर--ण एवं भूतं वा भरं वा भविस्सइ वा, जं जीवा श्रजीवा भविस्संति श्रजीवा वा जीवा भविस्संति। --स्था० १०
- ७०-जन्नं जीवा उद्दरता उद्दरता तत्वेव तत्वेव मुज्जो मुज्जो प्रवायंति एवं रागा लोगहिति प्रथमता। स्था० १०

७१-सएण विष्यमाएण पुढो वयं पशुन्वइ । - ऋाचा० शशह

७२-कस्मियाए संगियाए। -- भग० २।५

७३-स्था॰ ६-६८६

७४---दशबै० ८।३६

७५--गी० शरर

७६--गी० = २६ .....

७८-- स्याय स्० ३-१-११

७६--वाय स्० ३-१-१२

- प्रभाव स्त्रीरं देई तरपुष्यं इ दिया इमताश्रो । जुनदेहो बालादिव स जस्स देहो स देहिति । —विश्मा०
- "The soul always weaves her garment a-new—
  "The soul has a natural strength which will hold out and be borne many times—PLATO.
- to every one who hears of it (rebirth) for the frist time Sochonpenhouer.
- ८३—काल के सबसे सूहम भाग को ऋर्थात् जिसके दो टुकड़े न हो सकें, उसे 'समय' कहा जाता है।
- ८४-भग० श७
- प्य-जीवेगां भंते सराष्ट्रोण सकम्मे, सबले, सवीरिष्ट, सपुरिसकार परिकम्मे, आयमावेगां जीवभावं सबदंसेतीति वत्तव्वं सिया। इंता, गोयमा! जीवेगां जाव-सबदंसेतीति वत्तव्वं सिया। —भग०२।१०
- स्व ण भंते ! जोए किं पवहे श्रामीयमा ! वीरियणवहे । से ण भंते ! वीरिए किं पवहे श गोयमा ! सरीरणवहे से ण भंते ! सरीरे किं पवहे श गोयमा ! जीवप्पवहे !

----भग०-१-३

- ८७--जीवा णं मंते । कि सवीरिया, ऋबीरिया १ गोयमा । सवीरिया वि, ऋबीरियावि-- भग० १--
- स्य-कह यां भंते ! जीवा गुरुयत्तं इव्वं आगच्छन्ति ! गोयमा ! पाणाइवाएयां सुसावाएणं, ऋदिएयादायोणं, मेहुगोणं, परिमाहेणं कोह-माया-माया-लोभ-पेज-दोस-कलह-ऋभक्षाण, पेसुरणं-ऋरतिरति परपरिवाय-माया-मोस-मिच्छादंसणसल्लेणं, एवं खलु गोयमा ! जीवागस्यतं इव्वं आगच्छन्ति । --भग० १।६
- न्ध-कहणं भंते । जीवा लहुयत्तं हव्यं स्नागच्छन्ति । गोयमा । पानाइ वायवेरमखेणं, जाव मिच्छादंसण सञ्जविरमखेणं ।
- ६० --गंगेया । कम्मोदएपं, कम्मगुक्यसाए, कम्मयादिवसाए, कम्मगुक्यंग्रारि -

यत्ताप, असुमाणं कम्माणं उदएणं असुमाणं कम्माणं विवागेणं असुमाणं कम्माणं, फलविवागेणं, सेयं नेरइया नेरइएसु उववज्जति। मग॰ १।३२

- ६१—गंगेया ! कम्मोदएणं, कम्मोवसमेणं, कम्माविगतीए, कम्मविसोहीए, कम्मविसुद्धीए, सुभाणं कम्माणं, उदएणं, सुभाणं कम्माणं विवागेणं सुभाणं कम्माणं फलविवागेणं सयं असुरकुमारा असुरकुमारताए उववज्जंति ! —भग० ६।३२
- E३--(क) जीवेण भंते । जे भविए नेरइएसु उवविजत्तए से णं किं साउए संकमइ !

गोयमा ! साउए संकमइ, नो निराष्ट्र संकमइ ।
से णं भंते ! आउए किंह कड़े, किंह समाइएए !
गोयमा ! पुरिमे भवेकडे, पुरिमे भवे समाइएए, एवं जाव वेमाणियाएं दंडश्रो ! .... — भग०५-३

(ख) (!) जीव स्वप्रयोग से ही दूसरे जन्म में उत्पन्न होते हैं:— त यां मंते! जीवा कि आयण्ययोगेयां उववज्जंति, परण्ययोगेणं उववज्जंति?

गोयमा । श्रायपयोगेशं उननज्जति, नो परप्ययोगेणं उनज्जति ।

(!!) से यं भंते ! नेरइया नेरइएसु खबवज्जंति, असयं नेरइया नेरइएसु खबवज्जंति ! गंगेया ! सयं नेरइया नेरइएसु खबवज्जंति, नो असयं नेरइया नेरइएसु खबवज्जंति — भग० ६-३२



## ः बीसः

१---प्रका॰ पद २३

**ゟ**── ス| ス| まゆぎ

३--- औप वारिक मनुष्य--- मनुष्य के अशु चि-स्थानों में पैदा होने वाले सूहम जीव सम्मूर्जनक होते हैं।

A-talle Alklápa

५--- स्त्रिया श्रोजसा समायोगो वातवसैन तत् स्थिरी-मचन सञ्चणः स्त्र्योजः समायोगस्तिस्मन् सति विम्व तत्र गर्माशये प्रकायते ।

—स्या० वृ० ४।४।३७७

६-स्था० प्रारा४१६

माठ श्रम

८--मग० श्र

६-मग० राप्र

१०--भग० वृ० राष्

११--मग० राप

१२-- मग० १।७

१३-भग० ११७

१४---भग० १।७

१५-भग० १।७

१६-गर्भ उपपात श्रीर सम्मूर्जनज

१७ सुहुमा श्राणागेज्का चक्खु फासं न ते यंति -प्रशाण पद-१

१८-(क) ताणि पुण ऋसंखञ्जािषा समु दितािषा चक्खु विसय मागछिन्त । दशवै० चूर्णि-४

(ख) इक्कस्स दुण्ह तिएइ व संखिजाण १०८ वि न पासिन सक्ता । दीसंति सरीराइ पुढठविजियासं असंखारौ । आचा० नि० ८२

- १६—(क) एकेन्द्रियाणामपि श्वयोपरामोपयोगरूप मावेन्द्रियपंचक सम्मवात्
  .....मजा० वृ० पत्र-१
  - (स) एकेन्द्रियाणां तावच्छोत्रादिद्रव्येन्द्रिया भावेऽपि भावेन्द्रिय शानं किञ्चिद् दश्यते एव । वनस्पत्यादिषु स्पष्टतिक्वकोपसम्भात् ।

--वि॰ भा॰ वृ॰ गाया-१०३

- २०- जं किर बजलाईगां, दीसइ सेसिंदिकोवलं भोति।
  तेणित्थतदावरणः वक्लकोवसम संभवो तेसि॥
  ततो न भावेन्द्रियाणि लौकिकव्यवहारपथावतीर्थोकेन्द्रियादि व्यपदेश
  निवन्धनम्, किन्तु द्रव्येन्द्रियाणि .....प्रका० वृ० पद-१
- २१- पंचिविक्री विवज्लो नरोव्य सञ्जातसयोबलंभाक्रो। तद्द वि न मन्नद पंचिविक्री त्ति विक्रिंदिया भावात्॥

---प्रशा० बृ० पद-१

२२— ऋत्यागंतरचारि, नियतं चित्तं तिकालिशयंतु ।
ऋत्येय पहुपण्णे, विणियोगं इंदियं लह्हं ॥
ऋर्थान्तरचारी सर्वार्थग्राही, नियत, त्रैकालिक और संप्रधारणात्मक ज्ञान
मन है। वर्तमान, प्रतिनियत ऋर्थग्राही ज्ञान इन्द्रिय है।

२३---नं० ४१ २४---मग० १।१

#### ः इकीसः

१—(क) जीवार्ण मति ! कि वड्डंति, हावैति, श्रेविता ? गोवमा ! जीवा थो वड्डंति, थी हावंति श्रविद्ध्या

(ख) जीवारों मति ! कि सीवस्रया, सावस्रयां, सीवस्रय-सावस्रयां, निरतस्य-निरंबस्या ।

गोयमा ! जीवासो सोवस्या, नी सावस्या, नी होवस्यं सावस्या। निरुवस्य-निरुवस्या। —मग॰ ५-८।

२--स्था॰ १०।७०४

३—परमास पोग्गले सं मंते ! कालश्री केवच्चिरं हीइ ? गोवमा ! जहण्येसं एवं समर्व, उक्कोतेसं, श्रसंसेक्जंकालं, एवं जाव श्रसंदर्णसिश्री —मग• ५,७

४-- जैन वी = =1२७

५--जैन॰ दी॰ ४।१३, १५

६-मा• ७८ -प्रशः पद ८

७—दशबै॰ ४,५,६,५,८

"Response in the living and non-living"

६-सुहमा सब्ब लोगम्मि, लोग देसेय वायरा --उत्त • ३६-७८

१०—एक्कस्स उ जं गहणं, बहूणसाहारखाम तं चेव। जं बहूनायां गहयां, समासन्त्रो तं पि एयस्स।।

---प्रज्ञा • पद-१

११—(क) साहारणमाहारी, साहारणमाणुयास गहर्स च। साहारस जीवाणं, साहारण लक्खणं ए यं…

( क्ष ) समयं बच्छुंताचा, समयं तेर्ति सरीर निब्नती । समयं ऋगणुगाहण, समयं उस्सानं निस्सासं · · · — प्रशाण पद १

१२—सोगागास पएसे, निगोयजी व ठवेहिएककेकं। एवं मनिका माना, इवंति लोया ऋगंतास्रो · · · — प्रशा • पद १

११—(क) जह सगल संरितवार्ग, सिरोसिशस्साणविद्व्या वही । वस्त्रेय सरीरार्ग, वह होति सरीर संयाया""

(ख) जहवा तिल पप्पडिया, बहूहिं तिलेहिं संहता संति ।

पत्तेय सरीरायां, तह होति सरीर संघाया ।—प्रजा॰ प॰ १
१४—लोगागास पएसे, परित्त जीवं ठवेहिं एक्केलं ।

एवं मविज्जमाणा, हवन्ति लोया ऋसंक्लेज्जा ॥ -- प्रशा० पद १

- १५ संहनन का ऋषं है ऋस्थि रचना। ऋस्थि-रचना छह प्रकार की होती है, ऋतः संहनन के छह भेद हैं ब्रुक्क्श्रुषभनाराच, ऋषभनाराच, नाराच ऋषंनाराच, कीलक ऋौर सेवार्त।
- १६ संस्थान का ऋर्य है ऋाकृति-रचना। यों तो जितने प्राणी उतनी ही श्राकृतियां हैं लेकिन उनके वर्गोंकरण से छह ही प्रकार होते हैं। यथा—समचतुरस्र, न्यग्रोध परिमण्डल, सादि, वामन, कुन्ज ऋौर हुएडक।
- १७—नया० (सितम्बर १९५३) विज्ञान श्रौर कम्युनिजम—जे० प्रो० सी० डी० डालिंगटन

१-- कहिएां भंते ! सम्मृच्छिम मणुस्सा सम्मुच्छन्ति ?

काल करेंति " ---प्रज्ञा० पद १

- गोयमा ! गब्म वक्कंतियमणुस्साण चेव उच्चारेसु वा, पासवग्रोसुवा, खेलेसुवा सिंघाग्रेसुवा, वन्तेसु वा, पिचेसु वा, पूएसु वा, सुक्केसु वा, सुक्केसु वा, सुक्केपु वा, सुक्केपु वा, सुक्केपु वा, सुक्केपु वा, सुक्केपु वा, स्वयक्लेवरेसु वा इत्यीपूरीससंजीएसु वा, नगरनिद्धमग्रोसु वा, सब्वेसुचेव श्रसुइएसु ठाग्रेसु एत्यग्रं सम्मूच्छिममग्रास्सा सम्मुच्छन्ति, श्रंगुलस्स श्रसंखिष्ण मागमिची एश्रोगाइषाए श्रसन्नी-मच्छदिडी श्रन्नाग्री सब्वाही पष्णचीहिं श्रपजनगा श्रंतोसहनास्या चेव
- १६— 'टरपन' जाति के पशु जगत् के प्राचीनतम पशुक्रों में से हैं। पाषासायुगीन गुफाओं में उनके कितने ही चित्र आज भी उपलब्ध हैं—कद में
  नाटा—िंगना, भूरे बाल, पैर पर धारियां और चूहे सा मुंह। यह पशु
  वड़ा ताकतवर तथा भयानक होता था। अपनी अंगशी अवस्था में तो
  अवस्यर इनके मुण्ड चरते-चरते यूरोप के एक छोर से दूसरे छोर तक
  पहुँच जाते थे। अठारहवीं सदी तक तो इस जाति के पशुक्रों का पता

च जता है, किन्तु उसके बाद यह पूरी जाति ही जैसे हमेशा के लिए विरोहित ही हो गई।

सन् १६२८ में पुरातत्व का शोध-छात्र (Research Scholar) हिंज हैक जब खोह-युगीन मानव के मित्ति-चित्र देखकर वाषिस लौटा तो उसके मनमें यह प्रश्न उठा कि क्या हम वर्तमान घोड़े की नश्ल को विकास के उल्टे कम पर बदलते हुए 'टरपन' की जाति में परिवर्तित नहीं कर सकते। प्रश्न क्या था, मानो एक चुनौती थी। उसने तुरन्त ही 'टरपन' जाति के पशुश्रों के श्रस्थिपंजर तथा गुफा चित्रों का गहन श्रध्ययन प्रारम्भ कर दिया। कई वर्ण तक वह इधर-उधर 'टरपन' सम्बन्धी सही जानकारी प्राप्त करने के लिए ही मारा-मारा फिरता रहा। श्राखिर पन्द्रह वर्ष के कठोर परिश्रम के व्याद उसने यह पता लगा लिया कि 'टरपन एशिया के जंगली घोड़ों श्रीर श्राहसलेंड के पालत् घोड़ों के बहुत निकट का जन्तु रहा होगा। श्रतः उसने इन्हीं के संकमण द्वारा नई नश्ल पैदा करना शुरू किया। उसे श्रपने प्रयोग में सफतता भी मिली। इस परीचण की पांचवीं पीटी का पश्च बिल्कुल प्रागैतिहासिक थुग के 'टरपन' के समान था श्रीर इस नई नश्ल के १७ जानवर उसने श्रमी तक पैदा कर लिए हैं। —नव० जन १६५३

२०-स्था० ४-४।३७७

२१---भग० १।७

## ः बाईसः

- १--कम्मश्रोणं मंते जीवे नो अकम्मश्रो विभक्तिमावं परिणमई। कम्मन्त्रोगं जन्त्रे णां श्रकम्मन्त्री विभक्तिभावं परिषमई॥ -भग० १२।५.
- २-कर्मजं लोकवै चित्रयं चेतना मानसं च तत् -- ग्रमि० चि० ३---जो तुत्लमाहणांण फले विसेसो सा सो विणा हेउं कज्जतणस्रो गोयमा। घडोव्व हेऊय सो कम्म -वि० मा०
- ४--- स्नात्मनः सदमत्प्रवृत्त्या ऽ।कृष्टास्तप्रायोग्यपुर्गलाः कर्म । -- जै० दी० ४।१
- ५-ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफत्तस्य दर्शनात् न्याय स्० ४।१ ६ - अन्तःकरणधर्मत्वं धर्मादीनाम् । - पांख्य, स्त्र० ४।२५
- ७--जस्हा कम्मस्म फलं, विसयं फासेहिं भुंजदे णिययं। जीवेण सुहं दुक्खं, तम्हा कम्माणि मुत्ताणि ... -पञ्चा० १४१
- मुत्तो कासदि मुत्तं, मुत्तो मुत्तेण बंध मणुहवदि। जीवो मुत्ति विरहिदो, गाहदि तेतेदिं उगगहदि ... -पंञ्चा० १४२
- ६-- जीवपरिपाप हेउं कम्मत्ता पोग्गला परिखर्मति। पोग्गल कम्म निमित्तं जीवो वि तहेव परिषमइ॥
  - ---प्र० हु० प्र० ४५५

- १०-ह्विं पि काये --भग० १३-७, जीवस्स सरूविस्स -- भग० १७-२ . बण्ण रस पंच गन्धा, दो फासा ऋष्टणिच्छ्रया जीवे। षो संति स्ममुत्ति तदो, ववहारा मुत्ति वंधादो -- द्रव्य० सं० गा० ७
- ११--स्वी जीवा चेव श्रस्ती जीवा चेव --स्था० २
- १२-कर्म बन्ध के हेतु
- (१) श्रानावरमीय-(१) श्रान प्रत्यनीकता, (२) श्रान-निह्नव, (३) श्रानान्तराव,

```
(Y) ज्ञान-प्रद्वेष, (प्) ज्ञानाशातना, (६) ज्ञान-
विसंवादन-योग।
```

- (२) दर्शनावरणीय—(१) दर्शन-प्रत्यनीकता, (२) दर्शन-निह्नव, (३) दर्शनान्तराय, (४) दर्शन-प्रद्वेष, (५) दर्शनाशातना, (६) दर्शन-विसंवादन-योग।
- (३)क-सात-वेदनीय--(१) ऋदुःख, (२) ऋशोक, (३) ऋभूरण, (४) ऋटिप्पण, (५) ऋपिष्टण, (६) ऋपरितापन।
- (ख) ऋसात-वेदनीय—(१) दुःख, (२) शोक, (३) ऋरण, (४) टिप्पण, (५) पिट्टन, (६) परितापन।
- (४) मोहनीय—(१) तीव कीघ, (२) तीव मान, (३) तीव माया, (४) तीव लोभ, (५) तीव दर्शनमोहनीय, (६) तीव चारित्रमोहनीय।
- (५) आयुष्य—(क) नारकीय—महा आरम्भ, महा परिग्रह, मांसाहार, पंचेन्द्रिय-वध।
  - (ख) तियेच—(१) माया, (२) बञ्चना (३) ऋसत्य बचन, (४) कूट तील, कूट माप
  - (ग) मनुष्य---१ प्रकृति-भद्रता (२) प्रकृति-विनीतता
  - (३) सानुकोशता (४) अमत्सरता
  - (घ) देव—(१) सराग संयम, (२) संयमासंयम, (३) वाल-तप (४) श्रकाम निर्जरा।
- (६) नाम-शुम—(१) काय-ऋजुता, (२) भाव-ऋजुता, (३) भावा ऋजुता, (४) ऋविसंवादन-योग।
- अशुभ- (१) काय-श्रम्भजुता, (२) भाव-श्रम्भुता, (३) भाषा अभ्रभुजुता, (४) विश्वंवादन-योग।
- (७) गोत्र-उच्च—(१) जाति-स्रमद, (२) कुल-स्रमद, (३) बल-स्रमद, (४) रूप-स्रमद, (५) तप-स्रमद, (६) भृत-स्रमद, (७) लाभ-स्रमद, (५) ऐश्वर्य-स्रमद। नीच—(१) जाति-मद, (२) कुल-मद, (३) बल-मद,

- ( ४ ) रूप-मद, ( ५ ) तप-मद, ( ६ ) श्रुत-मद, ( ७ ) लाम मद, ( ८ ) ऐश्वर्य-मद,
- ( ८ ) अन्तराय ( १ ) शानान्तराय, ( २ ) लामान्तराय, ( ३ ) मीगान्तराय, ( ४ ) विर्यान्तराय, ( ५ ) वीर्यान्तराय। —मग ८१९

१३--भग० शशहर

१४-स्था० ४।१।२५१

१५---प्रजा० २३।१।२६०

१६--भग० १८।३

१७—सम० ४, स्था० ४।४।३६२, ४।२।२६६

१८--बन्धनम्-निर्मापणम् -स्था० ८।५६६

१६--प्रज्ञा० प० २३

२०-स्था० राप्तारव्य

- २१--शरीर-संघातन-नाम कर्म के उदय से शरीर के पुद्गल सन्निहित, एक जित या व्यवस्थित होते हैं श्रीर शरीर-बन्धन-नाम कर्म के उदय से वे परस्पर बंध जाते हैं।
- २२--संहनन का अर्थ है अस्थि-रचना विशेष --प्र॰वृ० २३
- २३ जीव की सहज गित सम श्रेगी में होती है। जीव का उत्पत्ति-स्थान सम श्रेगी में हो तो 'श्रानुपूर्वी नाम कर्म' का उदय नहीं होता। इसका उदय जन्म-स्थान विश्लेगी में स्थित हो तभी होता है - वह गित में ही होता है। इसकी प्रेरणा से सम श्रेगी से गित करने वाला जीव अपने विश्लेगी-स्थित जन्म-स्थान में पहुँच जाता है।
- २४--- 'आतप-नाम-कर्म' का उदय सूर्य-मंडल के एकेन्द्रिय जीवों के ही होता है। इन जीवों के शरीर शीत हैं। केवल उनमें से निकलने वाली ताप-रिश्मयां ही उष्ण होती हैं।

श्रानिकायिक जीवों के श्रारीर से जो उच्च-प्रकाश फैलता है, वह आतप-नाम कर्म के उदय से नहीं किन्तु उच्च-स्पर्श नाम-कर्म तथा लोहित वर्श नाम कर्म के उदय से फैलता है।

- २५ लिबबारी सुनि के बैकिय शरीर ग्रीर देवता के उत्तर बैकिय-शरीर में से, चांद, नचन और वारा मंडल से तथा रक्त ग्रीर श्रीपिधयों व लकड़ियों से निकलने वाला शीत-प्रकाश उद्योत होता है।
- २६ यहाँ गति का अर्थ है चलना। आकाश के बिना कहीं भी गति नहीं हो सकती। फिर भी गति-नाम-कर्म, जो नरक आदि पर्याय-परिणति का हेतु है, से भिन्न करने के लिए "विहायस्" शब्द का प्रयोग किया है।
- २७ मूल्म शरीर चच्चु द्वारा देखे नहीं जा सकते। ये किसी को रोक नहीं सकते श्रीर न किसीसे एकते भी हैं। इन पर प्रहार नहीं किया जा सकता। सूल्म शरीर पांच स्थावर काय के ही होता है। ये जीव समूचे लोक में व्यास होते हैं।
- २८—नादर शरीर एक-एक चत्तु-ग्रहीत नहीं होते ! इनका समुदाय चत्तु-ग्राह्म हो जाता है । सूहम शरीरों का समुदाय भी चत्तु-ग्राह्म नहीं होता ।
- २६ शिर लगाने से प्रसन्नता होती है, पैर लगाने से रीष आता है। इसका आधार यह हो सकता है।
- ३०-(क) भग० ८।९
  - (ख) मणवयकाय जीया जीवपएसाण फंदण-विसेसा। मोहोदएणाखुत्ता विजुदा विय स्थासवा होति॥

--स्वा० का० दद

३१-( क ) जीवेण कयस्स · · · - प्रज्ञा० २३।१।२६२

( ख ) समिय दुक्खे दुक्खी दुक्खाण मेवं स्नावट्टं स्रणुपरियहरू---

-श्राचा० शहाश्वप

३२-भग० ह।

३३--भग० ६

३४-- बुःखनिमित्तवाद् दुःखं कर्म, तद्वान् जीवी दुःखी

---भग० हु० ७।१।६६

३६--सग० ६।३

३७--प्रशा० २३१११८६

३८- पुरणं बंधिह जीवी मंद कसाएहिं परिणदी संती। तम्हा मंद कसाया हेऊ पुण्णस्स ण हि बांख्या-स्वा० का० ४१२

३६--पुरुषा० २१२-२२१

४०--- श्रीदारिक वर्गणा, वैकिय वर्गणा, श्राहारक वर्गणा, तैजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, माषा वर्गणा, श्वासोच्छवास वर्गणा, मनो वर्गणा।

४१--जैन० दी० ४।१

४२-कम्मवेयणा गो कम्मनिज्जरा-भग० ७।३

¥3----₹3| १| २१२

४४--- न्याप्रह

**Y4--- १1१1१२** 

४६--भग० ७।१०

४७-कर्म-निपेको नाम कर्म-दलिकस्य अनुभवनार्थं रचनाविशेषः

--- भग० वृ० ६।३।२३६

४८-- बाधा - कर्मण उदयः, न बाधा श्रवाधा-कर्मणो बन्धस्योदयस्य चान्तरम् -- भग० प० ६।३।२३६

४६—द्विषिधा स्थिति ...... दिलकिनिषेकः । — प्रशा० वृ० २३ १।२६४ ५० — ऋपतिक्विए — ऋगक्रीशादिकारणनिरपेद्यः केवलं क्रोधवेदनीयोदयात् यो भवति सोऽप्रतिष्ठितः —स्था० ४।१।२४६

प्र--(क) स्था० ४।२।२४E

(ल) म्राभोगणिव्यत्तिए -स्था॰ ४।१।२४६

प्र-स्था० ४।१।२६६

म्ह—स्था० ४।१।२४६

**५४—प्रशा० २३।श२६३** 

५५-अदेशाः कर्मपुद्गलाः जीव प्रदेशेष्वीतप्रोताः तद्पं कर्म प्रदेशकर्म ।

-- अंश० ई० शिश्रिक

५६ — अनुमागः तेषामेव कर्मप्रदेशानां संवेद्यमानताविषयः रसः तद्रूपं कर्म अनुमाग-कर्म। — भग० वृ० १।४।४०

५७-- जाणियव्यं ण जाणाति; जाणिउ कामे खयाखाति; जाणिता विष याखाति; उच्छन्न नाणी या वि भवति--प्रशा० २३।१।२१२ ५८---भग० ७।१०

५६— दब्बं, खेतं, कालो, भवीय भावी य हैयवी पंच हेतु। समासेगुसदक्षी जायइ सब्बाण पमाईणी।

----पं० सं०

६०-- प्रज्ञा० पृ० २३

६१— जीव खोटा खोटा कर्त्तव्य करे, जब पुद्गल लागे ताम ।
ते उदय स्त्रायां दुःख उपजे, ते स्त्राप कमाया काम ॥
पाप उदय थी दुःख हुवे, जब कोई मत करज्यो रोष ।
किया जिसा फल भोगवे, पुद्गलनों सूं दोष—न० प०

६२—पर० प्र० वृ०—२।५३ पृ०—१६४ ६३—पुरुषा २।५३ पृ० १६४

६५ जो पर दक्विम्म सुद्दं असुदं रागेण कुर्याद जिद भाव।
सो मग चंस्ति भट्टो पर चिरम चरौ हबदि जीवो॥
श्रासबदि जेण पुण्यां पावं वा अप्पणो भावेण।
सो तेण पर चस्ति हबदि ति जिणा परूवंति॥
जो सञ्च संग मुक्कोडऽणण्णयणं श्राप्पाणं सहावेण।
जाणदि पस्सदि णियदं सो सम्र चरियं चरि जीवो॥
जस्स हि दवे सुमतं पर दञ्चिम्म विजादे रागो।
सो ण विजाणादि समयं सम्मस्स सञ्चागम धरो वि॥

पंचा० १६४-१६५-१६६,१७५

६६— पुरुषोण होई विहवी, विहवेणमञ्जी, मध्य महमोही।

महमोहेण य पार्व ता पुरुष अन्ह मा होऊ ॥ २।६०

इदं पूर्वोक्तं पुष्यं मेदामेदरकत्रयाराधनारहितेन हष्टभूतानुभूतमोगा-

कोचारूपनिदानवन्थपरिवामसहितेन जीवेन यदुपार्जितं पूर्वभवे तदेवं मदमहंकारं जनपति, बुद्धिविनाशस्य करोति न च पुनः समक्त्वादि गुण सहितम्। —पर० प्र० वृ० २।६० ए० २०१-२०२

६७---प्र० वृ० शहर

६=-पर० प्र• वृ० शह०

६६--पर० प्र० वृ० ५७-५८

७०-- उत्तः २६।१०

७१— वरयुसहाको धम्मी, धम्मी, जो सी समोरितिख्रिदिद्हो।
मोहकोहिवहीखो, परिणामी ऋष्यणो धम्मी—कुन्दकुन्दाचार्य
७२—पुद्गलकर्म शुभंयत्, तत् पुण्यमिति जिनशासने दृष्टम्

-- प्र० र० प्र० गाया०।२१६

७३-अृतचारित्राख्यात्मके कर्मचयकारते जीवस्यात्मपरिणामे - प्र॰ द॰ २-५
७४-कर्म च पुद्गलपरिणामः, पुद्गलाञ्चाजीवा इति । - स्था॰ द॰ ६
७५-धर्मः शृतचारित्रलक्ष्यः पुण्यं तत्फलभूतं शुभकर्म । - भग० १-७
७६ - संतारोद्धरणस्यभावः - प्र॰ द॰ १-६
७७ - सीविष्णयं पि जिमलं, बंधदि कालायसं पि जाह पुरिसं ।

बंधित एवं जीवं, सुहमसुहं वा कदं कम्म।—समय०१४६ ७८--यदशुम (पुद्गलकर्म) मथ तत् पापिमिति भवति सर्वज्ञिनिर्दिष्टम्।

- प्र० र० प्र० २१६

७६—धर्माधमी पुण्यपापलस्त्रको । —आसा० दृ० ४ ८०—निरवद्य करगीस्यूं पुण्य नीपजे, सावद्य स्यूँ लागे पाप। —न० प० ८१—पुण्यपापकर्मीपादानानुपादानयोरध्यवसायामुरोधित्वात्।

-- प्रशाव्ह्य प्र २२

८२-योगः शुद्धः पुण्यास्त्रवस्तु पापस्य तद्विपर्यासः

--स्० वृ० २-५-१७, तत्वा० ६-३

शुद्धा योगा रे यदपि यतात्मनां सवन्ते शुमकर्माणि। कांचननिगडांस्तान्यपि जानीयात्, इतनिव्तिशर्माणि॥

--शा० सुर स्नाभवमावना

दर्—मग० दर, तत्वा० ६, न० प०

८४ - सुह-म्रसुहजुत्ता, पुरुखं पापं हवंति खलु जीवा । - द्रव्य० सं० ३५

प्प-पुराणाइं स्रकुव्वमाश्यो-पुण्यानि पुण्यहेतुभूतानि शुभानुष्ठानानि स्रकुर्वाणः। — उत्त० वृ० १३।२१

एवं पुरुषपयं सोच्चा-पुरयहेतुत्वात् पुरुषं तत् पद्यते गम्यतेऽथींऽनेनेति पदं स्थानं पुरुषपदम् । --- उत्त॰ सृ॰ १८/३४

पशोरिवायुर्विफलं नरस्य ।
तत्रापि धर्मे प्रवरं वदन्ति, न तं विना यद् भवतोऽर्थकामौ । —स्॰ मु॰

प्राज्यं राज्यं सुभगदियतानन्दनानन्दनानां, रम्यं रूपं सरस कविता चातृरी सुस्वरत्वम् । नीरोगत्वं गुणपरिचयः सज्जनत्वं सुबुद्धिः,

किन्तु बूगः फलपरिणति धर्मकल्पदुमस्य ।। -शा० सु० धर्म-भावना

८८ — अध्यंबाहुर्विरोम्येष, न च कश्चिच्छ्रृणोति माम्, धर्मादर्शयन काम्यन स धर्मः कि न मेल्यते। —या० य

धर्मादर्थश्च कामश्च, स धर्मः किं न सेव्यते। —पा० यो० २-१३ ८६ — उतिमूले तद्विपाको जाखायुर्मीगाः।

ते ऋहितपरितापफलाः पुरवापुरवहेतुत्वात् -पा० यो० २-१४

१०--यत्र प्रतिक्रमणमेव विषप्रणीतं, तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् । तत् किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोऽधः, किं नोध्वंमूर्ध्वमधिरोहति, निष्प्रमादः॥
--समय० ३० मोज्ञाधिकार

६१-पुण्य तणी बांह्यां कियां, लागैछै एकान्त पाप। -- न० प० ५२

६२-नो इह लोग्गट्ठयाए तव महिडिण्जा,

नो परलोगट्ठयाए तब महिट्ठज्जा।
नो कित्तीवरणसद्दिसलोगट्टयाए तब महिडिज्जा,
नन्नत्थनिज्जरह्रयाए तब महिडिज्जा, —दश्बै० ६-४

६३—मोचार्थी न प्रवर्तते तत्र काम्यनिषिद्धयोः ...... काम्यानि स्वर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, निषिद्धानि-नरकाद्य-निष्टसाधनानि ब्राह्मणहनतादीनि । —दे० सा० ५० ४

€x---- द्वर २१-२४

६५--वत्त० १०।१५

६६-बुद्धियुक्तो बहातीह उमे सुकृततुष्कृते। -गी० २-५०

१७—श्रास्त्रको भवहेतुः स्यात्, सम्बरो मोस्तकारणम्।इतीयमाईती दृष्टिरम्यदस्याः प्रपञ्चनम्।

—वी० स्तो० १६-६

६८- ग्रासनो बन्धो वा बन्धद्वारा पाते च पुरवपापे,

मुख्यानि तत्त्वानि संसारकारणानि । —स्था० वृ० ६ स्था०

६६--जिण पुण्य तणी वांछा करी, तिला वांच्छ्यां काम ने भोग।

संसार वधै काम भोग स्यूं, पामै जन्म-मरण ने सोग ॥ --न० प० ६०

१००—ग्रन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उमे नानार्थे पुरुषं सिनीतः। तयोः श्रेय ऋाददानस्य साधुर्मवति हीयतेऽर्थाच उ प्रेयो वृणीते॥

---कठ० छप० १-२-१

१०१---भग० शशस्य

१०२---भग० शहाइप

१०३- " ४।१। २५०

१०४-स्था० ४।४।३१२

१०५-स्था० ४।२।२१६

१०६---भग० ५।५

१०७—भेद का अर्थ है — उद्वर्तना करण के द्वारा मन्दरस का तीव रस होना और अपवर्तना करण द्वारा तीव रस का मन्दरस होना।

१०८---भग० ७।३

१०६---जैन० दी० ५।१३

११०--जैन० दी० प्राश्प

१११--जैन० दी० प्र|१६-३८

११२--जैन० दी० ५।१४

११३—कम्मं चिर्णात सवसा, तस्यु दयम्मि उ परवसा होन्ति । स्वस्तं दुस्हद्द सवसो, विगलस परवसो तत्ती ॥

--वि० भा० १-३

११४ · · · कत्थिव विलम्भो जीवो, कत्थिव कम्माइ हुंति विलमाइ । जीवस्स य कमस्स य, पुच्च विरुद्धाइ मैराइ ॥

--ग० बा॰ २-२५

११५--कृतस्याऽविषक्वस्य नाशः--श्रदत्तफलस्य कस्यचित् पापकर्मणः प्रायंश्चित्तादिना नाश इत्येका गतिरित्यर्थः। --पा० यो० २ सूत्र १३

११६--२।१२

११७-स्था० ४।१।२३५

११८ - तुलना - द्वे शरीरस्य प्रकती-व्यक्ता च श्रव्यक्ता च । तत्र श्रव्यक्ताचाः कर्म-लमाल्यातायाः प्रकृतेरूपमोगात् प्रच्नयः । प्रचीरो च कर्मणि विद्यमानानि भृतानि न शरीरमुत्पादयन्ति - इति लपपन्नोऽपवर्गः ।

-- न्याय वा० शश्इन

११६-प्रज्ञा० (लेश्या पद )

१२०—तत्र द्विविधा विशुद्धलेश्या—'उत्रसमखइय' ति स्त्रत्वादुपशमञ्चयजा,
केषां पुनरुपशमञ्चयौ १ यतां जायत इयमित्याह—कषायाणाम्,
ग्रयमर्थः—कषायोपशमजा कषायज्ञयजा च, एकान्तविशुद्धि
चाश्रित्यैवमभिधानम्, श्रन्यथा हि ज्ञायोपशमिक्यपि शुक्कातेजःपद्मे
च विशुद्धलेश्ये संभवत एवेति । — उत्तर्व वृरु ३४ अप्र

१२१-- प्रज्ञा० १७-४

१२२--- उत्त० ३४-५६,५७

१२३-कर्माऽशुक्काकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्। -पा० को॰ ४ स्० ७

१२४-सां कौ० पृष्ठ २००

१२५---श्वेताश्व छप० ४-५

१२६---श्रनु० १७०

१२७---श्रुनु० १७०

१२८--श्रुनु० १७१

१२६-- अनु० १७२

१३०---अनु० १७३

#### ः तेइसः

- १—वर्णाकृत्यादि भेदानां, देहेस्मिन्न च दर्शनात्। श्राह्मणादिषु श्रुद्धार्थे गर्भाधान् प्रवर्तनात्। नास्ति जाति कृतो भेदो, मनुष्याणां गवाश्ववत्। श्राकृतिग्रहणात्तस्मात्, श्रान्यया परिकल्पते। — उत्त० पु०
- २—एका मगुस्स जाई, रज्जुपतीह दो क्या उसमे । तिरुखेव तिष्य विद्याए, सावगा धम्मम्मि चत्तारि —श्राचा॰ १६
- ३---श्राचा० नि॰ २०-२७
- ४—कियाविशेषाद् व्यवहारमात्राद्, दयाभिरज्ञाकृषिशिल्पमेदात्। शिष्टाश्च वर्णाश्चतुरो वदन्ति, न चान्यया वर्ण्चतुष्टयं स्यात्॥

-व च २५-११

५—स्वरीभ्यां धारयन् शस्त्रं, चित्रयानस्जत् प्रसः।

श्वतत्राणे नियुक्ता हि, चित्रयाः शस्त्रपाण्यः॥ २४३

उद्ययां दर्शयन् यात्रामसाचीद् विणजः प्रमुः॥

जलस्थलादियात्रामिः, तद्वृत्तिर्वातया यतः॥ २४४

न्यग्वृत्तिनियतान् शहान्, पद्भ्यामेवास्जत् सुधीः।

वर्णोत्तमेषु शुभूषा, तद्वृत्तिर्ने कथा स्मृता॥ २४५

मुखतोऽध्यायन् शास्त्रं, भरतः सद्द्यति द्विजाम्।

अधीत्यध्यापने दानं प्रतीच्छे, ज्यादि तत्कियाः॥ २४६

---महा० पु० पर्व १६

६ — कारवीपि मता द्वेषा, स्पृश्यास्पृश्यविकल्पतः। तत्राऽस्पृश्याः प्रजाः वाह्माः, स्पृश्याः स्युःकत् कारयः॥

---महा० पु० पर्व० १६-१८३

७—(क) स्वदेशोऽनच्चरमलेच्छान्, प्रजाबाद्या विधायिनः । कुलशुद्धिप्रदानाद्यैः, स्वसात् कुर्योदुपक्रमैः ॥

- MIO 30 AS-605

(स) कुतश्चित् कारगात् यस्य, कुलं सम्प्रासद्गणम्। सौपि राजादि-सम्मत्या, शोधयेत्स्यं ययाकुलम्॥

---आ० पु० ४०-१६⊏

---(क) ম০ ক০ মা**০** ४-५ ए० ४८२ ( জ ) ন্যা০ **ছ**০ ব০ ৩६७

६-गोत्रं नाम तथाविधैकपुरुषप्रभवः -वंशः

१०-उच्चा गोया वेगे णीया गोया वेगे -सू० २।१-६

११-गोत्तकम्मे दुविहे पण्णते-तं जहा- उच्चागोए चेव गीया गोथे चेव।

-स्या०२४

१२-संताणकमेणागय, जीवामरणस्स गोदमिति सण्णा। उच्चं णीचं चुरखं, उच्चं नीचं हवे गोदम्॥

——गो० जी० कर्म १३

१३—गूयते शब्द्यते उच्चावचैः शब्दैर्यत् तत् गोत्रम्, उच्च नीच कुलोयत्ति लच्चः पर्याय विशेषः, तद्विपाक देशं कर्मापि गोत्रम्, कारते कार्यो-पचारात्, यद्वा कर्मणोऽपादानंवियद्यया गूयते शब्द्यते उच्चावचैः शब्दैरात्मा यस्मात् कर्मण उदयात् तत् गोत्रम् — प्रज्ञा० दृ० २३ पूज्योऽपूज्योऽयमित्यादि व्यपदेश्यरूपां गां वाचं त्रायते इति गोत्रम् ।

—स्वा० दृ० २-४

१४—उच्चैगॉत्रं पूज्यत्वनिबन्धनम्, इतरद्—विपरीतम्।

-स्था० वृ० २, स्था० ४ उ०

उच्चम् प्रभूतधनापेत्तया प्रधानम् । श्रवचम् - तुच्छ्रधनापेत्तया श्रप्रधानम् । - दश्वै० दी० धु-२-२५

१५-- धमुयागं चरे भिक्खु कुलं उच्चावयं संया । -- दशवै० ५।२।२७

१६—जाला विशिष्टो जातिविशिष्टः, तद्भावो जातिविशिष्टता इत्यादिकम्।
वेदयते पुद्गलं बाह्यद्रव्यादिलस्वणम्। तथाहि द्रव्यसम्बन्धाद् राजादिविशिष्टपुरुषसम्परिप्रहाद् वा नीचजातिकुलोत्पन्नोऽपि जात्यादिसम्पन्न
इव जनस्य मान्य उपजायते। —प्रज्ञा० वृ० पद २३

१क जाना व १-६, प्र० सा० दार १५१

१८—जातिर्मात्की, कुलं पैत्कम् —व्यव् पृक्ष ए० १ आई कुले विभासा—गातिकुले विभाषा—विविधं सावयं कार्यम्— तक्वेवम् — जातिर्वाशणाविका, कुलसुमादि अथवा मातुससुत्या व्यासिः, पितृससुत्यं कुलम् । — पि० नि० ४६ ८

१६--- उत्त० वृ० ३-२

२०--स्० ६-१३

२१--स्था० ४-२

२२-स्था० ४-२

२३---स० शहार-इ

२४--- उत्त० १२।१४

२५-वंमचेरेण बंभणो -- उत्त० २५-३२

२६--उत्त० रप्रा२०,२६

२७--- उत्त० २५।३३

२८--उत्त० ३।२-५

२६-(क) स्० १-१३-१५, (ख) दशवै० १०

३०—से असइ उच्चागोए; असइ जियागोए को ही खे को अहरिते को खीहए; इह संखाए को गोयावाई को माणावाई के सिवा एगे गिल्के; तम्हा पण्डिए को हिर से; को कुल्के; भूएहिं जाख पडिलेह सायं

--ब्राचा० शरा३

३१--- एकस्मिन् वा जन्मिन नानाभूतावस्था ज्ञच्वावचाः कर्मवशतोऽनुभवति --- स्त्राचा० वृ० १-२-३-७८

३२--स्० १-१३-5-६

३३---स्० १-१३-१०-११

३४--स्० १-१३-१६

३५--सच्छीलान्वितो हि कुलीन इत्युच्यते न सुकुलोत्पत्तिमात्रेण ।

—स्० वृ० शश्री७

१६ - स० शश्रा७

३७-स० शशास

६८--जातिः मातुकः पत्तः तथा कार्याः--क्रपाया निर्वेषाः-जात्यार्याः ।

--- tale of elate

३६ - कुलं पैतृकः पद्मः - स्था० वृ० ६।४६७ Yo---- tallo olats ४१-स्था० हाशाश्र ४२-स्या० ४|३|२२० ४३---(क) भग० २ (ख) दशवै॰ ५।२ ४४-- उत्त० १४ ४५-स्था० ना श्रप्रह७ ४६--ब्रह्मणो मुखान्निर्गता ब्राह्मणाः, बाहुभ्यां चुत्रियाः, ऊरुभ्यां बैश्याः, पर्भ्यां श्रद्धाः, श्रन्त्ये भवा श्रन्त्यजाः । —ऋग्० १०।६०।१२ ४७--कम्मुणा वंभयो होइ, खतिस्रो होइ कम्मुणा। वहसी कम्मुणा होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा ॥ उत्तर ३३—२५ न जबा वसली होति, न जबा होति बाह्मणी। कम्मुना वसलो होइ, कम्मुना होति ब्राह्मणो ॥ सु॰ नि॰-( स्त्राधिक-भारद्वाज सूत्र १३) ४८-तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्। -महा० मा० ४६-- श्रव्यमिचारिणा सादृश्येन एकीकृतोऽर्थात्मा जातिः। ५०-मनुष्यजातिरेकैव, जातिनामोदयोद्भवा। वृत्तिभेदाद्धि तद्भेदाः, चातुर्विध्यमिहाश्नुते ॥ — आ० पु० ३<sup>८</sup> ५१- लच्च यस्य यक्नोके, स तेन परिकीरयंते। सेवकः सेवया युक्तः, कर्षकः कर्षणाचया॥ धानुष्को धनुषो योगाद्, धार्मिको धर्मसेवनात्। च्चित्रयः चततस्त्राखाद्, ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यतः ॥ -पद्म० पु॰ ६।२०६-२१०

५२-स्त्रीशद्रौ नाधीयाताम् । ५३-न जातिमात्रती धर्मो, लभ्यते देहधारिमिः । सत्यशौचतपःशील-ध्यानस्वाध्यायवर्णितैः ॥ ध्यमो नियमः शीलं, तपो दानं दमो दवा । विकन्ते वास्विका यस्यां, सा जातिर्महती सताम् ॥—धर्म० प्रक० १७ परि० सम्यग्दर्शनसम्यन्नमपि मातक्वदेहजम् ।

देवा देवं विदुर्मस्म गृदाङ्गारान्तरौजसम् ॥ —रकः भाः श्लोः २८ ५४—देह विमेहयं जो कुषद जीवहं मेउ विचित्तु ।

सो म नि लक्ष्यपु मुणइ तहं, वंसणु पाणुचरितु—पर० प्र० १०२ ५५—अतस्थमपि चाण्डालं, तं देना ब्राह्मग्रं नितुः। पद्म० पु० ११-२०३ ५६—उत्त० १२-३७। ५७—प्रश्न०—२ ब्राह्मन द्वार

# ः चौषीसः

१---भग० शृह

२-- आकाशमयोऽलोकः -- जैम० दी० १।१०

३-- पट्द्रव्यात्मको लोकः-जैन० दी० १|८

Y--- किमियं मंते ! लोएति पबुचित ?

गोयमा ! पंचित्थकाया-श्रेसण् श्रेवेतिश्रे लोश्रेति पवुश्वति ।

---भगं० १३-४

५--जीवा चेव अजीवाय, अप्रेत लोगे वियाहिए -- उत्त० ३६।२

६—दुविहे आगासे पन्नतं —लोवागासेय, त्रलोवागासेय — भग० २.१०

७—स्था० श्राहर

— एक राजू असंख्य योजन का होता है।

६ - जैन • श्रक्टूबर १९३४ - लेखक भोफेसर घासीलालजी

१०-खेतत्रो लोए सन्नाते-भग० २।१

११-गुणक्रो गमण गुर्गे-भग० २।१

१२ - खेत्रश्रो लोगपमाण मेते-भग० २।१

१३-- श्रहोलोए खेतलोए, तिरियलोए खेतलोए, उद्भुलोए खेतलोए।

-- भग० ११।१०

१४--भग० ११/६

१५—चर्च ब्बिहे लोए पन्नते, तंजहा—दञ्बलोए, खेत्त लोए, काल लोए, माव-सोए—मग॰ ११।९०

१६ - दब्ब क्रोगां क्रेगे-दब्बेती लोगे सम्रन्ते ..... भग० २।१

१७-लेतको लोए सम्रन्ते-भग० २।१

१८— एक देवता मेर पर्वत की चूलिका पर खड़ा है— एक लाख योजन की कैंचाई में खड़ा है, नीचे चारों दिशाओं में चार दिक् कुमारिकाओं हाथ में बलिपिण्ड लेकर वहिंमुखी रहकर उस बलिपिण्ड को एक खाय फ़ेक्दी हैं। उस समय वह देवता दौड़ता है। चारों बलिपिण्डों

को जमीन पर गिरने से पहले हाथ में ले लेता है। इस गति का नाम 'शीव गति' है।

१६—कासतो लोए कर्णते, माधतो लोए क्रगंते—भग०२-१ २०—भग०—१|६

- २१—(क) ऋगकाश स्वप्रतिष्ठ है। तनुवात (सुहम बायु), धनवात (मोटी वायु), धनोदिध और पृथ्वी इनमें क्रमशः आधार-आधेय सम्बन्ध है। सुहम जीव ऋगकाश के आश्रय में भी रहते हैं। यहाँ कुछ स्थूल जीवों की ऋपेच्चा उन्हें पृथ्वी के ऋगिश्रत कहा गया है। ऋजीव शरीर जीव के ऋगिश्रत रहता है। उसका निर्माण जीव के द्वारा होता है और वह जीव से लगा हुआ रहता है। संतारी जीवों का ऋगधार कर्म है। कर्म मुक्त जीव संतार में नहीं रहते। ऋजीव, मन, माषा ऋगदि के पुद्गल, जीव द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जीव कर्म के ऋधीन हैं। इसलिए वे कर्म उपहीत हैं। ......मग० शह
  - (ख) गागीं ने याजनत्क्य से पूछा—"याजनत्क्य ! यह निश्व जल में क्रोत-प्रोत है, परन्तु जल किसमें क्रोत-प्रोत है १"

बायु में गार्गी १

वायु किसमें स्रोत-प्रोत है !

अन्तरिक्ष में, अन्तरिक्ष गन्धर्व-लोक में, गन्धर्व-लोक आदिख-लोक में, आदित्य-लोक चन्द्र-लोक में, चन्द्र-लोक नक्षत्र-लोक में, नक्षत्र-लोक देव-लोक में, देव-लोक इन्द्र-लोक में, इन्द्र-लोक प्रजापति-लोक में और प्रजापति-लोक ब्रह्म-लोक में औत-प्रोत है।

महा-लोक किसमें क्रोत-प्रोत है याज्ञवल्क्य ! यह ऋति प्रश्न है गार्गी ! त् यह प्रश्न मत कर अन्यया तेरा सिर कट कर गिर पढ़ेगा !

बृह० उप० शृंदार

२२ - असित सत् प्रतिष्ठितम् - वित भूतं प्रतिष्ठितम् । भूतं इ भव्य आहितं, भव्यं भूते प्रतिष्ठितम् ।

( अथर्व ० १७।१।२।६ )

(क) ..... असत्, अमाव, शह्य में निरस्त समस्त्रीपविकताम-क्रव रहित

अग्रत्यस्त अद्य में ही सत्भाव या प्रत्यस्त माया का प्रपंच प्रतिष्ठित है।
इसी सत् अर्थात् प्रत्यस्त माया के प्रपंच में सारी स्टिट (भव्य ) के
स्पादान-भूत पृथिव्यादि पंच महाभूत निहित हैं, इसी से स्तवन्न होते
हैं। वे ही पाँचों महाभूत समस्त कार्यों में विश्वमान रहते हैं। समस्त
स्टिट सन्हीं महाभूतों में—पीपल के बीज में पीपल के बुख की तरह
वर्तमान रहती है।

- (ख) "तद् द्वाभ्यामेन प्रत्यवैद रूपेण चैव नाम्मा च"—शत० १।१।२।३ बद्ध तीनों लोकों से ऋतीत है। उसने सोचा किस प्रकार मैं इन लोगों में पैट्रैं। तब वह नाम और रूप से इन लोगों में पैठा।
- २३—स्वभाववाद, आकस्मिकवाद, सदच्छावाद, आहेतुवाद, कम-विकासवाद ्र प्लुतसंचारवाद, आदि-आदि।
- २४— "नासदासीन्नोसदासीसदानीं नासीद्वजो नो न्योमा परो यत्।"

  "को श्रद्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत श्राजाता कुत इयं विस्पिटः ॥
  श्रवांग् देव श्रस्य विसर्जनेनाथा को वेद मत श्रावभूव।" -६

  "इयं विस्पिट्यंत श्रावभूव यदि वा दधे यदि वा न।
  यो श्रस्याध्यद्धः परमे व्यामन्त्सो श्रांग वेद यदि वा न वेद"—७

  (श्र्यं० १०।१२६ नासदीय सुक्त)

एस समय प्रलय दशा में असत् भी नहीं था। सत् भी नहीं था। पृथ्वी भी नहीं थी। आकाश भी नहीं था। आकाश में विद्यमान सातों भुवन भी नहीं थे।

प्रकृत तस्त्र को कौन जानता है ! कौन उसका वर्णन करता है ! यह स्रष्टि किस उपादान कारण से हुई ! किस निमित कारण से ये निविध स्रष्टियाँ हुई ! देवता लोग इन स्रष्टियों के अनस्तर उत्पन्न हुए हैं । कहाँ से स्रष्टि हुई यह कौन जानता है !

ये नाना साध्ययाँ कहाँ से हुई, किसने साध्ययाँ की और किसने नहीं की ये सब बेही जाने, जो इनके स्वामी परमधाम में रहते हैं। हो सकता है वे भी यह सब न जानते हों।

२५-विशेष जानकारी के लिए देखिए:- भाचा॰ नि०४२, स्था॰ शर

वशिष्यते। --पा० यो०

वर्षमानकभंगे च रुचकः क्रियते यदा।
तदापूर्वार्थिनः शोकः प्राप्तिश्चाप्युत्तरार्थिनः ॥ १ ॥
हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं, तस्माद्वस्तु श्रयात्मकम्।
नोत्पादस्थितिभंगानामभावे स्यान्मतित्रयम्॥ २ ॥
न नाशेन विना शोको, नोत्पादेन विना सुखम्।
स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं, तेन सामान्यनित्यसा॥ ३ ॥

-मी० श्लो० बा० प्रस्ट ६१६

श्राविर्मावितरोभाव-धर्मकेष्वनुयायि यत्। तद्धर्मी तत्र च ज्ञानं, प्राग्धर्मग्रहणाद् भवेत्॥ — शास्त्र० दी० ३०—WHAT IS EATHER?

I am quite sure that you have heard of ETHER before now, but please do not confuse it with the liquid Ether used by surgeons, to render a patient unconscious for an operation. If you should ask me just what the Ether is, that is, the ether that conveys electromangnetic-waves. I would answer that. I can not accurately describe it. Nither can anyone else. The best that anyone could do would be to say that Ether is an invisible body and that through it electormagnetic-waves can be propagated.

But let us see from a practical standpoint the

nature of the thing called "ETHER". We are all quite familiar with the existence of solids, liquids and gases. Now, suppose that inside a glass-vassel there are no solids, liquid or gases; that all of these things have been removed including the air as well.

If I were to ask you to describe the condition that now exists within the glass-vassel, you would promptly reply that nothing exists within it, that a "Vaccum" has been created. But I shall have to correct you, and explain that within this vessel there does exist 'ETHER' nothing else.

So, we may say that Ether is a 'something that is not a solid, nor liquid, nor gaseous nor anything else which can be observed by us physically. Therefore, we say that an absolute "Vaccum" or a void does not exist any where, for we know that an absolute vaccum can not be created for Ether can not be removed.

Well, you might say, if we don't know what Ether is, how do we know it exists?

We get our knowledge of Ether from experiments; by observing results and deducing facts. For example, if within the glass-vessel, mentioned above, we place a bell and cause it to ring, no sound of anykind reaches our ears, Therefore, we deduce that in the absence of air, sound does not exist and thus, that sound must be due to vibration in the air.

Now let us place a radio transmitter inside the enclosure that is void of air. We find that radiosignal's are sent out exactly the same as when the transmitter was exposed to the air. So we are right in deducing that eletromagnetic-waves, or Radio waves, do not depend upon air for their propagation-

that they are propagated through or by means of 'Something' which remained inside the glass enclosure after the air had been exhausted. This 'something' has been named "ETHER".

We believe that Ether exists throughout all space of the universe, in the most remote region of the stars, and at the same time within the earth; and in the seemingly impossible small space which exists between the atoms of all matter. That is to say, Ether is everywhere; and that electromagnetic wave can be propagated everywhere.

(Hollywood R. and T.) Instruction Lesson No. 2

३१---भग० १३।४।४८१

३२-एने धम्मे-एकः प्रदेशार्थतया ऋसंख्यातप्रदेशात्मकत्वेऽपि द्रव्यार्थतया तस्यैकत्वात् । —स्था॰ १

३३--लीयमेत्ते, लीयपमाखे --भग० २-१०

३४---धर्माधर्मविभुत्वात्, सर्वत्र च जीवपुद्गलविचारात् । नालोकः कश्चित् स्या, न्न च सम्मतमेतदर्थाणाम् ॥ १ ॥ तस्माद् धर्माधर्मों, श्रवगादौ व्याप्य लोकसं सर्वम् । एवं हि परिचित्रन्नः, सिद्ध्यति लोकस्तद् विभुत्वात् ॥ २ ॥

—সন্তাত ৰূত ঘৰ ৭

३५--लोकालोकव्यवस्थानुयपत्ते --प्र० बृ० प०

३६ —यो यो व्युत्पत्तिमच्छुद्भपदाभिष्ययः, स स सविपत्तः। यथा घटोऽघट विपत्तकः। यश्च लोकस्य विपत्तः सोऽलोकः। —न्यायाः

३७ - लोक्यन्ते जीवादयोऽस्मिन्निति लोकः, लोकः - धर्माधर्मास्तिकाय व्यवच्छिन्ने, अरीपद्रव्याधारे, वैशाखस्थानकरिन्यस्तकरयुग्मपुरुषोपलिस्ति आकाशखण्डे। - आ० वृ० १-२-१

३८—श्रलोकाञ्चल मावादीर्भावैः पञ्चभिरुष्कितम् ॥
श्रलेवैव विशेषेव लोकाञ्चात् प्रथतीरितम ॥—लो० प्र० २२८

१६ - तम्हा धम्माधम्मा, लोगपरिन्छेयकारिको कुता। इयरहागासे तुल्ले, लोगालोगेति को मैक्सी॥ --त्याय०

४०-स्या० १३/४

४१--भग० १३/४

४२--प्रयोगविस्तवाकर्म, तदमावस्थितिस्टथा।

लोकानुमाववृत्तान्तः, किं धर्माधर्मयोः फलम् ॥ --नि॰ द्वा॰ २४

४३--वै० स्० शरा१०

४४-स्था० शहादश

४५-उत्त० २८/६

४६--भग० १३।४

४७--विश्यते-व्यपदिश्यते पूर्वादितया वस्तवनयेति दिक् ...स्था० वृ० ३।३

४८--श्राचा० नि० ४२।४४

४६—श्राचा॰ नि॰ ४७।४८

५०--ब्राचा० नि० ५१

५१--किमयं भंते ! कालोति पव्युखर् ! गोयमा ! जीवा चेव अजीवा चेव !

५२ -- कह्यां मंते दव्या परणता १ गीयमा । छदव्या पण्णता तंजहा-धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए, जीवत्थिकाए, पुगासत्थिकाए, अद्यासमए ......भग०

भ्र-समयाति का, आविश्याति का, जीवाति का, अजीवाति का प्रवृत्ति।

५४ - लोगागास पदेसे, एक्केक्के जे ठिया हु एक्केक्का । रयणायां रासी इव, ते कासाणु ऋसंस दञ्जाणि ॥

---द्रव्य सं० २२, गो० जी० ५८६, सर्वा० सि० ५।३६ ५५---जन्यानां जनकः कालो जगतामाभयो मतः

-- वा० का० ४५, वै० द० शशह--१०

**५६—गा० यो० माध्य—५२ सा० की० ३३** 

५७-तत्वा०-५।२२

ध्--परायरत्वविहेतः श्वाविः स्वादुगावितः--न्याः काः ४६

**५६-वै० स्**० शशह

६० -- मानव की कहानी पृष्ठ १२२५ का संचेप

६१ — अयंतु विशेषः समयविशिष्टवृत्ति-प्रचयः शेष द्रव्याणामुध्यं-प्रचयः, समय-प्रचय एव कालस्योध्यंप्रचयः —प्रव० वृ० १४१

६२-स्था० ४।१

६३-मग० १श११

६४—गल्योपम—संख्या से ऊपर का काल—श्रसंख्यात काल, खपमा काल— एक चार कोश का लम्या-चौड़ा श्रीर गहरा कुन्ना है, उसमें नवजात यौगलिक शिशु के केशों को जो मनुष्य के केश के २४०१ हिस्से जितने सूद्रम हैं, श्रसंख्य खंड कर खाम-खाम करके भरा जाए, प्रति सौ वर्ष के श्रम्तर से एक-एक केश-खण्ड निकालते-निकालते जितने काल में वह कुश्रा खाली हो, उतने काल को एक पह्य कहते हैं—

६५-जीवेशं भंते ! पोगगली, पोगगले १ जीवे पोगगलीवि, पोगगलेवि ।

--- भग० दाश्वा३६१

- ६६ अचित्त-महास्कन्ध केवली समृद्घात के पांचवें समय में आतमा से खुटे हुए जो पुद्गल समृचे लोक में व्याप्त होते हैं, जनको अचित्त-महास्कन्ध कहते हैं—
- ६७—दुविहा पुगाला पन्नता, तंत्रहा—परमाणुपुगाला, नो परमासा पुगाला चेव। —स्था० २

इप--पृ० १२६

६६-स्था० ४, भग० ५।७

७०-परमाशु दुविहे पन्नते, तंजहा-सुहुमेय ववहारियेय | - श्रनु श्रमाखद्वार

७१—श्रणंताणं सुहुमपरमाग्रुपोमालाणं समुदयसमिति समागयेणं ववहारिष्ट् परमाणुपोमाले निपक्तजंति । —श्रनु० प्रमाणद्वार

७२-भग० २५।३

७३-परमाणु हि अप्रदेशो गीयते -द्रव्यरूपतथा सांशो भवतीति, न त काल-भावाभ्यामिष 'श्रप्य रासो द्व्वद्वाए' इति वचनात्, तदः कालमावाभ्या सप्रदेशत्वेऽपि व करिचदोषः। -प्रश्रा पद ५ ७४--- चहुविहे पोनगलपरियामे पन्नते, तंबहा--वन्न परियामे, गन्यपरियामे, रसपरियामे, फासपरियामे। --रथा० ४

७५--अग० ५।७

७६-- मग० १८/८

७७-दोहि ठायो हि पोमाला साहर्न्नात, संबवा पोमाला साहर्न्नात, परेण वा पोमाला साहर्न्नात, एवं भिजनीत, परिसडीत, परिवडीत विदंसीत। —स्या० २

७८—मग० ५।७

७१---प्रज्ञा॰ २८

८०-भग० १२।४

८१--भग० १४/४

८२-भग० १४।४

**८३—उत्त**० ३६।१०

८४--भग० तीट

टर्स-मग्र० सीट

८६—मग० प्राट

८७-मग० प्रा

टट-भग० टा१

न्ध-भग० ना १

६०-मग० १६।

६१--भग० ५।७

हर-मग० सा७

हरू--मग० साज

EY-मग० २|१,

६५--वस० इ० २८ गा० १२

६६--पश्चीम परिषया, मीसा परिस्था, बीसा परिषया । ---स्था» ३

. इंक्-स्थाव २०

हह-प्रशा० प० ११,

१००-- प्रशा० प० ११

१०१ - तप्यां तीसेमेघोघरसिर्श्वंगंभीरमहुरयरसद् जोयण परिमंडलाए सुमोताए घटाए तिक्खुतो उल्लालिश्राए समाणीए सोहम्मे कप्पे ऋषोहिं सगूयोहिं सगूयोहिं सत्तिवमाणावाससयसहस्सेहिं ऋष्याहं सगूणाहं बत्तीसं घएटा सयसहस्साहं जमगसमगं कणकणारावं कोउं पयत्ताहं पि हुत्था।

---जम्बुप्र०५ अ

१०२-प्रशा० ११

१०३---प्रशा० ११

१०४-तत्वा॰ रा० भा३४

१०५-तत्त्वा० रा॰ ५।३५

१०६--तत्त्वा० रा० प्राइप्

१०७--जघन्येतर-ऋजघन्य ऋर्थात् दो ऋंशवाला । दूसरा परमासा भी दो ऋंशवाला होता है तब वह सम जघन्येतर तीन ऋंश वाला एकाधिक जघन्येतर ऋादि होता है।

१०८-तत्वा॰ रा० ५।३६

१०६-तत्त्वा० रा० प्रा३६

११०—प्रज्ञा० प० १५,

१११--रिमः छाया पुर्गलसंहतिः।

१९२—भासा उ दिवा द्वाया, श्रभासुरगतानिसित कालामा।
साचेव मासुर गया, सदेहवन्ना मुखेयब्बा ॥ १॥
जे श्रादरिसं तत्तो, देहावयवा हवंति संकंता।
तेसि तथ्यऽवलंब्ठी, पगासयोगा न इयरेसि॥ २॥

—प्रशा० वृ० यद १५

११२-अनामेकाम् —सा॰ की॰ १

११४—सोऽनन्तसमयः। — तत्त्वाः ५/४०

११५-- धर्म सहस्र सागासं, दस्तं एक्केक्डमाहियं । सर्वाताधिक सम्बद्धिः काले क्लेक्टमाहियं ।

19६ - हि॰ मा॰ शंक १ होस १

१९७--हिं मा शंक १

११८--हि॰ मा॰ श्रंक १ चित्र १

- 198 यूनानी विद्वान् युक्लीड रेखागणित (दिशागिवात) का प्रसिद्ध आचार्य दुआ है। युक्लीडीव-रेखागणित का आधार यह है कि विश्व का और-छोर नहीं है, वह अनन्त से अनन्त तक भैला हुआ है।
- १२०—-भ्रनेकान्त वर्ष १ किरण ५ पृ० ३०८ "जैन भूगोलवाद"—-ले० श्री बाबू घासीरामजी जैन S. S- C प्रोफेसर "मौतिक शास्त्र"
- १२१—'म्राज०-वर्ष २, संख्या ११ मार्च १६४७। 'फिलिपाइन और उसके वासी—से॰ R. वेंकटरामन
- 'वैनगनुई कारखाने के स्वामी मि० वाई द्वारा न्यूजीलैंड में बनाई गई
  'वैनगनुई कारखाने के स्वामी मि० वाई द्वारा न्यूजीलैंड में बनाई गई
  १२ इसी दूरबीन द्वारा मैसर्च टाऊनलेंड स्नीर हार्ट ने हाल ही में हवेरा
  में दो चन्द्रमास्नों को देखा। जहाँ तक मालूम हुस्ना यह पहला ही
  समय है जब न्यूजीशैंड में दो चन्द्रमा दिखाई दिए।
- १२३—पृथ्वी के गोलाकार होने के संबंध में यह दक्षील अक्सर दी जाती है कि
  कोई आदमी पृथ्वी के किसी भी विन्तु से रवाना हो और सीधा
  चलता जाए तो वह पृथ्वी की भी परिक्रमा करता हुआ फिर उसी स्थान
  'विन्दु' पर पहुँच जाएगा। परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पृथ्वी
  का घरातल नारंगी की तरह गोल अर्थात् मृत्ताकार है। इससे सिर्फ
  इतना ही साबित होता है कि यह चिपटी न होकर वर्तुलाकार है।
  अगर पृथ्वी को लौकी की शक्त का मान से तो भी यह सम्भव है कि
  एक निश्चित विन्तु से बाआ आरम्म करके सीधा चलता हुआ व्यक्ति
  फिर निश्चित बिन्तु पर ही लौट आए।
- -- विश्व० मा०-- वेखक भी रमाकान्त-- पृष्ठ १६० १२४--कुछ विद्वानों की गवेषका तथा खोज के परिकाम स्वरूप पृथ्वी का एक नवीन ही जाकार माना गया है जो न पूर्वतया गोल है और न

अण्डाकार । इस आकार को 'प्रथिव्याकार' कहें तो ठीक है, क्योंकि उसका अपना निराला ही आकार है । इस आकार की कल्पना इस कारण की गई है कि पृथ्वी का कोई भी अखारा—यहाँ तक कि विशवत् रेखा भी-पूर्ण वृत्त नहीं है ।

रेर्थ- क्या भूगोल है ! The Sunday News of India 2nd May 1954.

( विश्व-लेखक ०--रामनारायण B. A. ए० ३५)

१२६—(क) सु० च०

(ख) अनेक लोगों का मत है कि पृथ्वी गोल है। इसकी पार्श्ववर्ती गोलाई में एक अगेर भारत स्थित है। इसके ठीक विपरीत अमेरिका है अतः उनके विचार से अमेरीका ही पाताल लोक है।

[ धर्म०-वर्ष ६ ऋंक ४६ दिसम्बर ४ १६५५

१२७-- 'जैन०' १ अक्टूबर १६३४

लेखकः-श्रीमान् प्रोफेसर वासीरामजी M. S. C.-A. P. S. लन्दन। १२५-ज्यो॰ रत्ना॰-भाग १ पृ॰ २२५-ले॰ देवकीनन्दन मिश्र।

- १२६--सृष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा परमाजुकों को संयुक्त करता है, उनके संयोग का आरम्भ होने पर ही सृष्टि होती है, इसल्लिए यह "आरम्भवाद" कहलाता है।
- १३० दंश्वरवादी संख्य और योगदर्शन के अनुसार स्थिट का कारण विशुणारिमका प्रकृति है। दंश्वर के द्वारा प्रकृति के जुन्ध किये जाने पर त्रिगुण का विकास होता है। उससे ही स्थिट होती है। अनीश्वर-वादी संख्य परियाम को प्रकृति का स्वभाव मानते हैं। परिणामवाद के दो रूप होते हैं—गुणपरिणामवाद और ब्रह्मपरिणामवाद । पहला संख्यवर्शन तथा माध्याचार्य का सिद्धान्त है। दूसरा सिद्धान्त रामा-मुजाचार्य का है, वे प्रकृति, जीव और दंश्वर-हन तीन तस्वों को स्वीकार करते हैं फिर भी हम सबको ब्रह्मस्य ही मानते हैं—ब्रह्म ही अंश विशेष में प्रकृति रूप से परिख्यत होता है और ब्रह्म जगत् वनता है।

१३१—(क) बौद्ध वर्शन में परिवर्तन की प्रक्रिया "प्रतीत्य समुत्पादवाद" है।
यह सही क्षर्य में कहेतुकवाद है। इसमें कारच से कार्य स्टपन्न नहीं
होता किन्द्र सन्तित प्रवाह में पदार्य स्टपन्न होते हैं।

(स) जैन हिंद के अनुसार दृश्य विश्व का परिवर्तन जीव और पुद्गक्ष के संयोग से होता है। परिवर्तन स्वामाविक और प्रायोगिक दोनी प्रकार का होता है। स्वामाविक परिवर्तन सुद्भ होता है, इसलिए हिंद्यगम्य नहीं होता। प्रायोगिक परिवर्तन स्थूल होता है, इसलिए वह हिंद्यगम्य होता है। यही सुष्टि या दृश्य जगत् है। वह जीव और पुद्गल की सांयोगिक अवस्थाओं के विना नहीं होता।

वैभाविक पर्याय की आधारभूत शक्ति दो प्रकार की होती है—आधि और समुचित । "घास में घी है"—यह औप शक्ति है। "दूध में घी है" -यह समुचित शक्ति है। औष शक्ति कार्य की नियाभक है—कारख के अनूरूप कार्य पैदा होगा, अन्यथा नहीं। समुचित शक्ति कार्य की उत्पादक है, कारख की समग्रता बनती है और कार्य उत्पन्न हो जाता है।

गुग्पपर्याययोः शक्तिर्मात्रमोघोद्भवादिमा।

श्रासन्नकार्ययोग्यत्वाच्छक्तिः समुचिता परा ॥

शायमाना तृषत्वेनाष्यशक्तिरनुमानतः।

किं च दुर्वादि भावेन प्रोक्ता लोकसुखप्रदा ॥

प्राक् पुद्गलपरावर्ते, धर्मशक्ति यंथीघजा ।

श्चन्त्यावरें तथा ख्याता शक्तिः समुचितांगिनाम् ॥

कार्यभेदाच्छक्ति भेदो, व्यवहारेख दश्यते ।

युक् निश्चय नयादेकमनेकैः कार्य कारयैः ॥

स्वस्वजात्यादि भूयस्यो गुण पर्यायन्यक्तयः।

द्रव्यानुः तः २ मध्याय, ६ से १०

१३२-देखो कार्यकारणवाद ।

## पाँचवां खण्ड

#### ः पश्चीसः

१-- उत्त ह।३६।

२--- श्राचा० शशे४।१२६।

३-- ब्राचा० शश्राश्ररह।

४---श्राचा० शश्राश्रीश्रह।

५-- ऋचा० शश्राश्ररर।

६--(क) सम्यक्-दर्शन आत्म-दर्शन। ( ख) सम्यग्-ज्ञान-आत्मज्ञान।

(ग) सम्यक् चरित्र-श्चात्म-रमण ।

७--खगमेत सुक्खा बहुकाल दुक्खा पगाम दुक्खा ऋणिगाम सुक्खा ॥

-- उत्त० १४।१३।

५-श्राचा० शश्राम्०।

६---ऋषि०।

१०-- उत्त० १०।१८-२०।

११-- उत्त० २६।१-३

१२- ऋतिहयं खु दुईण लब्भइ ..... स्० १।२।२।३०

१३ -- सो हु तवो कायव्वो, जेण मणोऽमंगलं न चिं तेइ।

जेण न इंदिय हाणी, जेण जोगा सा हायंति॥

तत्नह न देहपीड़ा, न यावि चित्र मंस सोणि मत्तं तु।

जह धम्मज्माण बुद्दी, तहा इसं होइ कायव्यं॥

-- पं व व प्रथम द्वार २१४-१५

१४-रागो य दोसो वि य कम्मबीयं - उत्त० ३२।७

१५-कम्मं च मोहप्य मबं बयंति -- उत्तर ३२।७

१६—ना दंसणिस्त नार्या, नारोपा विणा न हुँति चरकगुणा। ऋगुणिस्स नित्य मोक्सो, नित्य स्रमोक्सस्स निव्यार्या।

---वस० २८३३

१७—बु० व० पृ० २२
१८—स्याय० सू० ४।१-३-६
१६—सां० का० ४४
२०—स्याय० सू० ४।१।३-६
२१—सां० का० ६४।३
२२—सोग० द० २।१३
२३—तहियायां तु भावायां, सन्भावं चवएसयां।
भावेयां सहहंतस्स, सम्मतं तं वि याहियं॥ — उत्त० ८।१५

## : छन्दीस :

१--मग० धार०

२---भरा० ८।१०

**३---भग० =|१०** 

४--भग० ८।१०

५---मग० ८।१०

६--स्था० राशाधर

७--तिविहें सम्मे परकते, तंजहा--जाज सम्मे, दंसव सम्मे, चरित्र सम्मे

--स्था० श्राश्र

प्रमा दंसिण्स्स ना गां, नागेण विना न हुँति चरण गुणा। अगुणिस्स नत्थि मोक्सो, नत्थि अमोक्सस्स निव्वार्गा।

-- उत्त० २८।३०

ह—निन्दयं तत्त्वार्धभ्रद्धानं सम्यक्त्वमिति पर्यवसन्तम्। तत्र भ्रद्धानं च तथेति प्रत्ययः, स च मानसोऽभिलाषः । नचायमपर्यासकाद्यवस्थायामिष्यते, सम्यक्त्वं तु तस्यामपीष्टम्, षट्षष्टिसागरोपमरूपायाः सार्धपर्यवसित-कालरूपायाश्च तस्योत्कृष्टस्थिते प्रतिपादनादिति कथं नागमिवरोधः ! इत्यत्रोच्यते—तत्त्वार्थं भ्रद्धानं सम्यकत्वस्य कार्यम्, सम्यकत्वं तु मिथ्यात्व-ख्रयोपश्चमादिजन्यः शुभन्नासमपरिणामिवशेषः । श्राह च—'से श्र सम्मते पसत्य सम्मत मोहणीयकम्माणु वेश्वणोवसमक्ष्वयसपृत्ये पसमसंविगाई लिंगे सुद्दे श्राय परिणामे परण्यते ।" इदं च लच्चणममनस्केषु सिद्धादि-स्वपि व्यापकम् । इत्यं च सम्यक्त्वं मत्येव यथोक्तं भ्रद्धानं भवति । बयोक्ते भ्रद्धाने च सित सम्यक्त्वं मवतीति भ्रद्धानवतां सम्यकत्वस्या-वश्यम्मावित्वोपवर्शनाय कार्ये कारणोपचारं कृत्वा तत्त्वेषु विचिरित्यस्य सत्त्वार्यभद्धानिमस्त्रवंपर्यवसानं न दौषाय । तथा चोक्तम् जीवाइनवप्यत्ये कौ जावाइ तस्स होई सम्मतं । मानेण सहस्ते श्रायाणमासो वि सम्मतं ॥ १ ॥ समें सं०—२ श्रावकार र - नन्त्रववोधसामान्याद् ज्ञानसम्यक्त्वयोः कः प्रतित्रिशेषः १ उच्यते - रुचिः - सम्यक्त्वम्, रुचिकारणं तु ज्ञानम्। यथोक्तम् - नाणमवायधिईस्रो, दंसण पिट्टं जहोगाहेस्रास्रो। यह वत्तरुई सम्मं, रोइज्जइ जेख तं नाणं। - स्था ५ १

११-स्था० १

१२--स्था० २

१३-देखो कर्म प्रकरण।

۶۶--- ,, ,, ,,

₹¥--- ,, ,, ,,

१६-- मिथ्यात्व मोह या ऋविशुद्धपुंच का उदय होता है।

१७-सम्यकत्व-मोह या शुद्ध-पुंज का उदय होने पर।

१८—ह्यायोपशमिक सम्यग्-दर्शनं प्रतिपाति—जो श्रंशुद्ध-परमासु-पुञ्ज कः वेग वदने पर मिट भी सके—वैसा सम्यक्-भाव

१६ - श्रीपशमिक सम्यग्-दर्शन-श्रन्तर्मृहूर्त्त तक होने वाला सम्यग्-भाव

२०--चायिक सम्यग्-दर्शन-- ऋप्रतिपाति-- फिर कभी नहीं जाने वाला।

२१--देखिए--ग्राचार-मीमांसा

२२-- उत्त० २८। १६-२७

- २३—िमध्यात्व-मोह की देशोन (पत्य का श्रसंख्याततम भाग न्यून) एक कोड़ा:कोड़ सागर की स्थिति में से अन्तर-मुहूर्त में भोगे जा सकें, उतने परमाणुश्रों को नीचे खींच लेता है। इस प्रकार उन परमाणुश्रों के दो भाग हो जाते हैं—(१) श्रन्तर्-मुहूर्त-चैद्य श्रीर श्रन्तर्-मुहूर्त कम पत्य का असंख्याततम भाग न्यून एक कोड़ाकोड़ी-सागर देश।
- २४—(१) पहला चरण 'यथा प्रवृत्तिकरण' है। इसमें मिथ्यात्व-मन्धि के समीप गमन होता है। (२) दूसरा चरण 'अपूर्वकरण' है। इसमें मिथ्यात्व-मन्धि का भेद होता है और द्वायोगशमिक सम्यग्-दर्शन पाने जाला मिथ्यात्व-मोह के परमाग्रुओं का तीन रूपों में पुत्रीकरण करता है। (३) तीसरा चरण 'अविवृत्तिकरण' है। इसमें मिथ्यात्व-मोह के परमाग्रुओं का तीन रूपों में पुत्रीकरण करता है। (३) तीसरा चरण 'अविवृत्तिकरण' है। इसमें मिथ्यात्व-मोह के परमाग्रुओं का दो रूपों में पुत्रीकरण होता है। प्रथम पंत्र का शीन

खय और दूसरे पुंज का उदय-निरोध (अन्तर् मुहूर्त तक छदय में न का सके, वैसा विष्करमन) होता है। 'अतिहृत्तिकरण' के दो प्रधान कार्य हैं—(१) मिथ्यात्व परमाणुओं को दो रूपों में पुर्झक्रित कर उनमें अन्तर 'करना' और (२) पहले पुत्त के परमाणुओं 'को खपाना। यहाँ अनिवृत्तिकरण का काल समाप्त हो जाता है। इसके बाद 'अन्तरकरण' की मर्यादा—मिथ्यात्व-परमाणुओं के विपाक से खाली अन्तर्-मुहूर्त का जो काल है, वह औपशमिक सम्यग्-दर्शन है। इनमें पहला विशुद्ध, इसरा विशुद्धतर और तीसरा विशुद्धतम है। पहले में प्रन्थि-समीपममन, वृत्तरे में प्रन्थि-सेन और तीसरों में अन्तर करण होता है।

२५ — ह्यायोपशिषक सम्यग्-दर्शनी के निथ्यात्व और मिश्र पुत्त स्पर्णन्त रहते हैं, सम्यक्त्व पुत्त का वेदन रहता है। इस मकार द्विपुत्त के उपशम और तीसरे पुत्त के वेदन (वेदन द्वारा ह्यय) के संयोग से ह्यायोपश्चमिक दर्शन बनता है।

२६—तहिया गंतु भावागं, सञ्भावे उवएसगं। भावेगं सद्दहन्तस्स, सम्मतं तं वियाहियं। — उत्त॰ २८।१५

२७—श्रसंजमं परियासामि संजमं उवसंपज्जामि, श्रवंभं परियाणामि वंभं उवसंपज्जामि, श्रवंभं परियाणामि कपं उवसंपज्जामि, श्रवंभं परियासामि कपं उवसंपज्जामि, श्रवंभं परियासामि नाणं उवसंपज्जामि, श्रव्वदियं परियासामि किरियं उवसंपज्जामि, मिच्छतं परियासामि समत्तं उवसंपञ्जामि श्रवोहिं परियासामि वोहिं उवसंपज्जामि, श्रममा परियासामि, मन्तं उवसंपज्जामि। —श्रावं०

२८-तीर्थ प्रवर्तक वीतराग, राग-द्वेष-विजेता ।

२६--मुक्त परमातमा

३०-सर्वज्ञ-सर्व-दर्शन

३१--चत्तारि मंगलं · · केबली परणतं धम्मं सरणं पवज्जामि | · · · - ऋाव०

३२—श्चरिहंतो महदेवो । जावब्बीवं सुसाहुश्चो गुरुणो । जिणपण्यतं तत्तं, इय समत्तं मए गहियं । —श्चाव॰

३३--स्था० ३-१

ईऱ—स्या० **श**प्र

इस--वत्तक रताहर --रक्तक आक शहराहत

३६--(क) वस० २८।२८

( ख ) सम्यन्-दशीं दुर्गति नहीं पाता-देखिए --रत्न । आ । १।३२

३७--मग० ३०।१

३८--सम्बग्-दर्शनसम्पन्न-मपि मातंगदेहजम् ।

देवा देवं विदुर्भस्म-गुढाक्कारान्तरीजसम्॥ ---रक्ष० आ० २५

इह-स्था॰ हाशायन

४०-स्था० ६।६।४७८

४१---न चास्थिराणां भिन्नकालतयाऽन्योन्याऽसम्बद्धानाञ्च तेषां वास्यवाचक भावो युज्यते ---स्याणं मंण १६

४२—तुलना—बाह्य जगत् वास्तविक नहीं है, उसका श्रस्तित्व केवल हमारे मनके भीनर या किसी श्रलीकिक शक्ति के मन के भीतर है यह श्रादर्शवाद कहलाता है। श्रादर्शवाद के कई प्रकार हैं। परन्तु एक वात वे सभी कहते हैं, वह यह कि मूल वास्तिवकता मन है। वह चाहे मानल-मन हो या श्रपौरुपेय-मन श्रीर वस्तुतः यदि असमें वास्तविकता का कोई श्रंश है तो भी वह गौगा है। एंक्लस के शब्दों में माक्सं-वादियों की दृष्टि में—''भौतिकवादी विश्व-दृष्टिकोण प्रकृति को ठीक उसी रूप में देखता है, जिस रूप में वह सचमुच पायी जाती है।" वाह्यजगत् वास्तविक है। हमारे भीतर असकी चेतना है या नहीं—इस वात से असकी चेतना स्वतन्त्र है। उसकी गति श्रीर विकास हमारे या किसी श्रीर के मन द्वारा संचालित नहीं होते।

( माक्सेंबाद क्या है ! ५,६८,६६ ले॰ एनिल वर्म्स ) ४३--ये चारों तथ्य मनोविज्ञान की दृष्टि से अल्पन्त महत्त्वपूर्ण हैं। ४४--जढ़॰ ए॰ ६० ६४ ४५--मग॰ १।३

#### ः सत्ताइसः

१—झाणागिज्मो अत्थी, आणा ए चेव सो कहेयव्यो ।

विद्वांतिश्रं दिवंता, कहण्विहि, विराहणा इयरा ॥ — श्राव० ६।७१
२—जो हेजवाय पर्वकिम, हेज्झो, आगमे य आगमियो ।
सो ससमयपण्यवस्रो, सिद्धन्त विराहस्रो अन्तो ॥ — सन्म० ३।४५
३—ना दंसणिस्य नायां नायोण विणा न हुंति चरणगुया ।

श्रमुणिस्स नित्थ मोक्खो, नित्थ श्रमोक्खस्स निव्यायां ॥— एच० २८,३०

४—श्रत्ताण जो जाणित जोय लोगं, गइंच जो जाणइ णागइंच।
जो सासयं जाण श्रसासयं च, जातिं (च) मरणं च जणोरवायं ॥
श्रहो वि सत्ताण विउद्घणं च, जो श्रासवं जाणित संवरं च।
दुक्लं च जो जाणित निज्जरं च, सो मासिउमरिह इ किरियवायं॥

--स्० शाश्यारक,रश

५-वी० स्तो० १९६

६ — ऋविद्या बन्ध हेतुः, स्यात्, विद्या स्यात् मोश्वकारणम् ।

ममेति बध्यते जन्तुः न ममेति विमुच्यते ।।

७ — यथा चिकित्साशास्त्रं चतुर्व्यू हम् — रोगो, रोगहेतुः स्त्रारोग्यं, भेषज्यम् इति, एविमदमिष शास्त्रं चतुर्व्यू हम् तद्यथा संसार संसार हेतुः, मोस्तो, मोस्तोषाय इति । — ज्या० भा० २।१५

दुःखमेव सर्वे विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम्—यो० स्० २-१५-१६

६---दुःख त्रयाभिघाताजिकशासा तदपघातके हेती---सां० १---क

१०-- नव्वेपाणा ण इन्तव्वा-एसधम्मे, धुवे. शियए, सासाए-- श्राचा० १-४-१

११--शिवमयसम्बन्धमणंतमुक्खयमञ्जाबाहमपुरावित्ति, सिद्धि गई, नाम

वेयं ठाणं - णमोत्युणं - श्रीव॰

१२—जे निजिण्णो से सुद्दे, पावे कम्मे जेय कडे जेय कजह जेय कजिस्सइ-सब्बे से दुक्खे। — भग० ७।८

१३- ग्रमां च मूलं च विशिच धीरे-श्राचा० ३-२-१८३

१५ - सब्वे श्रक्तंत दुक्खाय-सु० १६

१६ — जम्म दुक्लं जरा दुक्लं, रोगणि मरणाणिय। श्रहो दुक्लो दु संसारो, जत्य कीसंति जंतुणो — उत्त० १९।१६

१७---श्राचा० वृ० १-१

१८--श्राचा० २-४-११०

१६— किं भया पाणा समणाउसो ! .....गोयमा !
 दुक्खभयापाणा समणा उसो । सेगां मंते ! दुक्खे केण कडे-जीवेगा कड़े,
 पमाएणं । सेगां मन्ते दुक्खे कहं वेइज्जीत ! श्राप्पमाएगां—स्था ३।२

२०-- जं दुक्खं इह पने इयं माणवाणी, तस्स दुक्खस्स कुसला परिष्ण मुदा हरंति- श्राचा० १-२-६

२१-इह कम्मं परिएणाय सव्वसी-न्त्रा० शशह

२२-जे मेहावी ऋणुग्याय खेयण्यो, जेय बंध पमुक्ख ण मन्नेसि ।

---श्राचा० १।२।६

२३—जस्सिमे सहा य रूवा य रसा य गंधा य फासा य श्रमिसमन्नागया भवंति से श्रायवं, नाणवं वेयवं, धम्मवं, वंभवं—श्राचा० १-३-१

२४—सर्वस्य पुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यशरीरमम्युपगमात्। जीव सहितासहितस्वं तु विशेषः। उत्तञ्ज-

सत्था सत्य इयात्रो, निज्जीन, सजीव रूबाश्चो-श्चाचा० वृ० १।१।३

२५ - अनन्तानामसुमतामेकसूदमनिगोदिनाम् ।

साधारणं शरीरं यत्, स "निगोद" इति स्मृतः ॥ — लो॰ प्र॰ ४।३२

२६ - कदापि ये न निर्याता बहिः सूहमनिगोदतः।

त्रत्यावहारिका स्ते स्यु दंरीजातमृताइव ॥ — ली॰ प्र॰ ४-६६

२७ - सूरमान्निगोदतोऽनादेनिगंता एकशोपि वे।
पृथिव्यादिव्यवहारुक, मातास्ते व्यावहारिकाः ॥

化邻苯二唑 医多二氏性小畸形

स्हमानादिनिगोदेषु, यान्ति यद्यपि ते पुनः। ते प्राप्तव्यवहारत्वात्, तथापि व्यवहारिषः ॥

--लो॰ म॰ ४।६४-६५

२८-- प्रशा० १८, लो॰ प्र० ४।३

२६--जैन० वी० ४।२३

३०--(क) कडेण मूटो पुर्गा वितं करेश --- ऋाचा० १-२-५-६५

(ख) वृत्तिभिः संस्काराः संस्कारेभ्यश्च वृत्तयः—इत्येवं-वृत्तिसंस्कारचकं निरन्तरमावर्त्तते --पा॰ यो॰ १-५ भास्वती

३१--भग० १३।४

३२--भग० १३।४

३३--- उत्त० २८,१४

इ४-त० स्० श४,

३५--उत्त० २८१४,

३६-त० स्० रा१०,

३७--जैन० दी० प्राश्य

३८-यः परात्मा स एवाहं, योऽहं स परमस्ततः। —समाधि० ३१

६६-(क) अन्यच्छरीरमन्योहम्-तत्त्वा० १४६

(ख) जीवान्यःपुद्गलश्चान्यः --- इ० ५०

४०-पुदगलः पुद्गला स्तृति, यान्त्यात्मा पुनरात्मना ।

परतृतिसमारोपो, ज्ञानिनस्तन्न युज्यते ॥ —श्री ज्ञानसार सुक्त १०।५

४१--यज्जीवस्योपकाराय, तद्देहस्यापकारकम्।

यदेहस्योपकाराय, तज्जीवस्यापकारकम् ॥

४२--भग० शहा

४३--स्० शश्नाश्य

४४--पमायं कस्म माइंसु, ऋष्यमाय तहाऽवरं ।

तब्भावा देसको वायि, वालपंडियमेव वा ॥ — सू० शप्ना३

४५--स्० १ द-४-६

४७--जैन० वी० ७११

४८-करणम्-क्रिया-कर्मबंधनिबंधनम् चेष्टा-प्रज्ञा० वृ० पद ३१

४६ - प्रत्याख्यानकियाया अभावः ग्रप्रत्याख्यानजन्यः कर्मवन्धो वा।

--भग• द्वा १०१

**५०-- प्रहा**० पद ३१---

प्र-स्था० राशह०

**५२-- स्ता अमुणी,** सया मुणिणो जागरीत -- श्राचा० शहाश

**५३--- छमु** जीव-णिकाएमु--- प्रज्ञा० पद २२

५४-सब्ब दब्वेसु --प्रशा० पद २२

५५ - प्रहराधारणिज्जेसु दन्वेसु - प्रज्ञा० पद २२

५६ - रुवेसु वा रूवसहगतेसु दब्वेसु - प्रज्ञा पद २२

५७—सञ्बद्द्वेसु — प्रज्ञा० पद २२

५६-वी० स्तो० १६।६

५६-पणया बीरा महावीहिं - आचा० शशह

६०-स्था० शशह०

६१--म्था० २-१-६०

६२—िकिया की जानकारी के लिए देखिए—स्था० शशह०, प्रज्ञा० २२, ३१ भग० शह, पाह शप्, ७।१, ६।३४, १७।१, १७।४, ३।३, ५।६, ७।७, १६।८. स० २।१

६३--स० १,१०,२१

६४-- प्रज्ञा॰ पद २२

६५--- ऋौप० ४३

६६ — से यां मन्ते ! श्रकिरिया किंफला ? निव्वाणफला । — स्था० ३-१६०

६७ भग० ३।३

६ - सिद्धिं गच्छई नीरश्चो - दशवै० ४।२४

६६ - तनसा भूयकम्मसि, सिद्धो इनह सासन्त्री -- उत्त० ३-२०

७०--कहिं पडिइया सिद्धा, कहिं सिद्धा पद्दिया। कहिं नोदिं चहत्तास, कस्य गंत्य सिज्कह॥

## जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

श्रलोए पडिह्या सिद्धा, लीयगीय पहिष्ठया । इहं बोर्दि चहत्तायां, तत्थ गंत्रण सिज्यह ॥ — उत्तर ३६।५६-५७ ७१ — कम्म गुरु यत्तवाए, कम्म भारियत्ताए, कम्म गुरु संमारियत्ताए.....

नेरइया नेरइएसु उववज्जंति —भग• ६-३२

७२—सहजोर्घ्वगमुक्तस्य, धर्मस्य नियमं बिना । कदापि गगनेऽनन्ते, भ्रमणं न निवर्तते ॥ —द्रव्यानु० त० १०।६

७३-- जाव च णं मंते । से जीवे नी एश्रद्द जाव नी तं तं भावं परिणमइ, तावं च णं तस्य जीवस्स श्रंते श्रंतिकरिया भवद १-हंता, जाव-भवद ।

— भग० ३।३

७४--जैन० दी० प्रा४२

७५--- श्रन्नस्स दुक्खं श्रन्नोन परियाय इत्ति, श्रन्नेण कडं श्रन्नो न परिसंवेदेति, पत्तेयं जायति, पत्तेयं मरई, पत्तेयं चयइ, पत्तेयं उववज्रह, पत्तेयं मंमा, पत्तेयं सन्ना, पत्तेयं मन्ना एवं विन्नू वेदणा.....स्० २।१

७६ — ऋष्पा मित्तममित्तंच, तुपहिय सुपहिय । — उत्त० २०।३७

७७—श्रण्णाणदो गाणी, जदि मएणदि सुद्ध संपद्मोगादो हवदिति दुक्खं मोक्खं, पर समय रदो हवदि जीवो । —पञ्च० १७३

७८-सिद्धा सिद्धि मम दिसन्त --श्राव॰ चतु॰



#### : अद्वाइस :

१--दशर्वैं ४ -- गाथा० ११ से २५ तक

२--नादंसियास्स नार्या, नारोष विना न हुंति चरखगुया। अगुषिस्स नतिय मोक्खो, नतिय अमोक्खस्स निञ्जायां।

—उत्त० २८३०

#### ३---भग० ८।१०। ३५४

४-मिथ्या विषरीता दृष्टिर्यस्य स मिथ्यादृष्टिः-मिच्छादिहिगुबहाणा। मिथ्या विषयंस्ता दृष्टिरईत्प्रजीतजीवाजीवादिवस्तुप्रतिपत्तिर्यस्य मिस्त-हृत्परपुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिवत् स मिथ्याद्दप्टिस्तस्य गुरुस्थानं ज्ञानादिगुणानामविशुद्धिप्रकर्षविशुद्धयूपकर्षकृतः स्वरूपविशेषो मिथ्यादृष्टि गुषस्थानम् । ननु यदि मिथ्याद्दष्टिस्ततः कयं तस्य गुषस्थानसम्मवः, गुणा हि ज्ञानादिरूपास्तत्कयं ते दृष्टी विषयंस्तायां भवेयुरिति १ उच्यते इह यद्यपि सर्वथाऽतिप्रवलिमध्यात्वमोहनीयौदयादहैत्यसीतजीवाजीवादिवस्तप्रति पत्तिरूपा दृष्टिरसमतो विपर्यस्ता भवति तथापि काचिन्मन्ष्यपश्वादिन प्रतिपत्तिरिवपर्यस्ता, ततो निगोदावस्थायामपि तथाभूता व्यक्तस्पर्शमात्र-प्रतिपत्तिरविपर्यस्ता भवति अन्यथा अजीवत्वप्रसङ्गात् यदाह आगमः--'सञ्च जीवार्ग पित्रणं ग्रक्खरस्स ऋणंतमागो निस्कृत्वाडिक्रो चिह्ह. जद्र पुण सीवि स्नावरिज्ञा, तेएां जीवी स्नजीवत्तणं पाविज्जा, इत्यावि । सथाहि समुन्नतातिबह्लजीमृतपटलेन दिनकररजनीकरकरनिकरतिरस्कारेऽपि नैकान्तेन तत्प्रमानाशः संपद्यते. प्रतिप्राणिप्रसिद्धदिनरजनीविमागामाध-प्रसङ्खात । एविमहापि प्रवलिमध्यात्वोदये काचिदविपर्यस्तापि दृष्टि-र्भवतीति तदपेश्ववा मिथ्याद्दष्टेरपि गुणस्यानसंभवः। यहावं ततः कथमसी मिथ्याद्विरिदेव मनुष्यपश्चादिप्रतिपत्यपेश्वयाऽन्ततो निगीदावस्यायामपि तथा भृताव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्यप्रैक्षया वा सम्यग्द्रिष्टत्वादिष नेष दोषः, यतौ भगववर्षरप्रणीतं सकलमपि द्वादशाक्षार्थमभिरौचयमानोऽपि यदि तद् गदितमेकमप्रवर्षं म रोजवित तदानीमप्रेय मिध्याहिक्टरेबीक्यते तस्य भगवित सर्वश्चे प्रत्ययनाशात्। "पयमक्खरंपि एक्कं, पि जो न रोएइ सुत्तनिहिद्ध। सेसं रोयंतो बिहु, मिच्छा दिष्टि जमासिव्य॥ १॥" किं पुनर्भगवदिमहितसकस्त्रनीवाजीवादिवस्तुतस्वप्रतिपत्तिविकसः।

--कर्म० टी० २

५—सेन प्रशासर, उल्लास ४, प्र० १०५

६-- उत्त० प्रा२२

७--- वस्त ७।२०

⊏—হাা∘ **सु**•

**६—मग० ७**|६

१०—स्तोकमंशं मोच्चमार्गस्याराधयतीत्यर्थः सम्यग्बोधरहितस्वात् क्रिया-परस्वात्। —सग० वृ० ८।१०

११-सम्मदिहिस्स वि अविरयस्स न तवो बहु फलो होई। इवई उ हत्थिएहाएां बुंदं ख्रियमं व तं तस्स॥

१२—चरण करणेहिं रहिस्रो न खिल्माइ सुद्ध-सम्मदिही वि जेणागमिम सिहो, रहंधपंगूख दिहंतो॥ —द० वि० ५२,५३

१३--उत्त० ६।६,१०

१४-भग० १७।२

१५-स० राराइट

१६--मग० १६।६

१७-स्था० ७

१म---दशवे बु० ४-१६

१६---आचा० श्राभार

२०- इत् ६।२

२१--वत् २३।२३-२४

२२-- बामा विष्ण उदाहिका -- म्राचा॰ शप्तार्

## : उनतीस :

१ — जं सम्मंतिपासहा तं मोणंति पासहा, जं मोणंति पासहा तं सम्मंति पासहा .

श्राचा॰ श्राश्रह

२ — सच्चंमि चिद्दं कुष्यहा, एत्यो वरए मेहावी सन्धं पावं करमं मोसई । — स्नाचा० १।३।२।११३

३—सुत्ता अमुणी सया मुणीणो जागरंति — आचा० १।३।४।१६० ४—प्रमाद के प्रकार हैं—(१) अज्ञान, (२) संशय, (३) मिथ्या-ज्ञान, (४) राग, (५) होष, (६) मति-भ्रंश (७) धर्म के प्रति

श्रनादर, (८) मन, वासी और शरीर का दुष्पयोग ।

--स्था० शहारारहरू

६—ग्राचा० १।२।३।७८
७—स्० वृ० २-१-१४
८—कसेहि अप्पाणं —ग्राचा० १-४-३-१३६
६—ग्रत्तिव्यं खु दुदेण लन्मइ —स्० १-६-२-३०
१०—जरेहि अप्पाणं —ग्राचा० १-४-३-१३६
११—देहे दुक्लं महाफलं —दशवै० ८-२७
१२—ग्राचा० १-१-६-५१
१३—ग्राचा० १-३-३-११६
१५—ग्राचा० १,३-१,११०
१६ —ग्राचा० १-३-३,११६

१७--- इश्वे २।५

१८--श्राचा० १-३-१-१०७

१६-तृष्टंति पाव कम्माणि, नवं कम्ममकुधन्त्रो। अकुषत्रो वर्व स्वस्थि, कम्मं नाम विजागई॥ - स्० शश्या६,७ २०--स० शश्य-१७। २१---भग० ७।१ २२--स्० ११४-१५ २३-एक्कं चिय एक्कवयं, निद्दिष्टं जिणवरेहिं सञ्बेहिं। पाणाइवायविरमण-सञ्चासत्तस्स रक्खडा ॥ --पं० सं० श्रहिसैषा मत्ता मुख्या, स्वर्गमोच्चप्रसाधनी। एतत्संरञ्ज्यार्थं च, न्याय्यं सत्यादिपालनम् ॥—हा० भ्र० २४-- श्रहिंसा शस्यसंरत्त्वे वृत्तिकल्पत्वात् सत्यादिवतानाम्। --हा० अ० १६।५ २५ - ब्रहिंसा पयसः पालिभृतान्यन्य वतानि यत् । -योग० २६ -- नाइ वाएज्ज कंचरां। नय वित्तासए परं। -- उत्त०२।२० २७-- न विदल्केजकेणई । --स्० १।१५।१३ २८-मेर्ति भूएसु कप्पए । - उत्त॰ ६।२ २६-श्राचा॰ १।५।५।५ ३०-- आचा० २।१५ -- प्रश्न० ( संवर द्वार ) ३१—तं बंभं भगवतं —प्रश्न० २.४ ३२-तवेसु उत्तमं वंभचेरं ... -सू० १।६।२३ ३३---जीमय स्नाराहियंनि स्नाराहियं वयमिशां सब्वं ---प्रश्न० २-४ ३४-इत्यिक्रो जे स सेवंति क्राइमोक्सा उत्तेजसा --सू० १।१५।६ ३५-जिम्मय भगामिन होइ सहसा सम्बं समग्रां --प्रश्न० २१४ ३६ - नेयारिसं दुत्तरमितय लोए - उत्त ३२।१७ ३७-- उत्त० ३२।१८

३८-आचा० श्राप्राश्वर

३६—उत्त• ३२।१०१ ४०—उत्त• १६।१०

```
४१--वरावै० १|४-५-- उत्तर ३२।२१
४२-- उत्त ३२।३
४३--- उत्त० ३२।४
४४---वत्त० ३२।१५
४५--श्राचा० श्राप्राशहरू
४६--दशबै० प्नाप्ट
४७--- वत्त० ३२।१२
रल--वं शहाराहर
४६-सू० शशशाश
५०-उत्त० १६
५१--वाउब्ब जालमस्बेद, पिया लोगंसि इत्थिक्रो...स्० १।१५।८।
प्र<del>--सम० ११, दशा</del>● ६
५३-ठाखेवां, मोववां, काखेवां, ऋषाणं वोसिरामि । - आव०
५४-औप० ( तपोऽधिकार )
५५-विहिया उड्दमादाय, नाव कंखे कयाइ वि।
     पूज्यकम्मक्सपट्ठाए, इमं देहं समुद्धरे ॥ -- उत्त॰ ६।१४
५६- ऋदुःखमावितं शानं, चीयते दुःखसन्निशी।
     तस्माद् यथावलं दुःखैरात्मानं भावयेन्मुनिः॥ -- सम० १०२
५७--ऋौप० (तपोऽधिकार)
५८ - औप॰ ( तपोऽधिकार )
५६--त० स्० हा३६ --तस्वा० ४६-४७
६०-प्रका० १, -त॰ सू॰ धा३७
६१---प्रशा० १
६२-- प्रज्ञा० १
६३--त० स्॰ हा४० .
६४--भीय० ( तमोऽधिकार )
६५-"नवा जानामि यविव इदमस्मि" -- ऋग् १।१६४।३७
इट्--वे द्वार श्रीप्रारक्र-२०
```

६७---गी० र० एस्ड ३४४

६८--कठ० उप०

६६-छान्दो० उप० ७।३४

७०-द्वान्दो० उप० पारशहर

७१--वृह० उप० २।१

७२-यथेयं न प्राक्तः पुरा निद्या, ब्राह्मणान् गच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु स्वत्रस्येन प्रशासनमभूदिति तस्मै होनाच — छान्दो उप १ ।३।७

७३—इह मेगेसि नो सन्ना मवई—ग्रस्थ में श्राया उववाइये, नित्य मे श्राया उववाइए, के श्रहमंसि, केवाइश्रो चुश्रो इह मेका भविस्सामि—

-- श्राचा॰ शशशर

७४---गी॰ र॰

७५—नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चच्चुषा। —कठ० उप० २।३ ७६ —ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेद् गृहाद्वा, बनाद्वा, यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रवजेत्। —जाबा० उप० ४

७७--- इ० चि० पृ० १३७-३८

७८—ऋौप०

७६--उत्त॰ ४।२०

८०-उत्त धारह-२८

८१--उत्० प्रा२३-२४

दर---उत्त॰ हा४४

दर्—उत्त० **६।**२६

प्र-"पमत्ते । गारमानसंते हैं " ─ स्राचा० १।५।३।१५६ . ः

८५--श्रन्नलिंगसिद्धा, गिहिलिंग सिद्धा । नं० २०

८६-- उत्तर मणुयागा श्राहियांगाम धम्मा इह ये श्रणुस्सुयं । जं ति विरता, समुद्धिया, कासवस्त श्रणुधम्म चारिणा ॥

-- प् शराशास

८७-भगंता अकरॅता य वन्यमोक्स पश्चितको । वाया वीरिय मेते समासासेति अध्ययं॥ - स्वतः ६।६ न्य-मू॰ शनार

• न्ह-न्द् शना

६०-स् शनह

**६१-स्० श**मा२२

६२--सू॰ शना२३

६३--नेव से ऋन्तो, नेव से दूरे -- ऋाचा॰

६४--- दशके २।२३

३६६०९ ०७ वीर-भू3

६६-मनु० ६।६

६७-महा॰ भा॰ (शान्ति पर्व ) २४४।३

हम-गी० र० ए० ४५

**६६—संन्यस्य सर्वकर्माणि —मनु० ६।२५** 

## ः तीसः

१—उत्त० २८।१४ २—म० नि० १४१

. ...

३—उत्त० १६।१५ ४—मग० ७|८

५-महा० शहाश्ह

६-स्था० प्रशिक्ष

७---उत्त० ३२

८—स्था० ६।३।४८८

६--- बही ''

१०-स्था० ४

११--नं० ३७।७७

१२--म० नि० २८

१३---म० नि० २८

ff......do lata for

१४—(क) न जरा, न मृत्यु न शोकः —क्षान्दो० उप० ४८।८।१

न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगम् --- छान्दो । उप० ७।२६।२

( ख ) जम्म दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणिय ···उत्त० १६।१५ ( ग ) जातिपि दुक्खा जरापि दुक्खा, न्याधिपि दुक्खा मरणं पि दुक्खं

---महा० शहाश्ह

१५-(क) ऋतिय एगं धुवं ठाणं, लोगगामिम दुरास्हं।

जत्य नित्य जरा मच्चु; वाहिणो वेयणा तहा॥

---उत्त० २३।८१।

( ख ) जनम मृत्यु बरादुखै-विमुक्तोऽमृतमश्तुने —गी॰

१६--ग्राचा० शहाशाश्रश-७

१७--उत्तर ३२।६

१८-उत्त० ३२।३० १६---उत्त० ३२।३० २०-- उत्त० शह४-६५ २१--श्राचा॰ २२-सू० २३-- उत्त॰ ३२।१६ २४-- उत्त० ३२।१०२ २५--- उत्त० ३२।७ २६--उत्त० २३।४८ २७-म० नि० ३८ २८--- उत्त० ३२।१०६-७ २६-स॰ १।११।११ ३०-स० शारशारह ३१---ग्रं० नि० ३२ ३३---स्० शश्राप ३४---श्राचा० श्राप्राभादि ३५-स० शश्रार ३६--- उत्त० २८।२ ३७--- अम्म० २०, ३८--दशबै० ८।३५ ३६--दशवै॰ ८।३५ ४०--सन्म० ३।५४ ४१-सन्म० श्रापुपू

४२—उत्त० ३६|२ ४३ — उत्त० १०|१५

# : इक्चीस :

१—म्राचा॰ १,४।२।६ २—स्॰ २।१।१५

३---श्राचा० शशशर०-११

४-- स्राचा० शशह७

५--नाणागमो मच्चु मुहस्स ऋत्य--म्राचा० शप्रारा१३२

६---नित्थ कालस्य णा गमो --- ऋाचा० शश्राह्म १ ७--- ऋाचा० शश्राह्म ७

प्रचान शश्हादा<del>द</del>ि

६—स्० शशरार

३०—व० शशशशह

११--- ऋाचा० शशाध

१२—मन्दा मोहेण पाउडा—नो हब्बाए नो पाराए — आचा० १।२।२।७४

१३--श्राचा॰ शशश्र

१५---श्राचा० शशश७७

१६--त्राचा० शश्राश्र

१७-म्राचा० शशशशर-१३

१८--श्राचा० शशशशः ३ १६--श्राचा० शशशथः

२०--श्राचा० शश्राप्र

२१-माचा० शशहाध्र

२२—प्राचा० शशाप्र

१४—माचा० श्रीशाहरू

२५-- म्राचा० शश्या३३

२६-- साचा० शहाहाशश्द

्२७ — दशवै० ४

२८ - श्राचा० श्राश्रश्य

. २६---श्राचा० शशशा

३०-- उत्त० २०।३७

३१ - असु ग्रन्नयरम्मि कपाइ। - श्राचा० १।२।६।२८

३२--- श्राचा० शशशश्र

३३--स्० इ० रार

३४--स्० वृ० रार

३५-- श्राचा० १।१।२।१७

३६--स० १।११।६

३७---स्० शश्रा१०

३८--श्राचा० शशशरा

३६--रा॰ प्र॰ ४७

४०—स्था० ४।३।३३४

४१-- श्राचा० श्रेष्ठाश्रूर

४२---श्राचा० शश्४।१२४

४३—भग०

४४---भग०

४५ — त्रादीपमाव्योमसमस्वभावं, स्याद्वादमुद्रानितमेदि वस्तु —स्या० मं० ५

४६-- ऋस्तित्वं नास्तित्वेन सह न विरुद्धयते । - स्या० मं० २४

४७--जानइया वयणवहा तानइया चेन होति णयनाया । --सन्म० ३।४७

४८--जिययवयशिजसमा सञ्बन्नया परिवयालग्रे मोहा । --सम्म० १।२८

४६-नायं वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यते बुधैः।

नासमुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशो यथैव हि॥ —स्वा० र० ७।१ ५० -- विपद्मापेद्माणां कथयित नयानां सुनयताम्। —स्या० र० ७।१ ५१ -- विपद्मद्मेष्तृणां पुनरिह विमो । दुष्टनयताम्। —स्या० र० ७।१ ५२—सर्वे नवा श्रपि विरोधभृतो भिषस्ते सम्भूय साधु-समयं मगवन् । मजन्ते—न० ६० २२

५४--य एव दोषाः किस नित्यवादे, विनाशवादेऽपि समास्त एव ।
परस्परध्वंसिषु कण्टकेषु, जयत्यभृष्यं जिन ! शासनं ते ॥
-स्या० मं० २६

५५-हि॰, ऋक्टूबर ५, १६५६ ५६-सया सरचेया संसन्ते मेचि भूएसु कप्पए । --स्॰ १।१५।३

५८-स्यात् श्रस्ति एव ।

५७-पवड्टइ वेरमसंजयस्स । -सू० शश्राश्र

५६-सत्।

६० -सदेव।

# परिशिष्टः २ :

[ जैन दर्शन ]

# पहला विभाग

#### ब्रान-मीमांसा

चेतनाव्यापारः—खपयोगः ॥प्र०२।३। चेतना ज्ञानदर्शनात्मिका, तस्या व्यापारः प्रवृत्तिः खपयोगः। साकारोऽनकारश्च ॥ प्र०२।४। विशेषमाहित्याजुकानं साकारः॥प्र०२।४

सामान्यविशेषात्मकस्य वस्तुनः सामान्यधर्मान् गौणीकृत्य विशेषाणां माहकं ज्ञानम्, आकारेण विषशेषणसहितत्वात् साकार छपयोग इत्युच्यते ।

> मतिश्रुतावधिमनःपर्यायकेवलानि ॥ प्र० २।६। इन्द्रियमनोनिमित्तं संवेदनं मितः ॥प्र० २।७। मितः, स्मृतिः, संज्ञा, चिन्ता, श्रमिनिवोध इति एकार्याः। शब्दाद्यनुसारिणी मतिरेव श्रुतम् ॥ वि० ४।१।

यन् मानसं, ज्ञानं शब्दसंकेताशनुसारेख जायते तत् श्रुतमुख्यते । मतिश्रुत-योरन्योन्यानुगतयोरपि कथि अद् मेदः ।

- यया-(१) मननं मतिः, शान्दं भुतम्
  - (२) मूककल्पा मितः, स्वमात्रप्रत्यायनफलत्वात् ; अमूककल्पं भुतम् , स्वपरप्रत्यायकत्वात् ।
  - (३) मतिपूर्वकं भुतम्, न तु मतिः भुतपूर्विका ।
  - (Y) वर्तमान विषया मतिः, त्रिकाल विषयं श्रुतम् ।
- (५) वल्कसमा मितः, कारणत्वात्, शुम्बसमं भुतम्, वत्कार्यत्वात्।

  रूपिद्रव्यसाक्षात्करणमविधः ॥ वि० २१६।

  द्रव्य चेत्रकालमावै विविधमर्यादावद्यत्वात् अवधिः। अनुगाम्यननुगामिवर्धमानदीयमानप्रतिपात्यप्रतिपातिमेदात् घोदा।

१--शब्दादयश्च भुतशानस्य साधन्मिति 'द्रव्यभुतम्' उच्यते । २---पत्र मतिः तत्र भुतम् , यत्र भुतं तत्र मतिरिति । भवप्रत्ययो देवनारकाणाम् ॥ प्र० २।१६ श्रयोपशमनिमित्तरच शेषाणाम् ॥ प्र० २।१६॥ मनोहत्वपर्यायप्रकाशिमनःपर्यायः ॥ प्र० २।१७॥

द्विविषोऽयम्—ऋजुमतिः विपुलमतिश्च 3।

विद्युद्धिक्षेत्रस्वासिविषयभेदादवधेर्मिन्नः ॥ प्र० २।१८। निखलदुव्यपर्यायसाक्षात्कारि केवलम् ॥ प्र० २।१६।

मतिमृतविभङ्गास्वज्ञानमपि ॥ प्र० २।२०

विभक्कोऽवधि-स्थानीयः ।

तन्मिथ्यात्विनाम् ॥ प्र० शरश

मिथ्यात्विनां ज्ञानावरणज्ञयोपशमजन्योऽपिबोधो मिथ्यात्वसहचारित्वात् श्रकानं भवति । तथा चागमः—

श्रविसेसिया मई, महनाणं च मइ श्रन्नाणं च।

निसेसिया समदिहिस्स मई महनाण, मिच्छादिहिस्स मई, महन्त्राणं।

यत्पुनर्ज्ञानाभावरूपमौदियकमज्ञानं तस्य नात्रोहलेखः। मनःपर्यायकेवलयोस्तु सम्यव्हष्टिच्वेव भावात्, श्रज्ञानानि त्रीणि एव।

सामान्यप्राहित्वाद् दर्शनमनाकारः ॥ प्र० २।२२।

वस्तुनो विशेषधर्मात् गौणीकृत्य सामान्यानां ग्राहकं दर्शनम्-ऋनाकार जपयोग इत्युच्यते ।

## चक्षुरचक्षुरविष केवलांनि ॥ प्र० २।२३।

तत्र चच्चुपः सामान्यावबोधः चच्चुर्दर्शनम्, शेवेन्द्रियमनसोरचच्चुर्दर्शनम

- २—साधारणमनोद्रव्यमाहिस्ती मतिः ऋषुमतिः, घटोऽनेन चिन्तित इस-ध्यवसायनिवन्धनं मनोद्रव्यपरिच्छितिरित्ययः।
- ३—विपुलविशेषमाहियी मितः विपुलमितः, घटोऽनेन चिन्तितः स च सीवर्षः, पाटिलपुत्रकोऽखतनो महान् इत्यध्यवसायहेतुभूता मनोद्रव्यविकसिरिति ।
- ४-विविधा मङ्गाः सन्ति यस्मिन् इति विमङ्गः।
- ५-इत्सार्थे नम् समासः । इत्तित्तं चात्र मिध्याद्रच्टेः संसर्गात् ।

स्रविषेक्षेत्रसयोर्च स्रविषेक्षेत्रसदर्शने । मनःवर्यायस्य मनःवर्यायविषयस्येन सामान्यवीधामावान्न दर्शनम् ।

प्रतिनियतार्थप्रहणिमन्द्रियम् ॥ प्र० २।२४।

प्रतिनियताःशब्दादिविषया ग्रह्मन्ते येन तत् प्रतिनियताथंग्रहणम्—इन्द्रियं भवति ।

## स्पर्शनरसनद्वाणचक्षुःश्रोत्राणि ॥ प्र० २।२६। प्रत्येकं चतुर्घा ॥ वि० २।१८। तत्र निर्वृ स्युपकरणे पौदुगलिके ॥ वि० २।१६

श्राकाररचना निवृंतिः। तत्र विषयग्रहणोपकारिग्यी शक्तिः उपकरणम्। एते द्वे श्रापि पुद्गलरूपत्वात् पौद्गलिके।

## आत्मिके रूज्युपयोगौ ॥ वि० २।२०।

कर्मविलयविशेषोद्भतः स्नात्मप्रकाशः—लिधः। तस्यार्थप्रहणव्यापारः— उपयोगः। सत्यां लब्धौ निवृ स्युपकरणोपयोगाः। सत्यां च निर्वृ तौ उपकरणो-पयोगी। सत्युपकरणो उपयोगः।

## सर्वार्थमहणं त्रैकालिकं मनः ॥वि० २।२१।

सर्वे, नित्विन्द्रियवत् प्रतिनियता ऋषी गृह्यन्ते उनेन तत्सर्वार्थे प्रहणम्, त्रिकालगोचरम्—मनः । मननालम्बनभूता पुद्गलाः — पौद्गलिकं मनः ऋगित्मकं मनः लब्ध्युपयोगरूपम्।

# दूसरा विभाग

#### प्रमाण-मीमांसा

युक्तयार्थपरीक्षणं न्यायः ॥ वि० १।१

साध्यसाधनयोरिवरोधो युक्तः, ऋथंपरीक्षणोपायो वा । नीयते प्राप्यतेऽर्थ-सिद्धियेन स न्यायः।

प्रमाणं, प्रमेयं, प्रमितिः, प्रमाता चेति चतुरङ्गः ॥ वि० १।२ प्रमाणम्—साधनम् , प्रमेयम्—वस्तु, प्रमितिः—फलम् , प्रमाता— परीचकः ।

१--त्रिकालगोचरस्वात् बालोचनात्मकत्वमस्य स्वभावापवितम् ।

## अर्थसिद्ध्ये तत्त्रवृत्तिः ॥ वि० १।३

श्वसतः पादुर्भाव इष्टावातिर्भावशितश्चेति त्रिविधाऽर्थसिद्धः। तत्र न्यायस्य प्रवृत्तेः साचान्निमित्तं भावशितरेव।

> सा च लक्षणप्रमाणाभ्याम् ॥ वि० १।४ व्यवच्छेदकथर्मो लक्षणम् ॥ वि० १।४

बस्तुनो व्यवस्थापनहेतुमूनो धर्मो लद्द्यं व्यविच्छनित्त—सोकीण्यंमपनयतीति लद्द्यणमुच्यते । यथा—जीवस्य चैतन्यम् , अग्नेरीष्ण्यम् , गोः सास्नावत्त्वम् । क्वचित् कादाचित्कमिष, यथा—दण्डी पुरुषः ।

अञ्याप्तातिन्याप्तासंभविनस्तदाभासाः ॥ वि० १।६

अतत् तदिव आभासते इति तदाभासः।

**छक्ष्यैकदेशवृत्तिरव्याप्तः ॥ वि० १।७** 

यथा--ाशोविंपाणित्वम् , श्रात्मनः शरीरवत्त्वम् ।

लक्ष्यालक्ष्यवृत्तिरतिन्याप्तः ॥ वि० १।८

यथा-वायोगंतिमत्त्वम् , साधोः सम्यक्तवबन्त्वम् ।

**छक्ष्यमात्रावृत्तिरसंभवी ॥ वि० १**।६

यथा —मुक्तानां पुनरावृक्तित्वम् , पुद्गलस्य चेतनत्वम् ।

यथार्थज्ञानं प्रमाणम् ॥ वि० १।१०

प्रकर्षेण (संशयाद्यभावेन ) भीयतेऽथीं येन तत् प्रमाणम् । ज्ञानम्—श्चर्य-प्रकाशकम् । तद् श्रयथार्थमपि भवतीति तद्व्यविच्छत्त्वये यथार्थमिति विशेष-णम् । प्रमेयं नात्यथा गृह्वातीति यथार्थत्वमस्य ।

> अयथार्थक्र विपर्ययसंशयानध्यवसायाः ॥ वि० ।१।११ अतत्त्वे तत्ताध्यवसायो विपर्ययः ॥ वि० १।१२

यथा—नाष्यानारूढस्य अगच्छत्स्विष वृत्तेषु गच्छत्प्रत्ययः, पदाशीं नित्य एव वा अनित्य एव वा।

अनिर्णायी विकल्पः संशयः ।। वि० १।१३ वया-गौरवं गवयो वा । निर्णायी विकल्पस्तु प्रमाणमेव, यथा-पदार्थो नित्यश्च अनित्यश्च ।

१—द्रान्धकारप्रमादाचययार्थत्वहेतुसामान्येऽपि विषयंथे एकशिस्य अध्य-वसायः, संशये तु अनेकांशानामनिर्काय इत्यनयोविषयंवाद् सेदः।

## जासासमात्रमनम्बवसायः ।। वि० १।९४ सत्र बस्तुनोऽबहणमेवाऽययार्थन्वम्

प्रामाण्यनिरुवयः स्वतः परतो वा ॥ वि० १।१६ त्रभ्यासदशादी-प्रामाण्यनिरुवयो स्वतो भवति । श्रनभ्यासदशादी प्रमाणा-न्तरात् , संवादकात् , वाघकामाणाद् वा ।

## तत् प्रत्यक्षं रे परोक्ष्य ॥ वि० २।१

श्रव्यम्—इन्द्रियम्, श्रद्धो जीवो था । श्रद्धं प्रतिगर्तं प्रत्यश्चम् । श्रद्धेभ्यो-ऽच्चाद्वा परतो वर्तते इति परोक्षम् । यथार्थत्वाविष्कुन्ना यावन्तौ ज्ञान-प्रकारास्तावन्त एव प्रमाणस्य मेदाः । प्राधान्येन तद् द्विमेदम् । कंवचित्—"प्रत्यचानुमानोपमानागमाः" इति चतुर्धापि । श्रयोपस्यादीनां

मर्थातापत्तिरर्थापत्तिः, मापत्तिः, प्राप्तिः, प्रवक्तः, यथाभिषीयमानेऽथे स्रोडल्योऽर्थः प्रवक्तते स्रोडप्रापत्तिः; यथा—पीमो देवदसी दिवा न सङ्क्रे. राष्ट्री भवत्य सङ्क्रे ।

१—नान्ययाग्रहणमिति नासौ विपर्ययः। नाम विशेषस्यशौंऽपीति संशवावप्यसौ भिन्नः।

२-किसंज्ञकोऽयं विहक्षमः, कोऽयं स्पर्श इत्यादिषु यदालोचनमात्रमेव ज्ञानं जायते न तु निर्णयात्मकमिति न यथा वस्तु ऋस्ति तथा तद् ब्रह्णं भवति ।

२--- बाह्यार्थ श्रहणापेस्तया ज्ञानस्य प्रत्यस्ता परोस्ता च, स्वरूपापेस्तया त सर्वमिप प्रत्यस्तमेव ।

४---परशब्दसमानार्थकेन परः शब्देन परोश्वमिति सेत्स्यति । ४------------

प्रमाण्यञ्चकं यत्रः वस्तुरूपे न जायते। वस्तुतत्तावबीधार्यः, तत्राभावप्रमाणता॥

ग्रर्थापतिः---

यथासंभवमेष्वेवान्तर्भावः ।

सहायनिरपेक्षं प्रत्यक्षम् ॥ बि० २।२

यस्मिन् प्रमाणान्तराणां पौद्गलिकेन्द्रियाणाञ्च साहाय्यं नापेश्वणीयं तत् स्पष्टत्वात्, श्रव्यवहितात्ममात्रापेश्वत्वाच्च प्रत्यश्चम् ।

तम चेतनस्य निरावरणं स्वरूपं केवलम् ॥ वि० २।३

निखिलद्रव्यपर्यायसाचात्कारित्वात् केवलकानं पूर्णं प्रस्वचम्। निरावरण-त्वञ्च घातिकमंचतुष्टयविसयेन।

अपूर्णमबधिमनःपर्यायौ ॥ बि० २।४

श्रावरणसद्भावात् एतौ श्रपूर्णंप्रत्यसं भवतः।

अवग्रहेहावायधारणात्मकं व्यवहारे ॥ वि० २।७ एतद् इन्द्रियमनः सापेक्षत्वेन भ्रात्मनो व्यवहितत्वात् परमार्थतः परोक्ष-मपि स्पष्टत्वाद् व्यवहारे प्रस्रतं मवि ।

इन्द्रियार्थयोगे दर्शनानन्तरं सामान्यप्रहणमवप्रहः ॥ वि० २।८ इन्द्रियार्थयोदिवतदेशाद्यवस्थानरूपे योगे सति, दर्शनम्—अनुस्मिषित-

सम्भवः---

श्चित्राभाविनोऽर्थस्य सत्ताबह्बादन्यस्य सत्ताबह्बं सम्भवः। श्रयं द्विविधः—सम्भावनारूपः, यथा श्चमुको मनुष्यो वैश्योग्दि, अतो धनि-कोऽपि स्यात् ; निर्णयरूपो यथा—श्चमुकस्य पाश्वे यदि शतमस्ति; तत् पञ्चाशताऽवश्यं माज्यम्।

ऐतिहाम्-

ग्रनिर्विध्वक्तुकं प्रवादपारम्पर्यम्।

प्रातिमम्-

योगजादृष्ठजनितः स तु प्रातिभवंक्तिः। सन्ध्येव दिनरात्रिभ्यां, केवलभुतयोः पृथक्॥

-( मध्यात्मीपनिषद् )

- १—ऋर्थापत्तिः सम्भवश्चानुमाने, श्रमावः प्रत्यन्ते तकेंऽनुमानेऽपि च, देतिहा-मागमे, प्रातिमं प्रत्नेऽनुमाने च।
- २--इन्द्रियमनः साहाय्येन जायमानं शानमात्मनो व्यवहितं अवतीति जात्म-परोतं कथ्यते । इन्द्रियमानसेभ्योऽन्यवहितमिति संशायते इन्द्रियमस्यस्म्, मानस-प्रत्यस्थः ।
- ३—एतत् साव्यवहारिकं प्रस्तक्षम् । सस्मदाविप्रस्तक्षमिन्त्रियमनः प्रस्तक्षमिन

विशेषस्य वस्तुनः प्रतिपत्तिः, तदनन्तरम्, अनिर्देश्यसामान्यस्य (बस्तुनः) प्रहणमक्ष्यहः। वर्शनानन्तरमिति कमप्रतिपादनार्थम्, एतेन दर्शनस्यावप्रदेप्रति वरिषामिताकेया।

## व्यञ्जनार्थयोः ॥ वि० सह

व्यक्षतेन-इद्रियार्थंसम्बन्धरूपेश, व्यक्षनस्य-शब्दादेरर्थस्य, प्रहणम्-श्रव्यक्तः परिच्छेदः, व्यक्षनावप्रहः । ततो मनाग् व्यक्तं जातिद्रव्य-गुणकरूपनारहितमर्थप्रहण्यम्-श्रर्थावप्रहः । यथा-एतत् किञ्चिद् श्राहतः ।

न नयनमनसोर्व्यञ्चनम् ॥ वि० २।१० व्यञ्जनम्—इद्रियार्यसम्बन्धः । नयनमनसोर्थेन साञ्चात् सम्बन्धो न भवतीति व्यवधिमत् प्रकाशकत्वात् नैते प्राप्तार्यप्रकाशके । दृश्यवस्तुनश्चलुधि प्रतिविम्बेऽपि साञ्चात् सम्बन्धामाबान्नात्र दोषः ।

अमुकेन भाव्यभिति प्रत्यय ईहा ॥ वि० २।११ अमुकस्तदितरी वा इति संशयाक्ष्वंमन्वयव्यतिरेकपूर्वकम् । 'ऋशुकेन माव्य' मिति प्रत्यय ईहा । यथा—शब्देन भाव्यम् ।

अग्रुक एवेत्यबायः ॥ वि० २।१२

यथाऽयं शब्द एव ।

तस्यावस्थितिर्घारणा ॥ वि० २।१३

वासना संस्कार इत्यस्य पर्यायः । इयमेव स्मृतेः परिणामि कारणम् । असामस्त्येनापि उत्पद्यमानत्वात्, अपूर्वापूर्ववस्तुपर्यायप्रकाश-कत्वात्, क्रमभावित्वाच्य एते व्यतिरिच्यन्ते ॥ वि० २।१४

आशुत्पादात् वयश्वित् क्रमानुपलक्षणमेषाम् ॥ वि० २।१४ यथा—दिवश्वाद् विवृद्धदृष्टादागतिवद्युत्प्रकाशकमवत् ।

१-व्यञ्जनेन व्यञ्जनस्य अवप्रदः-व्यञ्जनावप्रदः। अयमान्तर्मौदुर्तिकः।

२-- एकसामयिकः।

४--वराकारा भिन्नपुर्वतसाः।

## सहायापेक्षं परोक्षम् ॥ वि० ३।१

परसङ्ख्यापेनं प्रमाणमस्पष्टत्यात् वरोश्वम् ।

मतिश्रुते ॥ वि० ३।२

स्मृतिप्रत्यभिज्ञातकांतुमानानि तत्प्रकाराः ॥ वि० ३।४ संस्कारोद्वोधसंभवा तदित्याकारा स्मृतिः॥ वि० ३।४

संस्कार: --धारणारूपः, तस्य छद्वोधात् --जागरणाद् छत्पन्ना, तदित्यु हलेखवती मितः स्मृतिगींयते। यथा --- तत्तीर्यंकराख्यानम्, स मिचुस्वामी। अनुभवस्मृतिसंभवं तदेवेदं तत्सदृशं तद्विस्रक्षणं तत्म्रतियोगीत्यादि-संकलनं प्रत्यभिक्षा।। वि० ३।६

यथा- सैवेयं मोहानुकम्पा, गोसदृशो गवयः, गोविलस्त्रणो महिषः, इद मस्मात् दूरम्, इदमस्मात् नेदीयः । क्वचित् व्यस्ताभ्यामपि ।

अन्वयव्यतिरेकनिर्णयस्तर्कः ।। बि० ३।७
साधने सति साध्यस्य, साध्ये एव वा साधनस्य मावः—ग्रन्थयः।
यथा—यत्र धूमस्तत्राम्निः, ग्रग्नौ सत्येव वा धूमः साध्यामावे साधनाभावः—व्यतिरेकः। यथा—ग्रग्न्थमावे न धूमः।

साधनात् साध्यक्षानमनुमानम् ॥ वि० ३।८ सिसाधविषितं साध्यम् ॥ वि० ३।६

व्याती धर्म एव, यथा—यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र तत्र विहः, अनुमिती तु साध्यधर्मविशिष्टो धर्मा र , यथा—

ं अभिमान् प्रदेशः, धर्मी एव पत्तः । पत्त्वस्थनं प्रतिशा।

१-केवलेनाऽनुभवेन केवलेन स्मरणेनाऽपि प्रत्यभिका जायते ।

२—अयं कचिद् बुद्धिसिद्धः ( विकल्पसिद्धः ), यथा — अस्ति सर्वकः । अत्र सर्वक्रस्यास्तित्वे साध्ये सर्वको बुद्धिसिद्धः, नासौ अस्तित्वसिद्धेः प्राक् प्रत्यचादिप्रमाग्यसिद्धः । कचित् प्रमाणसिद्धः, यथा अग्रिमानयं प्रदेशः । अत्र घृमवर्षवाद् अग्रिमत्त्रे साध्ये तस्य प्रदेशः पर्वतः खुषु प्रत्यक्षेत्राऽनुभूयते । कचितुमयासिद्धः, यथा—अनित्यः शन्दः । अत्र वर्षमानः शन्दः प्रत्यक्ष-गम्यो भूतमविक्यस्य बुद्धिगम्यः ।

```
निरिषतसाध्याविज्ञानावि साधवन् ।। वि० श्रेरेशः
   विक्रियतं साध्येन विना अभवनं यस्य तत्साधनम् । साधनवधनं देतः ।
   सहस्रमायनियमोऽविनामायः ॥ वि० ३।११।
   व्यातिसम्बन्धप्रतिबन्धाचा अस्य पर्यायाः ।
   सहसरबोर्व्याप्य-ज्यापकयोश्य सहसायः ॥ वि० ३।१२।
    सह चरयोः, यथा-फलादिगतरूपरसयोः ।
    व्याप्यव्यापकयोः, यद्या-चदनत्वयुद्धत्वयोः।
    पर्वोत्तरचरयोः कारणकार्ययोश्च.क्रमभावः ॥ वि० ३।१३।
    प्रवीत्तरकरयोः, यथा--रविवार सोमवारयोः ।
    कारणकार्ययोः, यथा-श्राप्रधमयोः ।
    स्वभावः सहभावः क्रमभावश्य भावाभावाभ्यां विधिप्रतिवेधयोः
                                                  ।। वि० शुरु।
    स्वभावादयः स्वस्य भावेन समावेन वा अपरस्य भावं साधयन्ती विधेः.
श्रभावं साधवन्तश्च प्रतिषेधस्य हेतवो भवन्ति ।
    तत्र भावेन विधिष्ठेतवः-
    स्वशावः---
    क-(१) ऋनित्यं यहम् , इतकत्वात् ।
        (२) सहचरः - आध्रे स्परसात ।
        (३) ब्याप्यः-- ऋस्त्यत्र वृक्षत्वम्, निम्बात्।
        (Y) पूर्वचरः-काब सोमवारः, क्षो रविवार-भृतेः ।
        (५) उत्तरचरः-- श्रद्ध रविवार, श्वः सीमवारभतेः।
        (६) कार्यम्—सादिखं नमः, ऋतपात् ।
        (७) कारकय्—माविनी बृध्धिः, विशिष्टमेघोन्नतेः।
    स-समावेन विधितवः-
    भनेकान्तात्मकं बस्द्र, एकान्तस्वभाषानुपलक्षेः।
   य-समावेत प्रतिवेषहैतवः-नात्र पुस्तकम् दश्यानुपशक्येः । सन्यानि
धराहरणानि स्वयं बोध्यानि ।
```

१--(१) विधितेतवः---

तथोषपस्यन्यथानुपपस्तिभ्यां तंस्रयोगः ॥ वि० ३।१६।

तयीषपत्तः - अन्यया अन्ययानुपपत्तः - व्यतिरेकः; यथा - अभिमानयं पर्वतः, तथैन भूमोपपत्तेः, अन्यया भूमानुपपत्तेः। तात्पर्येक्याद् एकत्रैकस्यैन प्रयोगः।

- (क) मावेन विधिहेतवः (ऋविरूद्धीपलव्धेः साधनानि )—स्वमाबादयः, यथा शास्त्रे निर्दिष्टाः । भावेन विधिहेती ऋविरूद्धस्य व्यापकस्योप-लव्धिः साधनं नष्टि मवति । ऋस्त्यत्र वृद्धत्वम्, निम्बादिव, ऋस्त्यत्र निम्बस्यम् वृद्धादिति न निर्णायकता, वृद्धत्वेन निम्बवदाग्रस्यापि प्रहेखात् ।
- (स) अभावेन विधिहतवः ( विरुद्धानुपलन्धेः साधनानि )-
  - (१) विरोधिस्वमावानुपलिधददाहुता।
  - (२) विरोधिकारणानुपलिधः--विद्यते ऽत्र समाजे ऽज्ञानम्, शिक्षाभाषात्। अत्र विषेयमज्ञानम्, तद्विरुद्धं ज्ञानम्, तस्य कारखं शिक्षा, तस्या अमावात्।
  - (३) विरोधिकार्यानुपलिषः -- ग्रस्वास्थ्यमस्मिन् मनुष्ये समस्ति, मांसल-ताऽनालोकनात्। अत्र विषेयमस्वास्थ्यम्, तद्विरुद्धं स्वास्थ्यम्, सस्य कार्ये मांसलता, तस्याऽनुपलिषः।
  - (४) विरोधिक्याप्यानुपलिकः --- अस्त्यत्र द्वाया, श्रीक्व्यानुपलक्षः । श्रत्र विषेया द्वाया, तद्विसद्दस्तापः, तद्व्याप्यस्यीक्वयस्यानुपलिकः ।

#### २-- प्रतिषेषद्देतव :---

- (क) भावेन प्रतिषेधहेतवः (विद्धोपसम्बेः साधनानि )-
  - (१) विरोधिस्वभावोपलब्दिः, यथा-नास्त्येष सर्ववैकान्तः, स्रतेकान्त-स्योपलम्मात्।
  - (२) विरोधिक्याच्योपलक्षिः, यहा-नास्त्यस्य पु सस्तलेषु निश्चवः, तत्र सन्देशात् ,
  - (३) विरोतिकार्योपलिकाः, थथा—न विद्यतेऽस्य कोवान् प्रशानिकाः, वदनविकारादेः ।

# असिक्षविद्यानेकान्तिकास्तवाबासाः ।। वि० ३११६ । अप्रतीवमानस्वकृषोऽसिक्कः ॥ वि० ३११७ ।

- (४) विरोधिकारकोपस्तक्षिः, यथा—नास्य महर्षेरसस्य वचाः। राग्रहेवकाञ्च-व्याऽकसञ्चलकानसम्बन्धातः।
- (५) विरोधिपूर्वचरोपलव्यः, दया-नोद्गमिष्यति मृहुचन्ति पुष्पतारा रोहिण्युद्गमात्।
- (६) विरोध्युत्तरचरोपसम्बिः, यथा बोद्गान् मुहूर्त्तात्पूर्वे मृगशिरः, पूर्वफाल्युन्युदवात्।
- (७) विरोधिसहचरोपसम्बिः, यथा-नास्त्यस्य मिथ्याज्ञानम्, सम्यग्-दर्शनात्।
- (स) अभावेन प्रतिषेषद्देतवः ( अविरुद्धानुपलन्धेः साधनानि )
  - (१) स्वभावानुपलव्यिकदाइता।
  - (२) ब्यापकानुपलब्धिः, यथा-नास्त्यत्र प्रदेशे पनसः, पावपानुपक्षकेः।
  - (३) कार्यानुपलन्धिः, यथा---नास्सम्रतिहतशक्तिकं बीजम्, अहुरा-ऽनवलोकनातः।
  - (४) कारणानुपलिकः, यथा---न सन्त्यस्य प्रशामप्रश्तयो मानाः, तरमार्थं भद्धानामानात् ।
  - (५) पूर्वचरानुपलब्धिः, यथा-नोद्गमिष्यति मुहूर्तान्ते स्वातिनक्षत्रम्, चित्रोदयादर्शनात्।
  - (६) उत्तरचरानुपलन्धिः, मधा-नीद्गमत् पूर्वभाद्रपदा, मुहूर्त्तत् पूर्वमुत्तर-भाद्रपदीद्गमानवगमात् ।
  - (७) सहचरानुपलिकः, यथा—नास्त्यस्य सम्यव्यानम्, सम्यव्यर्शनानु-पत्तकोः ।—(प्रमाणनयतस्यासोक ३)पन्थ-१०२)
- १—नेयायिकामां कालात्ययापदिष्टप्रकरणसभी विशिष्टी स्तः। तत्र प्रत्यका-गमविषद्वपञ्चकृतिः कालात्ययापदिष्टः; यथा—कानुष्योऽभिः, इतकत्याद्, घटनत्। प्रकरणस्त्रे प्रतिपत्ते च तृत्यः प्रकरणस्त्रः, यथा—क्रानिसः सम्बः नित्यवर्गानुपत्ताच्येः, पटनत्। इत्युक्ते परः प्राष्ट्—नित्यः सम्बः, क्रानित्य-वर्गीनुपत्ताच्येः, स्राकास्यवर् ।

यस्य देतोस्त्रानात्, सन्देहाद्, विषर्वनाद् वा स्वरूपं न मसीयते सः— असिद्धः वया—अनित्यः शन्दः, चासुपत्नात्।

🐙 साम्यविपरीतच्यासी विरुद्धः ३।१८।

विविधितसाध्याद् विपरीते एव व्यासी हेतः—विवदः; यथा नित्यः शब्दः, कार्यस्थात्।

अन्यथाऽप्युपपद्यमानो ऽनैकान्तिकः ॥ वि० ३।१६ । .... षया—असर्वज्ञोऽयम् , यक्तृत्वात् । अनित्यः शब्यः, प्रमेपत्वात् । वचनात्मकेऽनुमाने दृष्टान्तोपनयनिगमनाम्यपि ॥ ३।२० ।

यत्रानुमानेन परी बोध्यः स्यात्, तत्र तद् वचनात्मकं मवति । स्वार्ये पद्मसाधनात्मकं द्वयङ्कमेव परार्थे तु पञ्चावयवम् । यत् वचनात्मकं तत्परार्थे ज्ञानात्मकञ्च स्वार्थम् ।

व्याप्तिप्रतीतेः प्रदेशो दृष्टाम्तः ॥ ३।२१ । दृष्टान्तवचनमुदाहरसम् । अन्वयी व्यतिरेकी च ॥ वि० ३।२२ साध्यव्याप्तसाधननिरूपणमन्त्रयी ॥ वि० ३।२३

- ?--- अयं त्रिविचो भवति--(१) वादिश्रसिद्धः, (२) प्रतिवादि-श्रसिद्धः,
  - (३) उभयाऽतिदः।
  - ः (१) परिवामी आतमा, सरपादादिमस्वात् । अयं वादिनो नैयायिकस्याः ऽतिदः । तन्मते आत्मनः कूटस्थरवस्यामिमतत्वात् ।
  - (२) चेत्रनास्तरवः सर्वत्वगपहरसे भरवात्। अत्र मरक् विकानेन्द्रियायुः निरोधसम्बर्ग प्रतिवादिनो बौद्धस्याऽसिद्धम्।
  - (३) स्मनितः सन्दः, चान्नुपत्नात् । श्रयम्भयाऽतिदः ।
- २-(क) व्यभिचारीति नामान्तरम्।
  - ्(स) अयं दिविधः—सन्दिखविषश्चवृत्तिकी निर्णातिवपश्चवृतिकरण । ः सन्दिखविषश्चवृत्तिकः – वक्तृत्यं विषश्चे सर्वते सन्दिशवृत्तिकम्, सर्वतः ः कि वक्षा अञ्चीक्षमन वक्षेति सन्देशत् ।
  - ार विषये विषये क्षित्र क्षित्र क्षेत्र विषये क्षित्र क्षेत्र क्ष

(अनित्य राज्यः, इतकत्वाद इति हेती) परास्त्रतकं तत्तदनिसम्, यथा घटः । साध्याभावे साधनाभावनिरूपणं व्यतिरेकी ॥ वि० ३।२४॥ यथानित्यं तन्नाइतकम्, यथा—आकाशम्।

साध्यसाधनीभयविकला असिद्ध-सन्दिग्ध-साध्यसाधनीभया विप-रीतान्वयव्यतिरेकारच तदाभासाः ।। वि० ३।२४।।

- यथा-(१) अपीक्षेयः शन्दः, अमूर्तत्वात् , दुःखबत् ।
  - (२) यद् अपौरुषेयं न भवति, तद् अमूर्तमपि न भवति, यथा---परमासुः।
  - (३) विवित्तितः पुमान् रागी, वचनात्, रथ्यापुरुषवत्।
  - (४) यो यो रागी न भवति स स वक्तापि न भवति, रथ्यापुरुषयत्। शेषमनया दिशाऽभ्यूह्मम् ।

.१-- तदाभासा इति दृष्टान्ताभासाः।

#### २-(क) अन्वयहष्टान्ताभासाः--

- (१) साध्यविकलः अपीरुषेयः शब्दः, अमूर्तत्वात्, दुःखवत्। दुखं पुरुषञ्यापारमन्तरा नोत्पद्यत इति पौरुषेयमिदमपौरुषेयसाध्ये न वर्तत इति साध्यविकलस्वम्।
- (२) साधनविकलः श्रपीरुषेयः शब्दः, श्रमूर्त्तत्वात्, परमास्नुवत्। श्रत्र साध्यधर्मोऽपौरुषेयत्वं परमास्नावस्ति किन्तु साधनधर्मो-ऽमूर्वत्वं नास्ति किञ्च स मूर्तो भवतीति साधन-विकलत्वम्।
- (३) समयविकसः—श्रपौरुपेयः शन्दः, श्रमूर्तत्वात्, घटवत्। घटे साच्यधर्मोऽपौरुषेयत्वं साधनधर्मश्चामूर्तत्वसुभयमपि नास्तीति समयधर्मविकस्तत्वम्।
- (४) सन्दिम्बसाध्यः—विविद्यतः पुमान् रागी, वचनात्, रथ्यापुरुवत्। रथ्यापुरुवे हि साध्यक्षमीं रागः सन्दिग्धः, रागस्याऽव्यमिचारि-लिङ्गादर्शनात्, इति सन्दिग्धसाध्यत्वम्।
- (५) सन्दिग्धसाधनः—विविद्यातः पुमान् मरणधर्मा, रागात् , रश्या-युद्धमनत् । रथ्यापुरुषे साधनधर्मी रागः सन्दिग्ध इति सन्दिग्ध-साधनस्त्रम् ।

धर्मिणि साधनस्योपसंहार उपनयः ॥ वि० ३।२६ ॥ दशन्तधर्मिणि विस्तृतसाधनधर्मस्य साध्यधर्मिणि उपसहार उपनयः । यथा—इतकश्चायम् ।

- (६) सन्दिरधोमयः—विवस्तिः पुमान् ऋल्पकः, रागात्, रथ्या-पुरुषवत्। रथ्यापुरुषेऽल्पक्तवं रागश्चेति चमयमपि तिद्धमिति सन्दिरधोमयत्वम्। एषु पराशयस्य दुवींवत्वाद् अन्विपिनि रथ्यापुरुषे रागाल्यकत्वयोः सन्वं सन्दिरधम्।
- (७) विपरीतान्वयः अनित्यः शब्दः, कृतकत्वात्। यदनित्यं तत् कृतकम्, घटवदिति विपरीतान्वयः। प्रसिद्धानुनादेनाऽप्रसिद्धं विधेयम्। अत्र कृतकत्वं देतुरिति प्रसिद्धम्। अनित्यत्वं त साध्यत्वाद् अप्रसिद्धम्। अनुवादे प्रसिद्धस्य यश्क्षच्देन अप्र-सिद्धस्य च तच्छव्देन निर्देशो युक्तः। अत्र च विपर्यय इति विपरीतान्वयत्वम्।

### (ख) व्यतिरेक्टिप्टान्तामासाः-

- (१) श्रसिद्धसाध्यः—यदऽपीरुवेयं न भवति, तदमूर्णमपि न भवति, यथा—परमासुः, श्रपीरुवेपत्वात् परमाण्नामः। (परमाणोरपीरुवे-यत्वेऽपि मूर्लत्वमिति व्यतिरेकः)
- (२) ऋतिद्धसाधनः यदपौरुषेयं न अवति तदमूर्तमपि न अवति, यथा — तुःखम्, स्रमूर्तत्वाद् तुःखस्य । ( तुःखस्य पीरुषेयत्वेऽपि स्रमूर्तत्वमिति व्यतिरेकः।
- (३) श्रसिद्धोमयः—यदपौरुषेयं न भवति तर्डमूर्त्तमपि न भवति, यथा—श्राकाशः, श्रयौरुषेयत्वादमूर्यत्वास्य श्राकाशस्य । (श्राकाशेऽगौरुषेयत्वमपि श्रमूर्त्तत्वमपि चेति व्यतिरेकः )
  - (४) सन्दिग्यसाध्यः—विविद्यतः पुत्रान् रामी, वस्त्रात्, रध्या-पुरुवत्।
  - (५) सन्दिग्वसाधनः—विवक्षितः पुत्रान् मरक्षमर्गं, रागात्, रथ्या-पुरुषत्।

साध्यस्य निगमनम् ॥ वि० ३१२७ ताष्यधर्मस्य धर्मिषि उपलंहारो निगमनम् । यथा—तस्मादनिसः । प्रतिषेषरचतुर्धा प्राक् प्रध्वंस इतदेतरोऽस्वन्तरच ॥ वि० ३१२८ उत्पत्तेः पूर्वं कारणे कार्यस्याऽसस्यं प्राक् ॥ वि० ३१२६ व्ययमनादिशान्तः । यथा—वविष्ठ देशः ।

- (६) सन्दिग्वोभयः— विविश्वतः पुमान् श्रह्यकः रागात्, रथ्याः पुरुषवत् । एषु परचेतीवृत्तेवु शह्यत्वाद् व्यतिरेकिया रथ्यापुरुषे रागाह्य-शत्वयोरसन्तं सन्दिग्धम् ।
- (७) विषरीतव्यतिरेकः—श्रानित्यः शब्दः, कृतकत्वात्, यदऽकृतकं तिम्नत्यं यथाऽ।काशमिति विषरीतव्यतिरेकः। व्यतिरेके हि ताध्याभावः साधनामावेन व्याप्तो निर्देष्टव्यः। न चानैविमिति विषरीतव्यतिरेकत्वम्। अनन्वयः अग्रवशितान्वयः, अव्यतिरेकः; अग्रवशितव्यतिरेकस्वेति चत्वारोऽपरेऽपि दृष्टान्ताभाषा भवन्ति।

#### यथा---

- (१) विवक्तितः पुमान् रागी, वक्तृत्वाद्, इष्टपुरुवविदयमन्त्रयः। यवपि इष्टपुरुवे रागो वक्तृत्वञ्च साध्यसाधनधर्मी दृष्टी, तथापि यो यो वक्ता स स रागीति व्याप्त्यसिद्धेरनन्त्रयस्यम्।
- (२) स्रतित्यः शब्दः, कृतकत्वाद्, घटवदिखप्रदर्शितान्वयः। सन्निप सन्वयो वचनेन न प्रकाशित इति दरार्थानुमानस्य वचनदीयः।
- (३) न बीतरागः कश्चिद् विविश्वसः पुरुषः, ववस्त्वात् । यः पुन-बीतरागी न स बता यथीपलखरड इत्यव्यतिरेकः । यदानुपल-खरडाषुभर्य व्यावृत्तं तथापि व्याप्त्या व्यतिरेकासिडरेक्यतिरे-कत्वम् ।
- (४) अनित्यः शन्दः इतकत्वात्, आकाशवित्यप्रवर्शितन्यविरेकः। यद्रश्रीतत्यं न स्यात् तत् कृतकमपि न स्यादिति सन्नपि व्यविरेको नौकः।

खन्नात्मकाभस्य विनाशः प्रथ्वंसः ॥ वि० ३।३० ॥ श्रयं सावनन्तः । यथा—तके दध्तः ।

सर्वदा तादात्म्यनिवृत्तिरत्यन्तः ॥ वि० ३।३२ ॥ कालत्रवेऽपि तादवस्थ्याभावः इत्यर्थः । श्रथमनाद्यनन्तः । यथा—चेतने श्रचेतनस्य ।

अन्यथा निर्विकारानन्त सर्वेकात्मकतोपपत्तेः ॥ वि० ३।३३ ॥ प्रतिषेषचतुष्टयास्वीकारे भावानां क्रमशः निर्विकारता, श्रनन्तता, सर्वात्मकता, एकात्मकता च स्यात्, इति भाववद् श्रभावोऽपि वस्तुधर्म एव ।

कार्यनिष्पस्यपेक्षं कारणम् ॥ वि० ३।३४ ॥ कार्यमुत्पद्यमानं नियतं यद् ऋषेक्षते तत् कारणम् ।

ज्पादाननिमित्तभेदाद् द्वयम् ॥ वि० ३।३४ ॥ कारणमेव क्रार्श्वतया परिणममानशुपादानम् ॥ वि० ३।३६ ॥ परिणामि कारणमिति । यथा—घटस्य मृत्पिण्डः, ऋकुरस्य वा बीजम् ।

साक्षात् साहाय्यकारि निमित्तम् ॥ वि० ३।३७ ॥ सहकारीति यावत् । यथा—घटस्य चक्रस्त्रादि, ऋक्कुरस्य वा जलातपः पवनादि । निर्वर्तकस्तु न नाम नियतमपेद्यतेऽकृष्टप्रभवतृणादौ । यत्र घटादौ कुलालवत् सव्यपेद्यस्तत्र निमित्तान्तर्गत एवेति कारणद्वयमेव ।

तद् व्यापारानन्तरं भावि कार्यम् ॥ वि० ३।३८ ॥ तद्—इति कारसद्दयस्य व्यापारानन्तरं तद् भवति तत् कार्यम् ।

सकर्तृ काऽकर्त् कम् ॥ वि० ३।३६ ॥ तत्र सकत् कम् - यहकलशोसतर्वादि । अकत् कञ्च-- अनुसतृणाम्बुदस्तनिज-भूम्यादि ।

तदाप्तवचनोडजातमागमः ।। वि० ४।२ ॥ तदिति श्रुतम्। यथा--श्रस्ति चीरसमुद्रः। श्रसत्यत्र स्वाद्धु जलम्।

१-वचनाविति मुख्यत्वेन संकेतावयोऽपि प्राक्षाः।

श्रासवचनम् - श्रागमः, तत्तु उपचारात्, वस्तुकृत्या वर्षपववाक्यात्मकं वचनं पौद्गालकत्वात् द्रव्यभुतम्, श्रयंशानात्मकस्य मानभुतस्य साधनं मनति ।

यथार्थविद् यथार्थवादी चाप्त ।। वि० ४।३ ॥ छौकिकोऽ र छौकिकरण ।। वि० ४।४ ॥ क्रमेण जनकादिस्तीर्थकरादिश्य ॥ वि० ४।४ ॥

श्रादिशब्दाञ्जनन्यादीनां गणधराचार्यादीनाञ्च प्रदेशमः । सहजसामध्यं समयाभ्यां हि शब्दोऽर्थप्रतिपत्तिहेतुः ॥ वि० ४।६ ॥ शब्दः चनम् । सहजसामध्यंम् शब्दस्यार्थप्रतिपादनशक्तिः योग्यता नाम्री, समयः स्वेतः, ताभ्यां हि शब्दोऽर्थप्रतिपत्तिहेतुर्भवित, नान्यथा।

अर्थप्रकाशकत्वमस्य स्वाभाविकं प्रदीपवत् , यथार्थत्वमयथार्थ-त्वस्य वक्त्गुणदोषानुसारि ॥ वि० ४७ ॥

अर्पणानपंणाभ्यामनेकान्तात्मकार्धप्रतिपादकं वचः स्याद्वादः वि० ४।८ ॥

एकत्र वस्तुनि विरोध्यविरोधिनामनेकधर्माणां स्वीकारः तदात्मक् अनेकान्तः तदात्मकस्य अर्थस्य एकस्मिन् समये एकस्य धर्मस्य अर्पणया शेषाचाञ्चानपणया प्रतिपादकं वचः, स्याद्युक्तत्वात्, स्याद्वादः कथ्यते । नाय-

१-- श्राप्यते सम्यगर्थी यस्मादिति श्राप्तः ।

२-लोके सामान्यजने भवो लौकिकः।

३-मोचमार्गीपदेष्टा लोकतर इति।

४-- अपेद्यानपेद्याभ्याम्, विवद्याविवद्याभ्याम्, प्रथानगौराभावाभ्याम्।

५—अनेकान्तवादी वस्तुनि सर्वधर्माणां संग्राहकः स्याद्वादश्चं अपेश्वाभेदेन विरोधमपसायं तेषां प्रतिपादक इत्यनयोभेदः। यथा—वस्तु नित्यञ्च अनित्यञ्च इति अनेकान्तः। द्रव्यापेश्वया नित्यम्, पर्यायापेश्वया च अनित्यम् इति स्याद्वादः। अमुकस्मिन् वस्तुनि अमुको धर्मः, अमुका-पेश्वया इति शेषधर्मान् गौणीकृत्य अभेदवृत्त्यापन्नस्य एकस्य धर्मस्य कथ-ज्ञिन् मुख्यताप्रतिपादनं स्याद्वादनिरपेशः।

६ — कथिब्रद्वादः, अपेद्धावाद इति नामान्तराणि । अमेदविवस्या यौगपर्ये न अखण्डवस्तुप्रतिपादकरवात् असी सकलादेशः, धमाण्डाक्यआपि कथ्यते ।

मेकम नानाविष्यभग्रंतिपारकः किन्तु अपेश्वाभेदेन तद्विरोध परिहारकः समस्ति ।

विधिनिषेधविकल्पैः सोऽनेकभङ्गः ॥ वि० ४।६ ॥ अनेके भङ्गाः—विकल्पाः—वचनप्रकारा वा यस्य, स स्याद्वादः अनेक-भङ्गो मवति ।

यथा—स्यादस्तीति, स्यान्नास्तिति, स्यादवक्तव्यक्त्वेति ॥वि०४।१०॥

स्यात् शब्दोऽनेकान्तवोतकः । तत्र स्वद्रव्य-क्षेत्रकासमाथापेक्षवा सर्वत्रा-स्वित्वम, परद्रव्य क्षेत्राव्येक्षया नास्तित्वम, युगपदुमयधर्मा पेक्षया चाऽवक्तव्य-त्विमिति । वस्तुनः प्रतिधमंमेते त्रयो मञ्जा योज्याः । संयोगजाङ्गक्तवारोऽम्बे-पौति,तद् योगेन सप्तमञ्जी जायते ।

प्रमाणं स्वावरणविख्यवोग्यतया प्रतिनियतार्थप्रकाशि ॥ वि० ४।११॥ स्वार्षं परार्थम् ॥ वि० ४।१३ ॥

श्रवधिमनःपर्यायकेवलानि मतिरच वागसम्बद्धत्वात् स्वार्थम्-स्वसंवेद्यम् ।

१--- इध्टिमेदेन, ऋभिष्रायमेदेन।

२-स्वरूपेण सस्वम्, पररूपेण च श्रतस्विमिति नास्ति कश्चिद् विरोधः।

सर्वमस्ति स्वरूपेण, पररूपेण नास्ति च ।

- त्रश्रम्यथा सर्वसत्त्वं स्यात् स्वरूपस्याप्यसंभवः ॥

तथाहि—- त्रस्ति हि घटो द्रव्यतः, पार्थिवत्वेन, न जलादित्वेन । केत्रतः
पाटलिपुत्रकत्वेन, न माधुरादित्वेन । कालतः शैशिरत्वेन, न वासन्तिकादित्वेन । भावतः श्यामत्वेन, न रक्ताविमस्वेन ।

- ३-- (१) स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येवेति कमती विधि निषेधकायनया ।
  - (२) स्यादस्त्वेष स्यादवत्तव्यमेवेति विधिकस्यमया, धुनपद्विधिनिवेध-कस्यनया।
  - (३) स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तन्यमेवेति निषेधकत्यनया, युगपद्विधिनियेश-कत्यनया।
  - (४) स्वादस्त्वेव स्यान्नास्त्वेव स्यादक्तम्यमेवेति क्रमशो विधिनिवेध-

भृतम् स्वार्थे परार्थक्षापि । तत्र शब्दोन्युखं शब्दाव्यातं वा स्वार्थम् , पर-प्रत्यायमाय वागमिनिवदं परार्थम् ।

- वत् परार्धं मृत् नववाकवापरपर्यायः सद्वाद एवं ।। वि० ४११३ ॥ भवतः वस्तुन एकधर्मप्रकाशनपरी वादः सद्वादः। एकक्षिन् समये एकस्यैव धर्मस्य प्रतिपादिवतुं शक्यत्यात्, वस्तुतः सद्वाद एक परार्थे भवति । प्रमाणवाकवं परार्थम्, ततु भ्रमेदप्राधान्यात् समेदीप-वाराद् वा ।
- जनिराकृतेसरांशो वस्त्वंशभादी प्रतिपत्तुरमित्राचो नयः ।। वि० ६।६॥ अनम्सधर्मासम्बद्धः वस्तुनः विविध्यतमंशं यह्नत् इतरांशान् जनिराकुर्वश्य प्रतिपत्तुरं मित्रायः—नयः। प्रमाणस्य विवयः अक्षण्डं वस्तु, नयस्य च तदेकदेशः, ततो नायं प्रमाणमप्रमायां वा किन्तु प्रमाणांशः, यथा— समुद्रैक-देशो न समुद्रो नाष्यसमुद्रः, किन्तु समुद्राशः।

द्रव्यार्थिकः पर्यावार्थिकरूष ॥ वि० ४।२ ॥

प्राथान्येन समेदबाही द्रव्यार्थिकः, भेदबाही च पर्यावार्थिकः। यावन्ती विचारमार्गाः तावन्ती नया इति नयानामानन्त्येऽवि वर्गीकरवसः तद् द्वैविध्यम्।

### आचस्त्रेमा ॥ वि० ५।३ ॥

नैगमः संग्रहो व्यवहारस्य ।

१--श्रयं मेदप्राधान्याद् मेदौपचारात् वा क्रमेण वस्तुधर्मान् प्रतिपादयति, न दु एकस्मिन् समये श्रनेकान्, इखसौ विकलादेशोऽपि कथ्यते ।

२--- अखरडवस्तुनः प्रतिपादकं शाक्यं प्रमाणवाक्यम् ।

३—श्रक्षण्डवस्तुन एको धर्म; शेषैरशेषैरिष तद् धर्में, श्रमेरवृत्तिमापन्न एव तत् प्रतिपादयति । शानं यथा एकस्मिन् समये श्रनेकान् धर्मान् बानाति, तथा नैकः करिचत् शन्दः यः खश्येकस्मिन् समये श्रनेकान् धर्मान् प्रति-पादयेत् इति, प्रमाणवाक्यं यद् श्रक्षण्डं वस्तु प्रतिपादयति तत् मुख्यगीष-भाषेत्वः ।

४-- वर्षी सर्वेकान्तीऽपि कथ्यते ।

# भेदाभेदबाही नैगमः ॥ वि० ५४ ॥

ऋमेदः—तामान्यम्—द्रव्यं धर्मी वा, मेदः—विशेषः— पर्यायो धर्मी वा। एततुमक्याही ऋभिग्रायो नैगमः। सामान्यविशेषयोर्नास्ति सर्वथा मेदः, यथा—"निर्विशेषं न सामान्यम्, विशेषोऽपि न तद् विना।" केवलं तयोः ग्राधान्याग्राधान्येन निरूपणं भवतीति विचारायास्य वृतिः। यथा— सुस्ती जीवः, जीवे सुखम्।

### संकल्पप्राही च ॥ वि० ५।५ ॥

भाषाभाविषयस्मात् संक्ष्मग्राही विचारोऽपि नैगमी भवति । देश-कालोपचारलोकरूद्विशात् संकल्पोऽनैकथा, यथा---एधोदकावाहरण-प्रवृत्त श्रोदनं पचामीति, वीरनिर्वाणवासरोऽधः, जातोऽयं विद्वान ।

# अमेरपाही संग्रहः ॥ वि० ४।६ ॥ परोऽपरस्य ॥ वि० ४।७॥

महासामान्यविषयः परः, यथा—विश्वमेकम्, सतोऽविशेषात्। ऋवा-न्तरसामान्यविषयः ऋपरः, यथा—द्रव्याषामैक्यम् द्रव्यत्काविशेषात्, पर्यायाणामैक्यम पर्यायत्वाविशेषात्।

### भेदपाही व्यवहारः ।। वि० ४।७॥

यथा — यत् सत् , तद् द्रव्यं पर्यायो वा । यद् द्रव्यं तद् धर्माधर्मादि षड्-विधम् । यः पर्यायः स द्विविधः — सहभावी, क्रमभावी च । द्रव्यार्थि-कत्वात् ऋसौ परमाणुं यावत् गच्छति न तु ऋषे पर्याये ।

# पर्यायार्थिकरचतुर्घा ॥ वि० शह ॥

ऋषुत्त्रः, शब्दः, समभिरुद्धः, एवं भृतश्च।

१-वर्तमाननैगमः- ऋपूर्यायामिष क्रियायां पूर्याता संकल्पः।

२--भृतनैगमः--श्रतीते वर्तमानसंकल्यः।

१-भाविनैगमः-वर्तमाने भविष्यत्संकरूपः।

४—अपरसंग्रहव्यवहारयोविषयसाम्येऽपि अपरसंग्रहः अमेवांशप्रधानः, व्यव-हारक्त नेवांशप्रधानः, आद्यो मेदेऽप्यमेदं प्रथित, द्वितीयोऽमेदेऽपि मेद-मित्यनयोविशेषः ।

वर्तमान पर्यायमाही ऋजुसूतः ॥ वि० ४।१० यथा—सम्प्रतं सुसम् ।

काळादिभेदेन ध्वनेर्यभेदकुच्छव्दः ॥ वि० ५।११

- (क) कालेन, यथा-वभूव, भवति, भविष्यति राजग्रहम्।
- (स) संख्यया, यथा-एकः, एके ।
- (ग) लिंगेन, यथा-नदम्, नदी ।

पर्याचे निरुक्तिमेदेनार्यभेदकृत् सममिरुद्धः ॥ वि० ४।१२

यथा—मिस्तत इत्येवंशीलो मिस्तुः, वाचं यच्छतीति वाचं यमः, तपस्य-तीति तपस्वी। शब्दनयो हि निकक्तिमेदेऽप्यथमिदममिमेतीत्ययं ततो भिन्नः।

क्रियापरिणतमर्थं तच्छ्रव्याच्यं स्वीकुर्वन्नेवं भूतः ॥ वि० ६११३ यथा—मिद्यणिकयापरिणतो मिद्धः, वाचं नियच्छन् वाचंयमः, तपस्यन् तपस्वी इत्यादि । समिमरुदः शब्दगतिकयायामपरिणतेऽपि तद् व्यपदेश-मिच्छतीत्ययं ततो भिन्नः ।

आग्राश्चत्वारोऽर्थप्रधानत्वादर्धनयाः ।। वि० ५।१४

शेषाश्च शब्दनयाः ।। वि० ५।१५

पूर्वः पूर्वो बहुविषयः कारणभूतः परः परोऽल्पविषयः कार्य-भूतरच ॥ वि० ५।१६

अपरधापि नयो द्विधा—निरचयो व्यवहारस्य ॥ वि० ६।१७ तास्विकार्याभ्युपगमपरो निरचयः ॥ वि० ६।१८ यथा—पञ्चवर्षो भ्रमरः, तच्छरीरस्य बादरस्वन्यत्वेन ।

२-एषु चतुर्षे अर्थाभितो विचारो भवति।

३--एषु त्रिषु विचारः शब्दाभितो भवति ।

y-यो बादरस्कन्धः स पंचवर्षपुद्गलनिज्यन्तो भवति, तत्र एको वर्षेः प्राधा-न्देन उपलक्षते, शेषाङ्च न्याभृतत्वान्त्रीपलक्ष्यन्ते ।

१—अत्र हि ज्ञाषस्थायि सुखाख्यं पर्यायमात्रं प्राधान्येन प्रदश्येते, तदधिकरणः भूतं पुनरात्मद्रव्यं गौणतया नाप्येते ।

लोकमसिद्धरबांतुबादपरो व्यवहारः ॥ वि० १।१६ यथा—सत्स्विप पञ्चतु वर्णेषु श्यामो भ्रमर इलादिवत् । शानक्रियात्रधानौ क्रमाख्यानक्रियानयाविष ॥ वि० १।२० पक्षीकृतांशादितरांशापलापी नयाभासः । । वि० १।२१ आईतो इष्टिकोणो हि सर्वनयसाधारणः ।

日本選—

"उदघाविव सर्वसिन्धवः, समुदीर्थास्त्विय नाय दृष्टयः। न च तासु भवान् प्रदृश्यते, प्रविभक्तासु सरित्स्विवोदिधः॥"

१—द्रच्यमात्रग्राही पर्यायप्रतिच्चेपी द्रच्यार्थिकामासः। पर्यायमात्रग्राही द्रच्यप्रतिच्चेपी पर्यायार्थिकामासः। धर्मद्रच्यादीनामैकान्तिकपार्थवयामिसन्धनैगमामासः, वया—नेयायिकवेशेषिकदर्शनम्। सलाद्वैतं स्वीकुर्वाचः
सकलविशेषान्निराच्छाणः संग्रहामासः, यथा—ग्राखिलानि ग्राह्वैतवाददर्शनानि सांख्यदर्शनञ्च। श्रपारमाधिकद्रव्यपर्यायावभागाभिप्रायो व्यवहारामासः, यथा चार्वाकदर्शनम्। चार्वाको हि प्रमाणप्रतिपन्नं जीवद्रव्यपर्यायदिविमागमयस्यूललोकव्यवहारानुयायि भूतच्चुष्टयविमागमात्रं समर्थयत हित । वर्तमानपर्यायाभ्युपगन्ता सर्वथा द्रव्यापसापी श्रृषुस्त्रामासः, यथा—तथागतमतम्। कालादिमेदेनार्थमेदमेवाभ्युपगच्छन्
शब्दामासः, यथा—वैयाकरणः। पर्यायभेदेनार्थमेव मन्वानः समिकहाभासः। क्रियाऽपरिणतं वस्तु शब्दवास्यतया प्रतिद्विपन् एवंभूतामासः।
श्र्यामिषायी शब्दप्रतिच्चेपी श्रवंनयामासः। शब्दामिषाय्यर्थप्रतिचेपी
शब्दनयामासः। लोकव्यवहारमभ्युपगम्य तस्त्वप्रतिचेपी व्यवहारामासः।
सवसमिगम्य लोकव्यवहारप्रतिचेपी निश्चपनवामासः। शानमेवक्रियामेव वा मन्वानौ शानकियानयामासी।

२—बीद्धानामृजुस्त्रतो मतमभूद् बेदान्तिना संबद्धात्, सांख्यानां तत एव नैगमनयाद् योगस्य वैदेतिकः। सन्दाहैतिविदोऽषि सन्दनयतः सर्वेनयेर्गस्तिता, जैनी इष्टिरितीह सा रसरता अस्यक्षप्रदृशीहवते॥

# ् **महुवर्णकीकाण करण्यामां बालकेतुःचेदेसः स्थासी**ः विद्योगः" श वि० शस्त्र

वीकादिपदार्थामां वायकेषु-वीकादिशाखेषु मेदेन सङ्कर व्यक्तिकररहि-तेन व्यासः-निकायां निकेषः।

नामस्थापनाष्ट्रव्यक्षाचाः ।। विश्व ४।२३ यावन्तो हि वस्तुविन्यातकमास्तावन्त एव निक्षेपा व्यासतः। समासत-रचत्यारस्तु अवस्यं कार्याः।

जरथवणं जाग्रेज्जा, निक्खेवं निक्खिवे निर्वसेखं।
जरथ विकान विजाग्रेज्जा, चलक्ष्मं निक्खिवे सरथ।।
तद्वंनिरपेक्षं संज्ञाकर्म नाम ।। वि० ६।२४
जातिद्रव्यगुणिकयालक्षण्यिमित्तमनपेक्ष्य संकेतमानेग्यैव संज्ञाकरशं नाम'
भग्यते, यथा अनक्षरस्य लपाध्याव इति नाम।
तद्धंशून्यस्य तद्भिप्रायेण प्रतिष्ठापनं स्थापना ।। वि० ६।२६
तक्षंविर्दाहतस्य द्रव्यस्य 'सोऽयम्' इत्यध्यवसायेन व्यवस्थापनं स्थापना,
यथा—लपाध्यायप्रतिकृतिः स्थापनोपाध्यायः। तत्र मुख्याकार समाना
सद्भावस्थापना, तदाकारशृह्या चासद्भावस्थापना।

१—जिल्लेपप्रयोक्तनावबोधमर्भियदं स्वस्त्रण्डम्, यथा—ग्रप्रस्तुतार्थापाकरणात् प्रस्तुतक्याकरणात् निल्लेषः फलवान्। श्रव्युत्पन्तस्य कृते द्वयार्थमेव पूर्ण-व्युत्पन्नांशव्युत्वयोश्च संश्वयानयो संश्वयापनोवनार्थः, तथोरेव विपर्वस्तोः प्रस्तुतार्थाश्चरस्यार्थं च निल्लेषः कियते ।

२-सर्वेषां युगपत्यासिः सङ्करः।

३-परस्पर विषयगमनं व्यक्तिकरः।

A-2141-

तथा च--

यत्र स यं कानीयात्, निहोपं निश्चिपेत् निरवशेषम् । यत्रापि स न जानीयात्, स्तुष्कं निश्चिपेत् तत्र ॥ ५---वद् वस्तुषोक्षशिक्षानं, श्वितसम्बार्थं त्रवर्षनिरपेस्तम् । पर्यायानभिषेषं, स नाम साहिष्क्रकं तका ॥ भूतसाविश्वाबस्य कारणसमुपयोगो वा ब्रव्यम् ।। वि० ६१२६ वया—अनुस्तोपाध्यायपर्यायोऽनुमविष्यमाणोपाध्यायपर्यायो वा द्रव्यो-पाध्यायः । यथा वा अनुपयोगाऽवस्था किया द्रव्यक्रिया । किवद-प्राधान्येऽपि, यथा—अंगारमर्दको द्रव्याचार्यः, आचार्यगुरुरहितत्वात् । अयं च आगमे द्रिधा उक्तः—आगमतः , नो आगमतश्च । तत्र आगमतः—जीवादिपदार्यकोऽपि तत्राऽनुपयुक्तः । नो आगमतस्त्रिधा— आसुरुरीरः, माविशरीरः, तद्व्यतिरिक्तश्च ।

विवक्षितिकियापरिणतो भावः ॥ वि० ६।२७

त्रयमपि आगमनोत्रागमभेदात् द्विधा—तत्र उपाध्यायार्थकस्तदनुभावपरिणतश्च आगमतो भावोपाध्यायः। उपाध्यायार्थकः अध्यापनिकयाप्रवृत्तश्च नो आगमतो भावोपाध्यायः। एषु नामादित्रयं द्रव्यार्थिकस्य
विषयो भावश्च पर्यायार्थिकस्य ।

निश्चिप्तानां निर्देशादिभिरनुयोगः ॥ वि० शर्र

त्र<u>न</u>ुयोगः—ध्याख्या ।

१-भूते भाविनि वा घृतघटे घृतघटन्यपदेशवदत्रापि उपाध्यायव्यपदेशः।

२--- ऋतुयोगद्वारमाम्नि स्त्रें।

३-- आगमो हानम् , तदाश्रित्य-आगमतः।

४—ऋर्याद् आगमाभावमाभित्य । नो शब्द आगमस्य सर्वथाऽभावे देशाभावे च । तत्र शातृभाविशरीरे सर्वथाऽभावः । अनुपयुक्तरूच यां कियां कुरुते, तस्यामागमस्याभावाद् देशाभावः । कियासस्यो देश एव निवेधः ।

५—यत्र शातृशरीरभाविशरीरयोः पूर्वोक्तं लक्ष्यं न घटते, तत् ताभ्यां व्यतिरिक्तम्।

६---निचेपेषु ।

७—जिनिषये ताविन्नच्चेपचतुष्टयम्—तत्र जीवस्याजीवस्य वा जिन इति नाम कियते, स 'नाम-जिनः' । लेप्यादिमयी जिनस्य प्रतिमा 'स्यापना-जिनः' । निवदः जिन (तीर्थक्षर )-नामगोत्री यावदनासातिकेवलकानी 'द्रन्य-जिनः' । प्राव्भू तद्यायिककानदर्शनच्छस्त्रिश्वदिक्षयशस्त्री स्थापित-दीर्थचतुष्टयो 'माव-जिनः' ।

निर्देशस्याभित्वसाधनाधारस्यितिविधानसत्संक्याक्षेत्रस्पर्शवकाछा-न्तरभाषास्पबद्धताः ॥ वि० ४।२६

तत्र निर्देशः—नामकथनम् । विधानम्—प्रकारः । सत्—ग्रस्तित्वम् । ग्रन्तरम्—विरहकालः । भावः—श्रीदियकादिः । ग्रह्पबहुता—स्यूना-धिकता ।

# तीसरा विभाग

तत्त्व मीमांसा

प्रमाणस्य विषयः सदसन्नित्यानित्यसमान्यविशेषवाच्यावाच्या-चनेकान्तात्मकं वस्तु ॥ वि॰ ६।१ ः

पर्यायान्वयि ध्रीट्यं सत् ॥ वि० ६।२ ॥

उत्तरोत्तराकाराणामुत्पत्तिः—उत्पादः, पूर्वपूर्वाकाराणां विनाशः—व्ययः। एतद्द्यपर्यायान्ययि एव ब्रीव्यं सद् उच्यते । उत्पादादयः कथञ्चिद् मिन्नाः भिन्नाः, तत एव तत् त्रयात्मकम्।

वतःश्र---

घटमौलिमुवर्षाथीं, नाशोत्पादस्थितिष्वलम्। शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं, जनो याति सहेतुकम्॥ उत्पन्नं दिधमावेन, नष्टं दुर्धतया पयः। गोरसत्वात् स्थिरं जानन्, स्याद्वादद्विड् जनोऽपि कः॥ तदितरदसन्॥ वि० ६।३॥

यन्नोपपदाते न व्यति न च ध्रुवं तदसत् । यथा—ग्राकाशकुतुमम् । सतोऽप्रक्युतिर्नित्यम् ॥ वि० ६।४ ॥ परिणमनमनित्यम् ॥ वि० ६।४ ॥

१--यत्र अवगादस्तत् चेत्रमुख्यते । यतु अवगाहनातो बहिरपि अतिरिक्तं केत्रं स्पृशति, ता 'स्पर्यना' अभिधीयते, इति चेत्रस्पर्यनयोगिरोषः । १---धत् केवलं पर्यापात्मकम्, औन्यास्मकं वा न भवति, ताहशस्य कस्यापि पदार्थस्य अभावत् । नामः सर्वाप्तरं आक्ष्युतिः—नित्नस्। तस्येष च तत्त्रवृत्तत्त्याः 'परिवामनम्—प्रनित्यम्'।

अभेरप्रतीतेर्निमतं सामान्यम् ॥ वि० क्षे ॥

प्रतिकारिक तत् विर्वक्षामान्यम्, यथा-वहनिम्बादिषु वृक्षत्वम्। क्रमभाविषय्यिषु च ऊर्ध्वतासामान्यम्, यथा-वाल्ययौवनादानुयायि पुक्षत्वम् ।

भेद्प्रतीतेनिमिसं बिशेषः ॥ बि० ६।७॥

वातिरूपेणाऽभिन्नेष्यपि वृत्तेषु वटोऽयम्, पिप्पलोऽयम् निम्बोऽयमिखादि वैसहरास्य निमित्तभूतो धर्मः—विशेषः।

गुज़क्क्रीयभेदाद् हिरूपः ॥ वि० ६।८॥

तुषः सहमानी धर्मः, य<del>का सार</del>मनि विश्वानम् । पर्यायश्च क्रममानी यथा—तत्रेव सुखतुष्कादि ।

> वाग्गोचरं बाध्यम् ॥ वि० ६॥ ॥ वागविषयमबाध्यम् ॥ वि० ६॥ ०॥ विवसाऽविवसातः संगतिः ॥ वि० ६॥ १॥ ॥

प्रयोजनवरात् करिचद् धर्मी विवस्यतं, करिच्य सन्निष प्रयोजना-ऽमावात् न निवस्यते । यथा धर्मियो नित्यत्विवद्यायां सन्तावप्युत्पाद्व्ययौ नोपात्ती, श्रानित्यत्विवद्यायाद्य सदिप श्रीव्यं नाप्यते । तत एव सहावित्यता-नामप्येषां ग्रह्णाग्रहत्तेन एकोऽपि धर्मी नित्योऽनित्यश्च । एवमनुक्ताकारेखा सामान्यम्, व्याकृतक्षेण विशेषः, स्वरूपेण सत्, पररूपेण श्रसत्, एकैकधर्मा-पेद्यया बाच्यम्, युगपद् श्रानेकधर्मपिद्यया च श्रवाच्यम् । दृश्यन्ते च एकत्मिन्नपि चैत्रादी श्रपेद्यामेदात् पितृत्व-भ्रातृत्वपुत्रत्वमातुलत्वभागिनेयत्वादयः पर्यायाः ।

धर्माधर्मकारापुर्गळजीवास्तिकाया क्रमाणि ॥ प्र० १।१ ॥ कास्त्रच ॥ प्र० १।२॥

१--- न सर्वथा विनाशः, न च सर्वथा श्रसादः, किन्तु श्रवस्थान्तरापादनम्।
१--- तिर्थक्तमान्त्रे बहुनां व्यक्तीनां केनचित् द्वाचेन धर्मेण एकता प्रतीयते,
अर्ध्वतासमान्त्रे च एकस्या एव व्यक्तेषंहुतः पूर्वापराहः श्रवस्थानुः
श्रद्धमानिक्या एकता प्रतीयते इति श्राद्धा हन्ययोर्द्धमानां वा वात्तिस्ताः
एकता स्रपरा च एकस्यैन हन्मस्य पर्यायगता एकता इति श्राद्धमः।

श्रस्तिकायः प्रदेशप्रचनः । धर्मादमः सञ्चारितकायाः कार्यस्य इति सङ्ग्रस्यान्ति सन्ति ।

गुणपर्यायाधयो द्रष्ट्यम् ॥ त्र० शहः॥ गुणानां पर्यायाणां साध्ययः—झाधारो द्रष्ट्यम् ।

गत्यसाधारणसहायो धर्मः ॥ ५० १४ ॥

### स्थित्यसाचारणसहायोऽधर्मः ॥ प्र० १।६ ॥

तेवामेव स्थानप्रवृक्षानां स्थितौ श्रसाधारणसाहाय्यकारिद्रव्यम्, श्रधर्मा-स्तिकायः । यथा---पथिकानां स्नाया । जीवपुद्गसानां गतिस्थित्यन्ववानुषपसेः, काय्वादीनां सहायकत्वेऽनवस्थादिदोषप्रसङ्गाच्च धर्माधर्मवोः सस्यं प्रतिपराज्यम् । एतवीरभावादेव श्रशोके जीवपुद्गसादीनामभावः ।

## अवगाहळक्षण आकाशः ॥ प्र० शर्६ ॥

श्रवगाही दिशकाश आश्रयः, त एव सञ्चर्ण यस्य स श्राकाशास्तिकायः। दिगपि श्राकाशविशेष एव न तु द्रव्यान्तरम्।

> लोकोऽलोकरच ॥ प्र०१।७॥ षड्द्रव्यात्मको लोकः॥ प्र०१।८॥

श्वपरिमितस्याकाशस्य षड्द्रव्यात्मको भागः, लोक इत्यमिषीयते । स च चतुर्दशरव्युपरिमाणः व्युप्रतिष्ठकसंस्थानः, व्यतिष्ठकसंस्थानः, व्यतिष्ठकसंस्थानः, व्यविष्ठकसंस्थानः, व्यविष्ठ्यद्वीपसमुद्रायामस्तिर्यक् । किञ्चिन्न्यूनसप्त-रव्युप्रमाण कर्ष्यः । किञ्चित्रविष्कसप्तरव्युप्रमितोऽघः ।

१ - अस्तीत्ययं त्रिकालयचनो निपातः, अभ्यन्, सवन्ति, सविष्यन्ति चेति मायना अतोऽस्ति च ते प्रवेशानां कायास्य गराय इति । अस्तिराज्येन प्रवेशाः किच्युज्यन्ते ततस्य तेषां वा काया अस्तिकायाः । स्या० स्था० १४ २ - असंस्थयोजनप्रमिता रज्यः ।

२---- विद्यरावसम्पुटाकारः, यथा एकः शराबोऽबोतुकः, तकुर्वरि ब्रितीय कर्ष्यतुकः, तकुपरि पुनश्चैकोऽबोतुकः।

# चतुर्घा ततिथतिः ॥ प्र० शह ॥ 🐪

यथा स्नाकाशमितिष्ठितो वायुः, वायुमितिष्ठित छद्धिः, छद्दिमितिष्ठिता पृथिवी, पृथिवीमितिष्ठिताः त्रसस्यावराः जीवाः ।

आकारामयोऽछोकः ॥ प्र० १।१० ॥

धर्मास्तिकायाद्यमावेन केनलमाकाशमयोऽलोक; कथ्यते ।

स्पर्शरसगन्धवर्णवान् पुद्गलः ॥ प्र० १।११॥

पूरणगलनधर्मत्वात् पुद्गल इति ।

# राब्दवन्धसीक्न्यस्थीत्यसंत्थानभेदतमरक्कायातपोचोतप्रभावांरच ॥

प्र० शाश्य ।

ः संहत्यमानानां मिश्रमानानां च पुद्गलानां व्यनिरूपः परिश्वामः शब्दः, प्रायोगिको वैस्रसिकश्च । तत्र प्रयक्तजन्यः प्रायोगिकः, भाषात्मकोऽभाषात्मको वा । स्वभावजन्यो वैस्रसिकः—मेघादिप्रमवः । श्रथवा जीवाजीविमिश्रमेदात् त्रेषा । मूर्तोऽयं निह श्रमूर्तंस्य श्राकाशस्य गुणो भवति—शोत्रेन्द्रियप्राद्यत्वात् न च शोत्रेन्द्रियमपूर्ते गृह्वाति-इति । संश्लेषः—वन्यः, श्रयमपि प्रायोगिकः सादिः, वैश्लिकस्तु सादिरनादिश्च ।

सौद्भयं द्विविधम्—अन्त्यमापेचिकञ्च। तत्र अन्त्यं परमाणोः, आपेचिकं यमा नालिकेरापेच्चया आग्रस्य। स्थील्यमपि द्विविधम्—तत्र अन्त्यम्, अशेष-लोकव्यापिमहास्कन्धस्य। आपेच्चिकं यथा—आग्रापेच्चया नालिकेरस्य। आकृतिः —संस्थानम्,—तत्त्वतुरसादिकम्—इत्थंस्थम् अनियताकारमनि-थंस्थम्।

विश्लेषः-भेदः, स च पञ्चधा-जन्करः, वृर्णः, व्यवहः, प्रतरः, अनुतटिका ।

कृष्णवर्षविद्वाः पुर्गलपरिणामिवशेषः तमः। प्रतिविश्वरूपः पुर्गला-परिणामः क्राया । सूर्यादीनामुष्णः प्रकाश क्रातपः । चन्द्रादीनामनुष्णः प्रकाश उद्योतः । मण्यादीनां रिहमः प्रमा । सर्व एव एते पुर्गक्षपर्माः, क्रत एतहानिप पुर्गलः ।

१ मुद्गश्मिमेदवत्, २ गोधूमचूर्णवत्, ३ लोइकण्डवत्, ४ अभगटस-मेदवत्, ५ तटाकरेखावत्,

# परमाणुः स्कन्धरमः ॥ प्र० १।१३ ॥ अविभाज्यः परमाणुः ॥ प्र० १।१४ ॥

#### বকর-

कारणमेव <sup>१</sup> तदम्त्यं, सूहमो नित्यश्च भवति परमाणुः। एकरसगन्धवर्णो, द्विस्पर्शः कार्य लिङ्गश्च ।। तदेकीमाषः स्कन्धः ।। प्र०१।१४ ।।

तेषां द्वाधनन्तपरिमितानां परमाण्लामेकत्त्वेनावस्थानं स्कन्धः। यथा— द्वौ परमाण् मिलितौ द्विप्रदेशी स्कन्धः, एवं त्रिप्रदेशी, दशप्रदेशी, संस्वैयप्रदेशी, असंस्थेयप्रदेशी, अनन्तप्रदेशी च।

# तदभेदसंघाताभ्यामपि ॥ प्र० शश्ह ॥

स्कन्धस्य भेदतः संघाततोऽपि स्कन्धोमवति । यथा—भिवामाना शिला, संहन्यमानाः तन्तवश्च । ऋविभागिन्थस्तिकाथेऽपि स्कन्धशब्दो व्यवहियते । यथा—धर्माधर्माकाशाजीवास्तिकायाः स्कन्धाः ।

#### स्तिग्धरूक्षत्वादजघन्यगुणानाम् <sup>३</sup> ॥ प्र० १।१७ ॥

श्रजघन्यगुणानाम्—दिगुणादिस्निध्यरूज्ञाणां परमाणूनां तदिषमैः समैवां दिगुणादिरूज्ञस्त्रिग्धैः परमाणुभिः समं स्निध्यरूज्ञत्वाद्धेतोरेकीमावः सम्बन्धो बन्धो वा भवति, न तु एकगुणानामेकगुणैः समित्यर्थः । श्रयं हि विसहशा- पेज्ञया एकीभावः ।

## इ्यधिकादिगुणत्वे सदृशानाम् ॥ प्र० १।१८ ॥

सदृशानाम्— स्निग्धेः सह स्निग्धानां रूद्धैः सह रूद्धाणांच परमाण्नामेकश्र द्विगुणस्निग्नत्वमन्यत्र चतुर्गुणस्निग्नत्वमितिरूपे द्व्यधिकादिगुणत्वे सति एकीभाषो भवति, न तु समानगुणानामेकाधिकगुणानाभ्य।

#### उत्तङच---

निहस्स निहेण दुश्चाहियेण, लुक्खस्स लुक्खेण दुश्चाहियेण । निहस्स लुक्खेण जवेद्द बंधो, जहन्त्रवञ्जो विसमो समो ना ॥

१ - तेषां पौद्गलिकवस्त्नामन्त्यं कारणमेव।

२-कार्यमेव लिक्कं यस्य स कार्यलिकः।

२—श्रविमागी प्रतिच्छेदः, श्रविमाज्योऽशः।

Y---पन्नवणा पद १३ ---

#### कालः समयादिः ।। प्र० १।१६ ।।

निमेषस्यासंख्येयतमो मागः समयः। कमलपत्रभेदाशुदाहरणलक्यः। आदि शन्दात् आविलकादयश्च।

**一定**符号

समयाविषयमुहूत्ता, दिवसमहोरत्तपक्खमासाय। संबद्धहरुणापिलया, सागर श्रोसिप्प परियद्दा॥ वर्तमापरिणामक्रियापरत्वापरत्वादिभिर्लक्ष्यः॥ प्र०१।२०॥

वर्तमानत्वम् वर्तना । पदार्थानां नानापययिषु परिषतिः परिषामः । क्रिया प्रतिक्रमणादिः । प्राग्भावित्वम् परत्वम् । पश्चाद्भावित्वम् अपरत्वम् ।

आकाशादेकद्रव्याण्यगतिकानि ॥ प्र० १।२१ ॥ आकाशपर्यन्तानि त्रीणि एकद्रव्याणि—एकव्यक्तिकानि, अगतिकानि— मतिकियाश्रत्यानि ।

बुद्धिकल्पितो बस्तंबशो देशः ॥ प्र० १।२२ ॥ वस्तुनोऽपृथग्भ्तो बुद्धिकल्पितोऽशो देश छच्यते । निरंशः प्रदेशः ॥ प्र० १।२३ ॥

निरंशो देशः प्रदेशः कथ्यते । परमाणुपरिमित्तो वस्तुमाग इस्तर्यः, भ्रविमागी प्रतिच्छेदोऽप्यस्य पर्यायः । पृथग्वस्तुत्वेन परमाणुस्ततो भिन्नः । असंस्योयाः प्रदेशा धर्माधर्मस्रोकाकाशौकजीवानाम् ॥ प्र० श२४॥ अस्रोकस्यानन्ताः ॥ प्र० श२४॥

संख्येयासंख्येयारच पुद्रछानाम् ॥ प्र० १।२६ । चकारादनन्ता अपि ।

न परमाणोः ॥ प्र० १।२७ ॥ परमाणोरेकत्वेन निरंशत्वेन च न प्रदेशः। एवं च कालपरमाण्योर-प्रदेशित्वम्। शेषाणां तु सप्रदेशत्वम्।

कुत्तनलोकेऽवगाहो धर्माधर्मथोः ॥ प्र० १।२८॥ धर्माधर्मात्तिकायौ सम्पूर्वे सोधं व्याप्य तिष्ठत इत्स्यः। एकप्रदेशादिषु विकल्प्यः पुरुक्षानास् ॥ प्र० १।२६ ॥ लोकस्वैकप्रदेशादिषु पुद्गतानामवगाहो विकल्पनीयः।

असंख्येग्रभागाविषु जीवानाम् ॥ प्र० ११३० ॥ जीवः खलु स्वभावात् लोकस्य ऋल्यात् ऋल्यमसंख्येपन्वमं भागमवरुच्य तिष्ठति, न पुद्गलवत् एक प्रदेशादिकम्, इति ऋसंख्येयमागाविषु जीवानामवगादः । ऋसंख्येयप्रदेशात्मके च लोके परिवातिवैचिन्यात् प्रवीपप्रभाषटलवदनन्तानामपि जीवपुद्गलानां समावेशो न हुर्षटः ।

कालः समयक्षेत्रवर्ती ॥ प्र० १।३१ ॥ ध्यावहारिक कालो हि सूर्याचन्द्रमसोर्गतिसम्बन्धी । सूर्यचन्द्राश्च मेदं प्रदक्षिणीकृत्य समयद्येत्र एव नित्यं भ्रमन्ति । ततोऽमे च सन्तोऽपि भव-स्थिताः, तस्मान् समयद्येत्रवर्ती कालः ।

जम्बूधातकीसण्डार्धपुष्कराः समयक्षेत्रमसंख्यद्वीपसमुद्रेषु ॥ प्र० १।३२ ॥ तियंग्लोके द्विद्विरायामनिष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिच्वेषिणो नलयसंस्थाना असंख्येयद्वीपसमुद्राः सन्ति । तत्र लनणकालोदिधिवेष्टितौ, जम्बूधातकीलण्डौ, पुष्करार्धे चेति सार्धद्वयद्वीपसमुद्राः "समयच्चेत्रम्" उच्यते, मनुष्यच्चेत्रमपि अस्य पर्यायः ।

सर्वाभ्यन्तरो मेरुनाभिर्णु त्तोयोजनलक्ष्मविष्कम्भो जम्बूद्वीपः ॥प्र० १।३३॥ तत्र भरतद्देमवत्हरिविदेहरम्यकदैरण्यवतेरावतवर्षाः सप्तक्षेत्राणि ॥ प्र० १।३४

तद्विभाजिनस्य पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्निषयनीळरुक्मि-रिासरिणः षद्वर्षघरपर्वताः ॥ प्र० १।३४ ॥

१—जम्बूदीपे दी दी स्वांचन्द्रमसी। सवस्त्रसमुद्रे चत्वारः। धातकीखण्डे द्वादशः। कालोवधी द्वाचन्द्रारिशत्। अर्धपुष्करद्वीपे द्विसप्ततिः। सर्वे मिलिता द्वात्रिशदुत्तरशतं स्वांश्चन्द्राश्च। धातकीखण्डात् स्वांश्चन्द्राश्च त्रिशुविताः पूर्ववर्तिभिश्च योजिता अग्निमस्य संख्यां स्चयम्तः। एषा पद्धतिः स्वयंभूरमणान्तं प्रयोज्या।

भातकीखण्डे वर्षांदयो हिगुणाः ॥ प्र० १।३६ ॥ ताबन्तः पुष्करार्थे ॥ प्र० १।३७ ॥ भरतेरावतविदेहाः कर्मभूमयः ॥ १।३८ ॥ शेषा देवोत्तरकुरवश्चाकर्मभूमयः ॥ प्र० १।३६ ॥

शेषा हैमवताद्यः । देवोत्तरकुरवश्च विदेहान्तर्गताः ॥

सहभावी धर्मो गुणः ॥ प्र० १।४० ॥

"एग वन्वस्तित्रागुणा" इत्यागमवचनात् गुणो गुणिनमाभित्यैव अव-तिष्ठते, इति स द्रव्यसहमावी एव ।

सामान्यो विशेषरच ॥ प्र० १।४१ ॥

द्रव्येषु समानतया परिषतः सामान्यः। व्यक्तिमेदेन परिणतो विशेषः। अद्योऽस्तित्ववस्तुत्यद्रव्यत्वप्रमयेत्वप्रदेशवस्वागुरुल्युत्वादिः॥

प्रव शहर ॥

तत्र विद्यमानता—श्वस्तित्वम् । अर्थकियाकारित्वम्—वस्तुत्वम् । गुरा-पर्यायाधारत्वम् —द्रव्यत्वम् । प्रमाणविषयता—प्रमेयत्वम् । अवयवपरि-माणता—प्रदेशवत्वम् । स्वस्वरूपाविचलनत्वम्—अगुब्लघुत्वम् । गतिस्थित्यवगाह्वर्तनाहेतुत्वस्पर्शरसगन्धवर्णक्रानदर्शनसुखवीर्यचेतन-त्वाचेतनत्वमूर्णत्वामूर्णत्वादिविशेषः ॥ प्र० १।४३ ॥

गखादिषु चतुर्षु हेतुत्वशब्दो योजनीयः । एतेषु च प्रत्येकं जीवपुद्गलयोः षड्गुणाः, ऋन्येषां च श्रयो गुणाः । तत्र स्पर्शः—ककशमृदुगुहलघुरीतोष्ण-स्निग्धरूचमेदादण्या । रसः—ितक्तकदुकपायाम्लमधुरमेदात् पञ्चिषः । गन्धो द्विषिधः—सुगन्धो दुर्गन्धश्च । वर्षाः—कृष्णनीलरक्तपीतशुक्लमेदात् पञ्चथा ।

पूर्वोत्तराकारपरित्यागादानं पर्यायः ॥ प्र० १।४४ ॥

"लक्षणं पञ्जवाणं तु, उमग्रो क्रस्सिया मवे" इति क्रागमात् उमयोरिप द्रव्यगुषयोवः पूर्वाकारस्य परित्यागः, श्रपराकारस्य च क्रादानं त पर्यायः। जीवस्य नरत्यामरत्यादिभिः पुद्गसस्य स्कम्भत्यादिभिः, धर्मास्तिकाया-१—यतो द्रव्यस्य द्रव्यस्य गुणस्य गुणस्य गुणस्य न विचलति स न गुरुरूपो न समु-रूपोऽगुरुत्तमः। दीनाश्च संयोगिविभागादिभिर्द्रव्यस्य पर्याया बोध्याः। हानदर्शनादीनां परिवर्तनादेवंषांदीनां च नवपुराणतादेशुंषस्य पर्याया श्रेयाः। पूर्वोत्तरा-काराणामानन्त्वात् पर्याया श्रीप श्रनन्ता एव। व्यञ्जनार्थमेदेन श्रस्य द्वैविध्यं, स्वभावविभावमेदाच्च। तत्र स्थूलः, कालान्तरस्थायी, राब्दानां संकेतविषयो व्यञ्जनपर्यायः। सूहमो वर्तमानवर्त्यर्थपरिणामोऽर्थपर्यायः। परिनिमित्तापेको विभावपर्यायः। इतरस्त स्वभावपर्यायः।

एकत्वपृथक्त्वसंख्यासंस्थानसंयोगविभागास्तहश्रणम् ॥ प्र०१।४६॥ एतैः पर्याया सहयन्ते । तत्र एकत्वम्--- मिन्नेष्णपि परमाण्यादिषु,

यदेकोऽयं घटादिरिति प्रतीतिः। पृथक्त्वं च-श्रयमस्मात् पृथक् इति । संख्या-एको द्वौ इत्यादिरूपा। संस्थानम् श्रयं परिमण्डल इति। संयोगः श्रयमंगुल्योः संयोग इति। विभागश्च श्रयमितो विभक्तः इत्यादि ।

जीबा द्विषा ॥ प्र० ३।१ ॥

संसारिणो मुक्तारच॥ प्र० ३।२॥

तत्र संसर्रान्त भवान्तरमिति संसारिगः, तदपरे मुक्ताः ।

संसारिणस्त्रसंस्थावराः ॥ प्र०३।३॥

हिताहितप्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थं गमनशोलास्त्रसाः । तदितरं स्थावराः ।

पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतिकायिका एकेन्द्रियाः स्थावराः ॥ प्र० ३४ ॥

पृथिवी कायो येषां ते पृथवीकायिका इत्यादि । एते च एकस्य स्पर्शन-निद्रयस्य सद्भावादेकेन्द्रियाः, स्थावरसंज्ञां लमन्ते । पञ्चसु अपि स्थावरेषु सूर्माः सर्वक्षोके, बादराश्च लीकेकदेशे । सर्वेऽपि प्रत्येकशरीरिणः, वनस्पतिः तु साधारणशरीरोऽपि ।

#### द्वीन्द्रवाद्यस्त्रसाः ॥ प्र० ३।४॥

क्रिमिषिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनां क्रमेण एकेन्द्रियवृद्ध्या द्वीन्द्रियादयः त्रसा श्रेयाः । क्रिन्त् तेजोषायु ऋषि । तत्र प्रथिन्यादिषु प्रत्येकमसंख्येया जीवाः । वनस्पतिषु संख्येयाऽसंख्येयाऽनन्ताः । द्वीन्द्रियादिषु पुनरसंख्येया । समानकातीयांकुरोत्यादात्, शस्त्रानुपहतद्रवस्त्रात्, श्राहारेण वृद्धिदर्शनात्,

१ - तंयुक्तेषु मेदशानस्य कारणभूतः पृथकत्वम् ।

२--वियुक्तस्य भेवज्ञानस्य कारणभूतो विभागः।

अपराधिरितत्वे तियंगनियमितगतिमत्वात्, छेदादिमिर्म्मान्यादिदर्शनास्च क्रमेण पृथिक्यादीनां जीवत्वं संसाधनीयम् । श्राप्तवचनाद् वा, तथाचागमः---

'पुरिवकाइयायां भन्ते' ! कि ! सामारोवउत्ता श्रणागारोवउत्ता। गोयमा ! सामारोवउत्तावि श्रणागारोवउत्तावि" इत्यादि ।

समनस्काऽमनस्कार्च ॥ प्र० ३।६॥

समनस्काः, दीर्घकालिकविचारणारिमकया संज्ञया युक्ताः संज्ञिन इति यावत्। असंज्ञिनोऽमनस्काः।

नारकदेवागर्भजतिर्थङ्मनुष्याश्च समनस्काः ॥ प्र० ३।७ ॥ अन्येऽमनस्काः ॥ प्र० ३।८ ॥

श्रन्ये संमूर्च्छ्रजास्तियंद्वो मनुष्याश्चामनस्का भवन्ति ।

भवारम्भेपौद्गलिकसामर्थ्यनिर्माणं पर्याप्तिः ॥ प्र० ७१६ ॥ आहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वासनिःश्वासभाषामनांसि ॥ प्र० ७२० ॥

तत्र आहारशयोग्यपुद्गलप्रहणपरिणमनोत्सर्गरूषं पौद्गलिकसामध्योत् पादनम् आहारपर्याप्तः । एवं शरीरादिषयांप्तयोऽपि भावनीयाः । षण्णामपि पारम्मः उत्पत्तिमये, पूर्तिस्तु आहारपर्याप्तिरेकसमयेन शेषाणां च क्रमेख एकै-केनाऽन्तर्मुहूर्तेन । यत्र भवे येन यावत्यः पर्याप्तयः करणीयाः, तावतीष्वसमाप्तासु सोऽपर्याप्तः, समाप्तासु च पूर्याप्त इति ।

तद्येक्षिणी जीवनशक्तिः प्राणाः ॥ प्र० ७१२१ ॥ इन्द्रियबळोच्छ्वासनिःश्वासाऽऽयूंषि ॥ प्र० ७१२ ॥ तत्र पंच इन्द्रियाणि, मनोवाक्कायरूपं वसत्रयम् , श्वास-निःश्वास-ग्रायु-श्वेति दशक्थाः माणाः ।

रत्नशर्कराबाळूकापङ्कभूमतमोमहातमःप्रभाअधोऽघोविस्तृताः सप्तभूमयः ॥ प्र० ३।६ ॥

तारच घनोद्धिवनतनुवासाकाशप्रतिष्ठिताः ॥ प्र० ३।१० ॥

तासु नारकाः ॥ प्र० ३।११ ॥

प्रायोऽशुभतरलेखापरिणामशरीरवेदनाविकियावन्तः ॥ प्र० ३।१२ ॥ परस्परोदीरितवेदनाः ॥ प्र० ३।१३ ॥

१-पन्नवणा २६ उपयोग पद ।

परमाधार्मिकोदीरितवैदनारच प्राकृ चतुर्थ्याः ॥ प्र० ३।१४ ॥ देवारचतुर्विधाः ॥ प्र० ३।१४ ॥

असुरनागसुपर्णविद्युदप्रिद्वीपोदधिदिग्वायुस्तनितङ्कमारा भवनपतवः ॥ प्र० ३।१६ ॥

पिरााचमूत्यक्षराझसक्तिमर्किपुरुषमहोरगन्धर्षाव्यन्तराः ॥ प्र० ३।१७॥ चन्द्रार्कप्रहनक्षत्रतारका ज्योतिष्काः ॥ प्र० ३।१८ ॥ बैमानिका द्विविधाः ॥ प्र० ३।१६ ॥

सौधमेंशानसनत्कुमारमाहेन्द्रमञ्चलान्तकशुक्रसहस्रारानत-प्राणतारणाच्युतकल्पजाः कल्पोपपन्नाः ॥ प्र० ३।२० ॥ नवप्रवेषकपञ्चानुत्तरविमानजाश्च कल्पातीताः ॥ प्र० २।२१ ॥ इन्द्रसामानिकप्रायित्रशपारिषद्यात्मरक्षकलोकपालानीक-प्रकीर्णकाभियोग्यकिल्विषिकाः कल्पान्तेषु ॥ प्र० ३।२२ ॥ प्रविद्रशलोकपालरहिता व्यन्तरज्योतिष्काः प्र० ३।२३ ॥ एकद्वित्रिचतुः पंचेन्द्रियास्तिर्यक्षः ॥ प्र० ३।२४ एकेन्द्रियादारभ्य जलस्थलखन्तरश्चेन्द्रियपर्यन्ताः सर्वे तिर्यञ्चो हेषाः । प्राकृमानुषोत्तरपर्वताद् मनुष्याः ॥ प्र० ३।२४ ॥

आर्या म्लेच्छाश्च ॥ प्र० ३।२६ ॥
तत्र शिष्टाभिमताचारा श्रायाः । शिष्टाऽसम्मतव्यवहाराञ्च म्लेच्छाः ।
तत्रार्या जातिकुलकर्माविभेदभिन्ताः ॥ प्र० ३।२७ ॥
लोकेऽभ्यहितजातिकुलकर्माणः क्रमशो जात्यार्याः, कुलार्याः, कर्मायांत्रच ।
श्रादिना लेक्षार्यादयोऽपि बोद्धव्याः ।

आचारवैविध्यात् पृष्णम् जातयः ॥ प्र० ३।२८ ॥ ग्रायांचां तत्तत्कालप्रचलिताः, ग्रानियताः, श्रानेकजातयो वर्तन्ते । तावां-मुक्येतरत्वज्ञ तत्तत् समयवर्तिजनामिप्रेतम् । तत्त्वतस्तु तपः संयमप्रधानैव जातिः प्रधाना ।

मानुषोत्तरस्य समयस्त्रेत्रं परितो वेष्टितः।

१--वाहिसासंयमतपाप्रसूतयः सुसंस्काराः, तहारच शिष्टः ।

आगमे प्याह—

''सक्खं खु दीसंइ तवो विसेसो, न दीसई जांइविसेस कोइ। सोबागपुतं हरि एस साहुं; जस्सेरिसा इडिट्ट महाणुमावा॥

एवं म्लेन्छभेदा ऋषि भावनीयाः।

### पर्याप्तापर्याप्तादयोऽपि ॥ प्र० ३।२६ ॥

जीवाः पर्याप्ता ऋषयांप्ताश्च । ऋषिशन्दात् स्हमबादरसम्यक्दिष्ट-मिथ्याद्दष्टिमंयताऽसंयतप्रमत्ताऽप्रमत्तसर।गवीतरागञ्जद्भयकेवितसयोभययोगितिः ङ्मभयगतिचतुष्टयजातिपंचककायषट्कगुणस्थानचतुर्दशकजीवमेदचर्दशकदण्डक-चतुर्विशितिप्रमृतयो भूयांसो भेदा जीवतत्त्वस्य मावनीयाः।

गर्भोपपातसंमूर्च्छनानि जन्म ॥ प्र० ३।३० ॥

जम्म - उत्पत्तिः । तश्च त्रिविधं भवति ।

'जराय्वण्डपोतजानां' गर्भः ॥ प्र० ३।३१ ॥

जरायुजाः - नृगवाद्याः । ऋगडजाः -- पित्तसर्पाद्याः । पोतजाः <sup>२</sup> -- कुडाराः दयः ।

> देवनारकाणामुपपातः ॥ प्र० ३।३२ ॥ रोषाणां संमूच्छनम् ॥ प्र० ३।३३ ॥

<sup>2</sup>सचित्ताऽचित्त<sup>४</sup>शीतोष्ण"संवृत्त<sup>4</sup>विवृतास्तन्मिश्रारच-

योनयः ॥ प्र० ३।३४ ॥

योनिः — उत्पत्तिस्थानम् । तन्मिश्राश्च इति सचिताचिताः, शीतोष्णः संवृतविवृताः, शेषं मुक्तेयम् ।

आत्मनः सद्सत्प्रवृत्त्याकृष्टास्तत्प्रायोग्यपुद्गलाः कर्म ॥ प्र० ४।१॥ ज्ञात्मनः — जीवस्य सदसत्प्रवृत्त्या यहीताः, कर्मप्रायोग्याञ्चतुःस्पर्शिनो- ऽनन्तप्रदेशिपुद्गलस्कन्धाः कर्मसंज्ञामञ्ज्ञवते ।

१ — यण्जासमत् प्राणिपरिवरणं विस्ततमासशोणितं सज्जरायुः, तत्र जाता जरायुजाः।

२ - पोता एव जाता इति पोतजाः शुद्धप्रसवाः, न जराय्वादिना वेष्टिता इति यावत् । ३ - जीवत् शरीरम् । ४ - शीतस्मर्शवत् । ६ - जिल्लाशयादिवत् । ६ - जलाशयादिवत् ।

म्बिष्य् सद्सिक्यापि ॥ प्र० ४१२॥ तच्यात्मगुणाबरोधसुखतुःखहेतुः ॥ प्र० ४१३॥ तय ज्ञानावरणादिमेरमिन्नं कर्म । ज्ञानाखात्मगुणानामवरीवस्य, विधातस्य सुखदुःखस्य च हेत्रमेवति ।

> बन्धोद्वर्तनाऽपवर्तनासत्तोदयोदीरणासंक्रमणो-परामनिधत्तिनिकाचनास्तद्वस्थाः॥ प्र०४४॥

एता हि कर्मणामवस्थाः । तासु चाष्टी करणशब्दवाच्याः । यदाह-

वंधण, वंकमणुबद्दणा, श्रवबद्दशा, उदीरणया। सबसामणा, निहत्ति, निकायणा चत्ति करणाई॥

वन्धोऽनन्तरं वस्यते । कर्मणः स्थित्यनुभागवृद्धिः—उद्धर्तना । स्थित्यनुभागवृद्धिः—उद्धर्तना । स्थित्यनुभागवृद्धिः—उद्धर्तना । स्थित्यनुभागवृद्धिः—अपवर्तना । आवाधाकालो विद्यमानता च-सत्ता । उदयो दिविधः । यत्र फलानुभवः स विपाकोदयः, केवलं प्रदेशवेदनम्—प्रदेशोदयः । निवतः कालात् प्राक् उदयः—उदीरणा, इयं चापवर्तनापेश्विषी । सजातीयप्रकृतीनां विधः परिवर्तनम्—संक्रमणा । उदयोदीरणानिधत्तिनिकाचनाऽयोग्यत्वम्—उपशमनम् । उद्धर्तनापवर्तनं विद्याय शेषकरणायोग्यत्वम्—निधत्तिः । समस्त-करणायोग्यत्वं—निकाचना ।

# कर्मपुद्रगलादानं बन्धः ॥ प्र० ४।६॥

जीवस्य कर्मपुद्गलानामादानम्, श्वीरनीरवत् परस्पराश्लेषः सम्बन्धो बन्धोऽमिधीयते। स च प्रवाहरूपेण अनादिः, इतरेतरकर्मसम्बन्धरूपेण तु सादिः। अपूर्तस्यापि आत्मनः अनादिकर्मपुद्गलसम्बन्धवस्थेन कथंचिद् मूर्तस्यम्बीकारात् कर्मपुद्गलानां सम्बन्धो नासंभवी।

प्रकृतिस्थित्वनुभागप्रदेशाः ॥ प्र० ४।६ । सामान्योपात्तकर्मणां स्वभावः प्रकृतिः ॥ प्र० ४।७ ॥

१—कर्मप्रकृतिः।

२—यथाऽध्यवसायविशेषेण सातवेदनीयम्, स्रतातवेदनीयरूपेष, स्रसातवेदनीयं च सातवेदनीयरूपेष परिषमते । स्रायुषः प्रकृतीनां दर्शनमोद्दचारित्रमोद-योश्च मिषः संक्रमणा न मवित ।

सामान्येन गृहीतेषु कर्मसु एतज्ज्ञानस्य ग्रवरोधकम्, एतक्च दर्शनस्य इत्यादिरूपः स्वमावः प्रकृतिः

क्रमंग्रामध्ये मृलप्रकृतयः सन्ति । तत्र ज्ञानदर्शनयोरावरणम्— क्राना-वरवं दर्शनावरणं च । सुखदुःखहेतुः—वेदनीयम् । दर्शनचारित्रधातात् मोहयति त्रात्मानमिति मोहनीयम् । एति मवस्थिति जीवो येन इति आयुः । चतुर्गतिषु नानापर्यायप्रासिहेतुः—नाम । उच्चनीचमेदं गच्छति येनेति गोत्रम । दानादिलक्षौ विध्नकरः—अन्तरायः ।

पञ्चनवद्यष्टाविंशतिरचतुर्द्धिचत्वारिंशत्द्विपञ्च च यथाक्रमम् ॥ प्र० ४१६ ॥

श्रष्टानां मूलग्रकृतीनां यथाक्रममेते मेदाः ! तत्र शानावरणस्य पञ्च । दर्शनावरणस्य नव । वेदनीयस्य द्वी । मोहनीयस्य दर्शनचारित्रमेदादष्टा-विश्वतिः । श्रायुषश्चत्वारः । नाम्नो द्विचत्वारिशत् । गोत्रस्य द्वी । श्रन्तरायस्य च पंच । सर्वे मिलिताः ससनवितः ।

#### कालावधारणं स्थितिः ॥ प्र०४।१० ॥

यथा श्रानदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणां त्रिशत् सागरकोटिकोट्यः परा-स्थितिः। मोहनीयस्य सप्ततिः । नामगोत्रयोविंशतिः। त्रयस्त्रिशत् सागरी-पमाणि श्रायुषः। श्रपरा तु द्वादशमुदूर्त्ता वेदनीयस्य, नामगोत्रयोरष्टी, शेषायां चान्तर्मृहूर्ताः। एकसागरकोटिकोटिस्थितिमनुवर्षशतामावाधाकातः।

#### विपाकोऽनुभागः ॥ प्र० ४।११

रसोऽनुभागोऽनुभावः फलम्, एते एकार्थाः । स च द्विधा—तीवाध्यवसायः निमित्तस्तीवः, मन्दाध्यवसायनिमित्तश्च मन्दः । कर्मेशां जडत्वेऽपि पथ्या-पथ्याद्वारवत्, ततो जीवानां तथाविधफलप्राप्तिरविषद्धा, नैतदर्यमीश्वरः कल्पनीयः ।

दलसंचयः कर्मात्मनोरैक्यं वा प्रदेशः ॥ प्र० ४।१२ ॥ वलसंचयः—कर्भपुद्गलानामियसावधारणम् ।

१—दर्शनमोहनीयापेख्या चारित्रमोहनीयस्य द चलारिशत् कोटिकोळः नियतिः । २—संपरायसात्तवेदनीयमाभिलः । ३—स्रायुवोऽपवादः ।

**362** 

स्वमायः प्रकृतिः प्रोकः, स्यितिःकालावधारयम् । अनुभागो रत्तो शेयः, प्रदेशो दलवंचयः॥ औपपातिकचरमशारीरोत्तमपुरुवाऽसंख्वेयवर्षायुषोनिचपक्रमायुषः॥ प्र०८।३१॥

उपक्रमोपवर्रानमस्पीकरणमित्यर्थः। निविश्वनन्त्रनिमसः तद्रहितायुषो निक्षकमायुषः। तत्रीपपातिकाः — नारकदेवाः। चरमश्ररीरास्तद्भवमुक्तिगामिनः। उत्तमपुरुषाश्चकवर्षादयः। असंख्यवर्षायुषो — गौगलिका
नरास्तिर्यञ्चरूच।

शेवाः सोपक्रमायुषोऽपि ॥ प्र० ८।३२ ॥ अध्यवसाननिमित्ताहारनेदनापराचातस्पर्शो-च्छ्वासनिःश्वासाउपक्रमकारणानि ॥ प्र० ८।३३ ॥

श्रध्यवसानम् —रागस्नेहभयात्मकोऽध्यवसायः। निमित्तम् —दण्ड-शस्त्रादि। श्राहारः —न्यूनोऽधिको वा। वेदना नयनादिपीडा। परावातः— गर्त्तपातादिः। स्पर्शः मुजङ्कादीनाम्। उच्छृवासनिःश्वासी स्याधिरूपेखा निरुद्धौ।

वेदनादिभिरेकीमावेनात्मप्रदेशानां तत इतः प्रक्षेपणं समुद्घातः ॥ प्र० ८१३४ ॥

वेदनाकषायमारणान्तिकवैक्रियाहारकतैजसकेवलानि ॥ ८१३६ ॥ श्रमद्देशकर्माभयः चेदना । कपायमोहकर्माभयः कषायः । अन्तमुंहूत्तंरोषायुःकर्माभयः मारणान्तिकः । वैक्रियाहारकतैजसनामकर्माभयाः —
वैक्रियाहारकतैजसाः । आयुर्वर्जाऽधातिकर्माभयम् केवलम् । सर्वेष्वपि
समुद्धातेषु आत्मप्रदेशाः शरीराद् बहिनिस्सरन्ति, तत्तत्कर्मपुद्गलानां विशेषपरिशाटश्च सवति । केवलसभुद्धाते चात्मा सर्वलोकन्यापे मथति, स चाष्टसामयिकः । सत्र च केवली प्राक्तने समयन्ततुष्टये आत्मप्रदेशान् वहिनिस्सार्वे

१—सम् इति एकीमावेन, उत् प्रावस्थेन, घात इति इन्तेगैत्यर्थकत्यात् क्यारमप्रदेशानां विद्वित्तरणम् , हिंसार्थकत्याच्य कर्मपुद्गलानां निर्जरक्षं । समुद्धातः ।

कानेषा वण्डकपाटमन्यानान्तरावगाहं कृत्वा समग्रमपि लोकाकाशं पूरवि । अभे तने च समयचतुष्टिये क्रमेष तान् संहरन् देहस्थितो मविति । अष्टसमवेषु प्रथमेऽष्टमे च औदारिकयोगः, द्वितीय पष्ठे ससमे च औदारिकमिशः, तृतीये चतुर्थे पश्चमे च कार्मणम् ।

स्वपरावभासी प्रत्यक्षादिप्रसिद्ध आत्माप्रमाता ॥ वि० ७१ ॥ स्वञ्च परञ्चावभासते प्रकाशयतीत्येवंशीलः, ऋहं सुखी, ऋहं दुःखीखादि- निवर्शनेन, प्रव्यद्वादिप्रमाणेन प्रतीत ऋात्मा प्रमाता प्रमाणकर्तेति यावत् ।

चैतन्यछिङ्गोपलब्बेस्तद्ग्रहणम् ॥ वि० ७।२ ॥

श्रदृष्टोऽपि पदार्थों लभ्यमानलिङ्गेन गृह्यत एव । यथा ऽपवरकस्थितेना-दृष्टोऽपि सविता प्रकाशातपाभ्याम्, तथैव चैतन्यलिङ्गेन श्रात्मा।

न तज्जह्लक्षणभूतधर्मः ॥ वि० ५।३ ॥

तदिति चैतन्यम्।

उपादाननियमात् ॥ वि० ७४॥

कः खलूपादानमर्यादामनुभवननिय जड्लस्यायाद् भूताच्चैतन्यं प्रसाधियतु-मायुष्मान्।

#### नासदुत्पादः ॥ बि० ण१ ॥

न खत्तु समृदितेष्वपि भृतेषु ऋत्यन्ताऽसस्वस्य चैतन्यस्योत्पतिः संभविनी । यथा—सिकताकरोषु प्रत्येकमनुपलन्धं तैलं न समृदितेष्वपि, सतो व्यक्ती द्व सिद्धयति सर्वया चैतन्यवादः।

नापि मस्तिष्कम्लं, मस्तिष्कस्य तु तत्त्रयोग हेतुमात्रत्वात् ।।वि० ५६।। चैतन्यस्य मूर्लं मस्तिष्कं न भवति, तत्तु विशिष्टचैतन्यस्य---मनतः प्रयोगसाधनमात्रमस्ति ।

शोणितं तु प्राणशक्त्यतुंगाम्येष ॥ षि० ५७ ॥

रक्तं हि प्राणशक्तिनिमित्तं भवति, तद्विरहे तस्यानुत्पादात्। श्रम्यथा तद्गतिनिरोषस्य निर्हेतुकत्वात्। किञ्च सात्मके शरीरे श्राहारश्रहणम्, तसः शोषितोत्पत्तिः, श्रासीच्छवासेन तस्याञ्जिक्ते वपुषि सञ्चारः, तेन शरीरा-वयवानां सक्तियत्वम्। ततो हीन्द्रियाणि मनश्च ग्रहणन्ति स्वप्रमेवम्। देहिनि श्रन्यत्र गते सर्वशापि निष्किषत्वोपलञ्केः। प्रेससद्भावाच्य ॥ वि० ७८॥

पुनबस्पत्तिः — प्रेसमावः । तेनाप्यात्मनः सत्त्वं प्रतिपत्तस्यस् ।

शरीरामहरूपचेतसः संभवात् तत्सव्भावः ॥ वि० अ६॥ नवीत्यन्त्रस्य प्राणिनो निजशरीरविषय श्राप्रदः । स तद्विषयपरिशीलन-पूर्वकः । न खलु ऋखन्ताशासगुणदोषे वस्तुन्यायदो दृष्टः १

हर्षभयरोकोपछिष्धरपि पूर्वाभ्यस्तस्कृत्यनुबन्धा ॥ वि० ७।१०॥ जातः खहु बालः पूर्वाभ्यस्तस्मृतिर्निमचान् हर्षादीन् प्रतिश्वते । पूर्वा-भ्यासञ्च पूर्वजन्मनि सति, नान्यथा ।

प्रमाणस्य फडमर्थबोधः ॥ वि० ६।१२ ॥

श्रयं । प्रमाणमात्रस्य साञ्चात्फलम् । पारम्पर्येण केवलकानस्य । माध्य-स्थ्यम् , शेषप्रमाणानाञ्च हानोपादानमाध्यस्थ्यबुद्धयः ।

प्रमाणतः स्याद् भिन्तमभिन्तश्च ॥ बि० ६।१३ ॥ एकान्तमेदे हि इदमस्य प्रमाणस्य फलमिति सम्बन्धो न संमवी । एकान्ता-मेदे च प्रमाणमेव वा फलमेव वा तद् मवेदिति ।

एकप्रमास्तादात्म्येन तस्माद्भिन्नम् ॥ वि० ६।१४ ॥
प्रमाणतया परिणत एकात्मा फलतया परिणमति इत्येकप्रमात्रपेश्वया प्रमाणफलयोरमेदः ।

साध्यसाधनभावेन तयोर्भेदः॥ वि० ६।१४॥ प्रमाणं साधनम्, कलञ्च साध्यमिति। अवप्रहादीनां क्रमिकत्वात् पूर्वं पूर्वं प्रमाणमुत्तरमुत्तरं फळम्॥ वि० ६।१६॥

यथा-अवग्रहः प्रमाणम्, ईहा फलम्, एवमनुमानं यावत्।

१--अर्थवोधः।

२—केमिलिनो हि साञ्चात् समस्तार्थानुभवेऽपि हानोपादानिक्का विरहाद् माध्यस्यवृद्धिः।

१—देवे परित्याशबुद्धिः, उपादेवे महस्यबुद्धिः, उपेश्वणीये उपेश्वाबुद्धिः ।

# चौथा विभाग

#### आचार मीमांसा

जीवाजीवपुण्यपापास्त्रवसम्बरनिर्जराबन्धमोक्षास्तस्वम् ॥प्र० २।१॥
- तस्वं पारमार्थिकं वस्तु ।

उपयोग लक्षणो जीवः ॥ प्र० रार ॥ अनुपयोगलक्षणोऽजीवः ॥ प्र० ३।३४ ॥

यस्मिन् साकाराऽनाकारलच्य उपयोगी नास्ति सोऽनीवः, अचेत इति यावत्।

धर्माधर्माकाशकालपुद्गलास्तद्भेदाः ॥ प्र० ३।३६ ॥ 
एतेषां लच्चणानि प्राङ्गिरूपितानि । इति मूलतस्त्रदयीनिरूपणम् ।

श्रमं कर्म पुण्यम् ॥ प्र० ४।१३ ॥

शुमं कमं सातवंदनीयादि पुर्यमभिधीयते। छपचाराश्च यद्यन्निमितो भवति पुर्यवन्धः, सोऽपि तत् तत् शब्दवाच्यः, ततश्च तन्नवविधम्, यथा संयमिने ऋन्नदानेन जायमानं शुमं कमं ऋन्नपुर्यम्, एवं पानलयन शयन श्वयन वस्त्रमनोवाक् कायनमस्कारपुर्यानि ऋपि भावनीयानि।

#### तब धर्माविनामावि ॥ प्र० ४।१४ ॥

सत्प्रवृत्त्या हि पुण्यबन्यः, सत्प्रवृत्तिश्च मोद्योपायभूतत्वात् अवश्यं धर्मः, अत्ययं धर्मः, अत्ययं धर्मः विना न भवतिति मिथ्यात्वनां धर्माराधकत्वमसम्भवं प्रकल्प्य पुण्यस्य धर्माविनाभावित्वं नारेकणीयम्, तेषामिष मोद्यमागंस्य देशाराधकत्वात् । निर्जराधमे विना सम्यवत्वलामाऽसंभवाच । संवरहिता निर्जरा न धर्म इत्यपि न तथ्यम् । किं च तपसः मोद्यमागंत्वेन । धर्मविशेषणत्वेन च व्याख्यातत्वात् । अन्यैव दिशा लोकिकेऽपि कार्ये धर्माति-रिक्तं पुष्यं पराकरणीयम् ।

एस मगु ति परणतो, जिलेहि वर दंसिहि॥ ७० १८-१ ४-धम्मोमंगल मुक्किः, ऋहिंसा संजमी तवी। द० १-१

१-लयनम्-ब्रालयः। २-शयनम्-पद्दादि।

३--नार्यं च दंसग्रं चेव, चरित्तं च तवी तहा ।

# बाह्यमं कर्म पापम् ॥ प्र० ४।१५ ॥

श्रशुभं कर्म कानावरणादि पापमुख्यते । चपचारात् तदहेतकोऽपि तत्-राज्यवाच्याः, सतरच तद् श्रष्टादराविधम्, यथा---प्रायातिपातजनितमशुभं कर्मे प्राणातिपातपापम्, एवं मृषावादाऽदत्तादान---मैथुन-परिप्रह-क्रोध-मान माया-लोम-राग द्वेष-कलहाऽभ्याख्यान-पेशुन्य-परपरिवाद-रत्यरति-मायामृषा-मिथ्या-दर्शनशस्यवापाम्यवि भावनीयानि ।

व्याख्यान्तरेष-

यदुद्येन भवेत् श्रशुभा प्रवृत्तिः, तन्मोहनीयं कर्माप तत्तत् कियाशब्दे-नोच्यते । यथा-प्राखातिपातजनकं मोहनीयं कर्म प्राणातिपातपापमित्यादि ।

### द्रव्यभावभेदाद्नयोर्बन्घादुभेदः॥ प्र० ४।१६ ॥

द्रव्यं तत्कियाविरहितम्, भावश्च विकियापरिषतः। श्रनुदयमानाः सदसत्कर्मपुद्गला बन्धः—द्रव्यपुर्यपापे, तत्कलानईत्वात्। उदयमानाश्च ते क्रमशो भावपुर्यपापे तत्कलाईत्वाद् इत्यनयोगंन्धाद् मेदः।

कर्माकर्षक आत्मपरिणाम आसवः ॥ प्र० ४।१७ ॥ परिणामोऽध्यवसायोऽध्यवसानं माव इत्येकार्थाः । यो जीवपरिणामः शुमाशुमकर्मपुद्गलानाकर्षति, स्नात्मप्रदेशैः तान् सम्बन्धयति, स स्नाह्नवः, कर्मागमनद्वारमित्ययः ।

मिध्यात्वमविरतिः प्रमादः कवायो योगस्च ॥ प्र० ४।१८ ॥ एते पंच त्रास्त्वाः सन्ति ।

विपरीततस्वश्रद्धाः मिथ्यात्वम् ॥ प्र० ४।१६ ॥ वर्शनमोद्दीवयात् भ्रात्मनः श्रवत्वे वत्त्वप्रवीतिः मिथ्यात्वं गीयते ।

आस्मिद्दिकसनासिमहिकं च ॥ प्र०४।२०॥ कुमताबहरूपम्-कामिमहिकम्। सनामोगादिरूपम्१--स्रनामिमहिकम्।

अप्रत्याख्यानमविरतिः ॥ प्र० ४।२१ ॥

श्रप्रत्याख्यानाविमोहोदयात् श्रात्मनः श्रारम्भावेरपरित्यागरूपोऽध्य-वसायः-- श्रविरतिरूच्यते ।

१-क्कानास्वस्थम् ।

#### अनुत्साहः प्रयादः ॥ प्र० ४।२२। ॥

श्रात्यादिमोहोदयात् श्राध्यात्मिकक्रियायामात्मनोऽनुत्लाहः---प्रमादी-ऽमिधीयते ।

रागद्वेषात्मकोत्तापः कषायः ॥ प्र० ४।२३॥
रागद्वेषौ वस्यमाणस्यस्पौ, तद्रूप- श्वात्मनः उत्तापः कषाय उच्यते।
क्रोधमानसायास्त्रोसाः ॥ प्र० ४।२४॥

प्रत्येकमनन्तातुवन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंख्यक्षनभेदाः॥ प्र० ४।२५॥

एते क्रमेण सम्यक्त्वदेशविरित्सर्वविरित्ययाख्यातचारित्रपरिपन्धिनः । तत्र पर्वत-भूमि-रेणु-जलराजिस्वमानः क्रोषः । शैल-क्रस्थि-दाव-लतास्तग्म-स्वरूपो मानः । वंशमूल-मेषविषाज-गोमूत्रिका-उक्लिख्यमानवंशच्छित्सदृशी माया । कृमिराग-कर्दम-खज्जन-इरिद्वारागसन्निमो लोभः ।

कायवाक् मनोव्यापारो योगः ॥ प्र० ४।२६ ॥ वीर्यान्तरायचयचयोपशमशरीरनामकर्मोदयजन्यः कायभाषामनोवर्गवाः वेचः कायभाषामनोवर्गवाः वेचः कायभाष्ट्रमनःप्रवृत्तिरूपः—श्चात्मपरिखामः योगोऽमिधीयते ।

#### शुभोऽशुभरच ॥ प्र० ४।२७ ॥

मोहरहितः सङ्यानाऽईन्तुतिगुरुवन्दनादिरूपः, शुमन्यापारः—शुभयोगः; श्रमस्थिन्तनादिर्मोहसंकुलत्वात् ऋशुभये गः।

# सुभयोग एव शुभकर्मास्रवः ॥ प्र ४।२८ ॥

शुमयोग एव शुमकर्मन श्रासवः पुण्यवन्त्रहेतुरिति । श्रशुमयोगो मिथ्या-त्वादयश्चनत्वारः श्रशुमकर्मासवाः पापवन्त्रहेतुर्यः । तेषु मिथ्यात्वादिः श्राभ्यन्तरोऽशुमन्यापारः प्रतिस्तवां पापवन्त्रहेतुर्भवित, मनोवाक्कायानां च तेषु व्हिसादिषु वा प्रवर्तनं वाह्याशुमन्यापारः, स च व्यापारकाले । मिथ्या-त्वम्—प्रयमतृतीवगुग्रस्थाने, श्रापंचममनिरितः, श्राधन्तं प्रमावः, वशमान्तः कथायः, श्राधन्त्रमशुमयोगः, शुमयोगश्चात्रवीदशम् ।

१-- त मदनिषयकवायादिनाहाप्रवृत्तिरूपः, तस्य च्युप्रस्थोगक्रपत्कात्। २--सजातीयपुद्यकासमूहो वर्गमा ।

३—मिथ्वात्वाविषु । ४—वाववम्बहेदः ।

# यत्र श्रमयोगस्तत्र नियमेन निर्वरा ॥ प्र० ४।२६ ॥

शुभयोगः कर्मबन्बहेत्ररिति न्यायादेव श्रास्त्रसेदे किन्तु निवसतः सञ्चय-कर्माणि त्रोडयतीति निर्वराकारगं तु समस्येत । उदयञ्चयोपसमादिरुपताहकः कारणद्वपर्वकत्वात् शुभयोगः नानाद्रव्यसंभृतैकीयवेन जावमानशोषयापीयस्वत् चयवन्वारमककार्यद्वयसम्पादनाईः । तथा चागमः--

वंदबएकां भन्ते जीवे कि जणवह गोयमा । वंदबएणं नीवा गोयं कर्मा खवेइ, एकागोयं कम्मं निबंधइ " इत्यादि !

आस्त्रवनिरोधः संबरः ॥ प्र० ४।१॥ श्राख्यस्य निरोधः कर्मागमनद्वारसंबरणात् संबर उच्यते । सम्यक्त्वं विरितरप्रमादोऽकवायोऽयोगरच ॥ प्र० धर ॥ एते पञ्च संबराः सन्ति ।

यथार्थतस्यश्रद्धा-सम्यक्त्वम् ॥ प्र० ५।३ ॥ जीवादितस्वेषु यथार्था प्रतीतिः सम्यक्त्वम् ।

औपरामिकक्षायिकक्षायोपरामिकसाम्बादनवेदकानि ॥ प्र० ५४॥ अनन्तानुबन्धिचतुष्कस्य दर्शनमोहनीयत्रिकस्य व चोपरामे-श्रीपश्मिकम् , तत्त्वये—द्यायिकम्, तन्मिश्रे च द्यायोपशमिकम्। श्रोपशमिकसम्यक्तात् पततः मिथ्यात्वं च गच्छतः—सास्वादनम् । मिश्रात् द्वायिकं गच्छतः तदन्त्य-समये तत्प्रकृतिवेदनात्-वेदकम् ।

निसर्गजं निमित्तज्ञः ॥ प्र० शर्थः ॥

प्रस्थेकं सम्यक्त्वं निसर्गर्जं निमित्तजञ्ज भवति । तत्र गुरूपदेशादिनिरपेसं निसर्गजम्। तदपेस्य निमित्तजम्।

> द्वयञ्च करणापेक्षमपि ॥ प्र० शई॥ परिणासविशेषः करणम् ॥ प्र० ४।७ ॥ यश्राप्रबुक्यपूर्वानिवृत्तिभेदात् त्रिघा ॥ प्र० ५।८ ॥

१--- उत्तराध्ययन २६।१०

२-शिक्यात्वसिशसम्बद्धसोहणीयानि ।

३---सङ् चा-र्यस् सम्यवस्यरसास्यादनेनेति सास्यादनम् ।

तशास्त्राक्ष्यस्यसंतारपरिवर्ती प्राची गिरिसरिद्ग्रावधोत्तमान्यायेन आधुवंजंसस्वर्भ स्विती कि जिल्ल्यूनैककोटीकोटिसागरोपमितायां जातायां वेताध्यवसावेत कुर्मेकरागर्हेजात्मकप्रन्थिसमीपं गच्छति, न यथाप्रवृत्तिकरणम् । एतद्विमन्द्रमाममन्यानां चानेकशो मवति । येनाप्रासपूर्वाध्यवसायेन प्रन्थिमेदनाय
चद्युक्ते, सोऽपूर्वकरणम् । अपूर्वकरणेन मिन्ने प्रन्थी येनाध्यवसायेन एवीयमानाया मिध्यात्वस्थितेरन्तर्मृहूर्त्तमितकम्य उपरित्तनी चान्तर्मृहूर्त्तपरिमाधामवद्य तह्तिकानां प्रदेशवेद्यामावः क्रियते सोऽनिवृत्तिकरणम् । तद्येद्यामावश्चान्तरकरणम् । उत् प्रथमे च्यो आन्तर्मोहूर्त्तिकमीपश्मिकसम्यक्त्यं मवति ।
कश्चित् पुनः अपूर्वकरणेन मिध्यात्वस्य पुन्जत्रयं हत्वा शुद्धपुद्धपुद्धणान्
वेत्यन् प्रथमत एव खायोपशमिक सम्यक्त्यं समते । कश्चिक मिध्यात्वः
निर्मू लं च्यपित्वा चायिकं प्राप्नोति ।

सावद्यवृत्तिपत्याख्यानं विरतिः॥ प्र० ६/६॥

साववयोगरूपायाः, श्रन्तर्लालसारूपायाश्च साववश्चः प्रत्याख्यानं विर्रात-संवरः, श्रंशतः पञ्चमगुणस्थाने सर्वतश्च षष्ठगुणस्थानात् प्रसृति ।

संयमोत्साहोऽप्रमादः ॥ प्र० ४।१० ॥

श्र्यं सप्तमगुणस्यानादारभ्य ।

क्रोधाराभावोऽकवायः ॥ प्र० ४।११ ॥ असौ वीतरागावस्थायामेकादशगुणस्थानमारभ्य ।

अप्रकम्पोऽयोगः ॥ प्र० ४।९२ ॥

अती शैलेश्यवस्थायां चतुर्दशगुषस्थाने । यश्च संयमिना ध्यानादिना शुभयोगावरोधः, सोऽपि अयोगसंवरांश एव । अग्रमादादयः त्रयोऽपि प्रश्चा-स्यानानपेत्रा, आन्तरवेशस्ताध्यत्वात् ।

१-पल्योपमासंख्येबमागन्य्नैककोटीकोटिसागरोपममितायाम् ।

२ — उपशमसम्यक्त्वात् प्राग्वेद्योत्तरवेद्यमिध्यात्वपुक्षयोरन्तरकारित्वात् अन्तर-करणम् ।

२--गुदम्, अर्थगुदम्, अगुदं च कमराः सम्यक्तमोइनीयम्, निश्रमीहः नीयम्, मिध्यात्वमोइनीयम् इति शामकं पुरुषयम् ।

# सपसा कर्मविक्छेदादात्मनैर्मस्य निर्वरा ॥ त्र० ४।१३ ॥ सकामाऽकाम च ॥ त्र० ५।१४ ॥

सह कामेन मोश्वाभित्तापेण विधीयमाना निर्जरा—सकामा, सदयरा स्रकामा । द्विषापि इयं सम्बक्तिनां मिथ्यान्तिनां च ।

#### उपचारासपीऽपि ॥ प्रश्रि ॥

कारके कार्योपचारात्तपोऽपि निर्जराशब्दबाच्यं मवति, तत एव द्वादश-विधाऽसी ।

अनशनोनोद्दिकाबृत्तिसंक्षेपरसपरिलागकावक्छेराप्रतिसंछीनता वाक्षम् ॥ प्र० ५!१६॥

ध्तेषामन्नादि बाह्यद्रव्यनिमित्तकत्वात् , परप्रश्रश्चविषयत्वाच बाह्यतप-स्त्वम् ।

#### आहारपरिहारोऽनरानम् ॥ प्र० २।१७ ॥

श्रन्नपानखाद्यस्वाद्यरूपचतुर्विधस्याहारस्य परित्यागोऽनशनम् । तच्च इत्वरिकम्—उपवासादारभ्य श्रावएमासम्, यावत्काथकम्—श्रामरदाम्।

#### अल्पत्वमूनोदरिका ॥ प्र० २।१८ ॥

श्रह्यत्वञ्च-श्रत्रपानवस्त्रपात्रकथायादीनाम् । छपवासात् प्राग् नमस्कार-सद्वितादीनामत्रान्तर्भावः ।

नानाभिष्रहाद् वृस्यवरोधो वृत्तिसंक्षेपः ॥ प्र० ६।१६ ॥ भिद्याचरिकेति नामान्तरमस्य ।

विकृतेर्वर्जनं रसपरित्यागः ॥ प्र० ६।२० ॥ विकृतिः — वृतवुत्ववध्यादिः ।

हिंसाचमावे कष्टसहमं कायक्छेशः ॥ प्र० ६१२१ ॥ इन्द्रिययोगकषायनिमहो विविक्तशय्यासनं च प्रति-

संजीनता । ॥ ४० ५।२२ ॥

ऋकुरालव्यापाराजिवृत्तिः कुरालप्रवृत्तिश्च निष्रहः । विविक्तराय्यासनम्— एकान्तवासः ।

१-गुप्तता

प्रायश्चित्रविनयवैयाष्ट्रस्यस्वाभ्यायभ्यानव्युत्सर्गा आभ्यन्तरम् ॥ प्र० ५१२३ ॥

पते वर् मोचनाधने श्रन्तरंगत्वादाभ्यन्तरं तपः।

अतिचारविद्युद्धयेऽनुष्ठानं प्रायश्चित्तम् ॥ प्र० ५।२४ ॥

श्रालोचनप्रतिक्रमवतवुमयविवेकं व्युत्सर्गं तपश्चेदमूलाऽनवस्थाप्त्रपाराविचत मेदाद् दश्यकारम्।

अनाशातनाबहुमानकरणं विनयः ।। प्र० शर्शः ज्ञान-दर्शनचारित्रमनो भवचनकायो भवचारमेदात् सप्तथा ।

सेवाद्यनुष्ठानं वैयादृस्यम् ॥ प्र० ४।२६ ॥
तस्य आचार्योपाध्यायस्यविरतपस्यिकानशैक्कुलगणसंघसाधार्मिकमेदाद्
दशविषम् ।

कालादिमर्यादयाऽध्ययनं स्वाध्यायः ॥ प्र॰ श्र२ण। स च वाचनाप्रच्छनापरिवर्तनाऽनुत्रेद्वाधर्मोपदेशमेदात् वञ्चविधः।

एकाप्रचिन्ता, योगनिरोधो वा ध्यानम् ॥ प्र॰ ५।२८ ॥ एकाप्रचिन्तनं छद्मस्थानाम्, केवलिनां तु योगनिरोध एव, एकाप्रचिन्त-नस्य तत्राऽनावस्यकत्वात् । एतच्चान्तर्मृहूर्त्ताविषकम् ।

> आर्त्तरौद्रधर्मश्चक्छानि ॥ प्र० ६।२६ ॥ प्रियाप्रियवियोगसंयोगे चिन्तनमार्त्तम् ॥ प्र० ६।३० ॥

प्रियासां शन्दादिविषयाणां वियोगे सति सस्तंयोगाय, ऋषियाणां च संयोगे तद्वियोगाय यदेकामचिन्तन्म्, तद् आर्चध्यानमुख्यते।

वेदनायां व्याकुछत्वं निदानं च।। प्र० १।३१ ॥ रोगादीना प्रादुर्भावे व्याकुलत्वम, वैषयिकसुखाय इदसंकरपकरणमपि श्रार्तभ्यानम् ।

१ - स्नागतस्याऽशुद्धाहारादेः परिष्ठापनम्।

२-कायोत्सर्ग । ३--श्रवहेलनापूर्वकं बतारोपनम्।

४ — असद्व्यवहारः भ्राशातना, तद्वर्जनमनाशातना ।

५-मनोवाक्कायनम्बता । ६-मभ्युत्यानमाचनम्बानाविकम् ।

हिंसाऽनुतस्तेयविषयसंरक्षणार्थरीत्रम् ॥ ५० ५।३२ ॥ यश्चिन्तनिर्मातं गम्यम् । एते षष्ठगुणस्थानं वाबद् भवतः । आज्ञाऽपायविषाकसंस्थानविचयायधर्मम् ॥ ५० ६।३३ ॥

श्राज्ञा-श्रक्षेत्निदेशः । श्रापायः-तोषः । विषाकः-कर्मणलम् । संस्थानम्-लोकाकृतिः । एषा विचयाय-निर्यायाय चिन्तनं धर्मथ्यानम् । एतम् श्राद्वादशशुक्तस्थानात् ।

पृथक्तवितर्कसविचारक्तवित्वकांऽविचारसूक्तमकियाऽप्रतिपातिसमुच्छिन्नकियाऽनिवृत्तीनि शुक्रम् ॥ प्र० ६१३४ ॥
निमलं प्रशिधानं शुक्रम् । तश्चतुर्विधम्; तत्र प्रथमं मेदप्रधानं सविचारम्, द्वितीयममेदप्रधानमविचारम् । तृतीयं सूल्मकायिकक्रियमप्रतिपाति,
चतुर्यंश्च अयोगावस्यमनिवृत्ति । आग्रद्वयं सत्तमगुण्स्थानाद् द्वादशान्तं
भवति । रोषद्वयं च केविलानो योगनिरोधावसरे ।

वितर्कः भुतम् ॥ प्र० ५।३५ ॥

श्रुतज्ञान।सम्बनं चिन्तनं श्रुतम् तदेव वितर्कः।

विचारोऽर्थंव्यब्जनयोगसंक्रान्तिः ॥ प्र० ५।३६ ॥

श्रर्थादर्थान्तरे, शब्दात् शब्दान्तरे, श्रर्थात् शब्दान्तरे, शब्दादर्थान्तरे च, योगाद् योगःन्तरे वा संक्रमणम्—विचारः।

धर्मशुक्त तपः ॥ प्र० ४।३७॥

परेषु च धर्मशुक्रभ्याने एव मोच्चहेतुत्वात् तपोमेदेषु भावनीये।

शरीरकषाबादेः परित्यागो व्युन्सर्गः ॥ प्र० ४।३८ ॥

तत्र शरीरगणोपधिमक्तपानमेदाबतुर्विधो द्रव्यव्युत्सर्गः, कपायसंसारकर्म-मेदात् त्रिविधोमावब्युत्सगः।

कृत्सनकर्मक्षयादात्मनः स्वक्ष्पावस्थानं मोक्षः ॥ प्र० १।३६ ॥ कृत्सनकर्मणामपुनवंन्धतया ख्यात्, आत्मनो शानदर्शनमये स्वक्ष्पेऽवस्थानं मोखः । स्वनादिसंज्ञिष्टानामपि श्रात्मकर्मणा पार्थक्यं न संदेखव्यम् । दृश्यन्ते-ऽनादिसंबद्धा बातुमृदादयः कृथक् संभूसमानाः ।

अपुनराष्ट्रसंबोऽनन्ता मुक्ताः ॥ प्र० ४।४०॥ विक्रो, नुक्रो, गुक्तः, परमारमा, परमेश्वर, ईश्वर इत्यादय प्रकार्याः । न पुनराष्ट्रतिर्मनञ्जमकं येषां तेऽनन्तसंख्याका मुक्ताः तन्ति । संसारिणां सर्वदा तेभ्योऽनन्तानन्तगुणत्वात् न जीवशुन्यशंसारत्वापत्तिः ।

तीर्थातीर्थतीर्थक्करातीर्थक्करस्वान्यगृहस्त्रीपुंतपुंसकिक्किः - अस्वेकबुद्धस्वयं बुद्धकोधितैकानेकभेदात् पञ्चदशधा ॥ प्र० ६।४१ ॥ मुक्त्यनन्तरमेकसमयाद् अर्थं गच्छन्त्याछोकान्तात् ॥ प्र० ६।४२ ॥ मुक्त्यनन्तरमेव मुक्तात्मानोऽविग्रहगत्या एकसमयेन अपरि गच्छन्ति लोकान्तपर्यन्तम्, धर्मास्तिकायामाबाद् नालोके ।

तथा च---

"श्रीदारिकतेजसकार्मणानि संसारमूलकारणानि। हित्वेह श्रृजुश्रेण्या समयेनैकेन यान्ति लोकान्तम्॥ नोध्वंभुपग्रहविरहादधोऽपि वा गौरवामावात्। योगप्रयोगविगमाद् न तियंगपि तस्य गतिरस्ति॥ लाघवयोगाद् धूमवद् श्रलाबुफलवस्य सङ्गविरहेण। वन्धनविरहादेरएडवस्य सिद्धस्यगतिरूष्ट्यम्॥ सादिकमनन्तमनुपममञ्यावाधं स्वभावजं सौख्यम्। प्राप्तः स केवलशान दर्शनो मोदते मुकः॥ ईषत् प्राग्नारा प्रथ्वी तम्निवासः॥ प्र०६।४३॥

सा च समयद्वेत्रसमायामा, मध्येष्टयोजनबाहुस्याः, पर्यन्ते मश्चिकापय-वोऽप्यतितन्त्वी, लोकामभागसंस्थिता, समस्क्षत्राकृतिरर्जुनस्वर्श्वमधी । मुक्ति-सिद्धालयादयोऽस्याः पर्यायाः।

#### तस्बद्धय्यां नवतस्वावतारः ॥ प्र० ६।४४ ॥

वस्तुतो जीवाजीवरूपा तस्वद्वयी विद्यते, पुरयादीनां च तदवस्याविशेष-रूपत्वात् तत्रेवान्तर्मावः । कचिदात्मना सम्बध्यमानाः, ऋवस्द्ध्यमानाः, निर्वी-र्यमाणाञ्च पुद्गलाः कमेण द्रव्यासवसंवरनिर्जरा इति गीयन्ते ।

१-स्वादिभ्यः षड्भ्यः लिङ्गशब्दो योज्यः।

२—इयं च सर्वार्थसिद्धविमानाद् द्वादशयोजनपरतः, सोकाच एकयोजनावरतः । इदं च एकयोजनोत्सेथांगुलमेयम् ।

१--- एनेतस्वर्शमयी

# अरूपिणो जीवाः ॥ प्र० ५।४६ ॥ अजीवा रूपिणोऽपि ॥ प्र० ५।४६ ॥

श्रजीमा धर्माधर्माकाशा श्रक्षिणः । पुद्गलास्तु रूपिण एव तास्पर्याय-भृताः पुण्यमापनन्धा श्रपि रूपिणः । नमापि पदार्था हेयाः, संदर्गतर्जरा-मोच्चास्त्रय जपादेयाः शेषाञ्च षद् हेयाः । जीवस्यापि संतारामस्यापेश्वया हेपत्वमविषद्धम् । श्रथ नवतत्त्वपरमार्थावेदको मिच्चुदर्शितस्तटाक हष्टान्तो निदर्श्यते । तथाहि—

जीवस्तटाकरूपः, अतटाकरूपोऽजीवः, बहिनिर्गच्छक्जलरूपे पुण्यपापे, विश्वदाविश्वदणलागमनमार्गरूप आस्त्रः, जलागमनमार्गावरोधरूपः संवरः, जलनिष्कासनोपायरूपा निर्जरा, तटाकस्थितजलरूपो बन्धः, नीरविनिर्मुक्त-तटाक इव मोक्षः।

केवलकानवानईन् देवः ॥ प्र० भ१ ॥ स्रविद्यांचितरायानिति क्षईन्, जिनस्तीर्थक्कर इति यावत् । सहाजतधरः साधुर्गुहः ॥ प्र० भरे ॥ स्वपरात्महितं साध्नोतीति साधुः ।

सर्वधा हिंसाऽनृतस्तेयाऽबद्धपरिमहेभ्यो विरतिर्महाव्रतम् ॥ प्र० ७।३ ॥ सर्वधित—मनोवाक्कायकृतकारितानुमतिरूपै स्त्रिकरणयोगैहिंसादिभ्यः पंचभ्यो निवृत्तिर्महावतं सेयम् ।

# असत्प्रवृत्त्या प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ प्र० ७४ ॥ असत्प्रवृत्तिर्वा ॥ प्र० ७४ ॥

असत्प्रवृत्त्या प्राणानां देशसर्वरूपेण व्यपरोषम्—ऋतिपातनम्, असत्प्रवृत्तिर्वा हिंसाऽभिधीयते । सत्प्रवृत्त्यातु प्रवर्तमानेन संयमिना संवातोऽपि कश्चित् प्राणवधः स द्रव्यतो हिंसापि भावतोऽहिंसा एव स्वप्रवृत्तेरवृषितत्वात् । तथा चायमः—

"तत्थणं जेते पमच संजया ते सुद्दं जोगं पहुच्च नीणं श्रायारंमा नीपरारंमा जाब श्रवारंमा, श्रासुमं जोगं पहुच्च श्रायारंमा वि, वाव नी श्रवारंमा ।" रागद्वेषप्रमाद्मयन्यापारोऽसत्प्रवृत्तिः ॥ प्र० ७६ ॥ प्रमादः—श्रतावधानता।

असद्भावोद्भावनमनृतम् ॥ प्र० ७७ ॥ असतः—श्रविद्यमानस्यार्थस्य छद्भावनम्—प्रकटनम्, श्रनृतं गीयते । अदत्तादानं स्तेयम् ॥ प्र० ७८ ॥

अदत्तस्य प्रहणमिलार्थः।

मैथुनमन्त्रा ॥ प्र० ७६ ॥

मिथुनस्य-युगमस्य कर्म मैथुनम्।

मूर्जा परिप्रहः ॥ प्र० ७१० ॥

मूच्छा-ममत्वम्, सैव परिग्रहः, न तु वस्तुपरिग्रहणमात्रमेव, यथा-संय-मिनां धर्मोपकरणानि ।

तथा चागमः---

जिप वत्यं च पायं वा कंबलं पायपुंच्छणम्।
तिप संजमलञ्जठा धारंति परिहरंति य ।
न सो परिमाहो वृत्तो नायपुत्तेण ताइगा।
मुच्छा परिमाहो वृत्तो इह वृत्तं महेसिणा॥
संयमानुकूळा प्रवृत्तिः समितिः॥ ७११॥
ईर्यामायेषणादाननिश्लेपोत्सर्गाः॥ ७१२॥

आगमोक्तविधिना प्रस्थानमीर्या ॥ प्र० ७१३ ॥ भ्रागमोक्तविधिनेति—युगप्रमितभूमिप्रेज्ञणस्वाध्यायविषयविवर्णनादिरूपेण ।

अनवचभाषणं भाषा ॥ प्र० ५१४ ॥

सम्यग् त्रालोच्य सिद्धान्तानुमत्या भाषणीमस्यर्थः।

निर्दोषान्नपानादेरन्वेषणमेषणा ॥ प्र० ७१५ ॥

तत्र श्राधाकर्मादयः घोडश उद्गमदोधाः , धान्यादयः **घोडश उत्पादन**-दोषाः, श्राकितादयस्य दश एषणा दोषाः ।

१--दशवैकालिक ६।२०-२१।

२— छद्गमनम् — छद्गमः, आहारादेश्त्यस्तितत्र ये दीषास्ते छद्गमद्वीषाः । ... ३--- अत्यादनम् --- आहारादेः प्रातिस्तत्र ।

्डपन्यादेः संयक्तं व्यापरणमादाननिर्देषः ॥ प्र० ७।१६ ॥

छणध्याचेर्वस्त्रपात्रादेः व्यापरस्म् च्यवहरमम्।

ख्ड्यारादेः सविविपरिष्ठापनमुत्सर्गः ॥ प्र० ७१७ ॥ सविधीति-प्रत्यपेचितप्रार्जितभूम्यात्री, परिष्ठापनम्-परित्यचनम् ।

ः मनोवास्कायनिष्ठो गुप्तयः॥ प्र ७१८॥

मोच्चताथने प्रवृतिप्रधाना समितिः, निवृत्तिप्रधाना च गुप्तिः, समिती गुप्तिरवश्यं भाविनी, गुप्तौ समितिर्मजनया इत्यनयोभेंदः !

आत्मशुद्धिसाधनं धर्मः ॥ प्र० ७२३ ॥

सथा चोकम्—दुर्गतौ प्रयतज्जन्तुधारणाद्धमं उच्यते। संबरो निर्जरा च ॥ प्र० ७१२४ ॥

द्विविधः स धर्मः, तत्र संवरः—संयमः, निर्जरा—तपः।

ज्ञानदर्शनचारित्रतपांसि ॥ प्र० ७२५ ॥

चतुर्विधो वा धर्मः, शानम्—तस्वनिर्णयः, दर्शनम्—तस्वभ्रद्धाः, चारित्रम् संयमः, तपः—अनशनादि ।

भ्रान्तिमुक्त्यार्जवमार्ववछाघवसत्यसंयमतपस्त्यागमहावर्याणि वा ॥ प्र० अ२६॥

द्यान्त्यादिमेदेन दशविधो वा धर्म । तेषु मुक्तिः—निर्शोभता, लाघवम्— स्रकिञ्चनता, त्यागः—धर्मदानम् । शेषं स्पष्टम् ।

आत्ममेर्मल्यकारणत्वेनासौ लोकधर्माद् सिन्नः ॥ प्र० ७१७ ॥ अपरिवर्तनीयस्वरूपत्वेन सर्वसाधारणत्वेन च ॥ प्र० ७१८ ॥

लोकधर्मः देशकालादिभिः परीवर्तनीयस्वरूपो वर्गविशेषैविमेदमापन्नश्च, धर्मेस्तु श्चारमनैर्मस्यकारणम्, श्चपरिवर्तनीयस्वरूपः सर्वसाधारणश्च इत्यनयो-भेदः। गृहस्यसन्यस्तयोधर्मः केवलं पालनशक्त्यपेच्चया महात्रसाणुत्रसमैदेन हिधा निर्दिष्ट इति धर्मस्य सर्वसाधारणस्य नास्ति कश्चिद् विरोधः।

प्रामनगरराष्ट्रकुरुजातियुगादीनामाचारी व्यवस्था वा छोकधर्म ॥ ॥ प्र० ७२६ ॥

श्रामादिषु जनानामीचित्येन विसार्जनव्यविवादभोव्यादिप्रधानां पारसः इरिक्सक्वोगादेवां काचरमम्-न्याचारः। तेषां च हित्तर्परक्षणार्थे प्रयुक्षमाना ज्यायाः ज्यवस्था कीटुम्बिकी, सामाजिकी, राष्ट्रिया अस्ताराष्ट्रिया चेति वहुविधा । ते च लोकधर्मः लौकिकी ज्यवहार इत्युच्यते । आगमेऽपि तथा दर्शनात्, यथा —

गामधम्मे, नगरधम्मे, रहधम्मे, कुलधम्मे, गणधम्मे इत्यावि ।' लोकधर्मेऽपि इन्दिदहिंसादीनामाचरणं भवति, तदपेश्वयाऽनेन धर्मस्य मिन्नता न विभावनीया, किन्तु भोगोपबर्धकवस्तु व्यवहारापेश्वपैव ।

लौकिकोऽभ्युदयो धर्मानुविक्षकः ॥ प्र० ५३० ॥ लौकिकोऽभ्युदयः—कुलबलवपुर्विभवेशवर्यपन्त्रतन्त्रादिविषया स्रोसारिकी समृद्धिः

## अर्हदुपदेशआज्ञा ॥ प्र० ७।३१ ॥

श्चर्रतां तीर्थेकराणामात्मशुद्धि-लपायमूतः—लपदेश श्राज्ञा इत्यमिधीयते। पत्राज्ञा तत्रैन धर्मः। श्रर्हतां सकलदोषाऽकलंकितोपदेशकरवान्न खलु धर्म-स्त्रदाज्ञां व्यमिचरति।

सर्वभूतेषु संयमः अहिंसा ॥ प्र० ६।१ ॥ श्रमत्यवृत्तिनिरीषः ऋनुद्धेजनं वा संयमः, मैत्रीति यावत् । हिंसादेरनिवृत्तिरसंयमः ॥ प्र० ६।१४ ॥

हिंसाऽनृतस्तेयात्रहापरिमहासामनिवृत्तिरसंयम उच्चते, सपापप्रवृत्तेरप्रत्या-ख्यानमिति यावत्।

तद्विरतिः संबसः ॥ प्र० दै।१६ ॥

हिसावेविरतिः संयमः। रागद्वे वपरिषतिमीहः।

असंवमसुक्षाभित्राची रागः ॥ त्र० ६११२ ॥ असंवममयस्य सुक्षस्याभिकांस्वयम् — रागोऽभिवीवते । दुःसाभित्राची द्वेषः ॥ त्र० ६११३ ॥ रागदेषराहित्यं माध्यस्थ्यम् ॥ त्र० ६११४ ॥ माध्यस्थ्यम्, उपेद्या, श्रीदासिन्यम् , समतंति वर्यायाः । इष्टसंबोगाऽनिष्टानिषु सेराहातः सुक्षम् ॥ त्र० ६१२३ ॥ इएम्—धनमित्रादि ज्ञानदर्शनादि वा, प्रानिच्य् शृह्यदेशवादि कर्माति वा ।

विद्ययंथी दुःख्यम् ॥ प० ६।२४ ॥ जात्सनः क्रमिकविद्युद्धिर्गुणस्थातम् ॥ प० ८११ ॥ कर्मक्योपशमादिजन्या क्रमेशा गुशाविर्मावरूपा विद्युद्धिः गुणस्थानम् । तक विद्यिशकोपानपंक्तिकल्पम् ।

मिण्यासास्वद्गसम्यग्मिश्राविरतसम्यग्दृष्टिदेशविरत-प्रमत्ताऽप्रमत्तसंयतिवृत्त्यनिवृत्तिवादरस्क्ष्मसंपरायी-पशान्तक्षीणमोहसयोग्ययोगिकेविकनः ॥ प्र०८१२ ॥

मिथ्यादिभ्यश्चतुर्भ्यः दृष्टिशन्दो योज्यः। तत्र मिथ्यादृष्टेद्शंनमोद्दन्धानमोद्दन्धानमोद्दन्धानमोदिकन्या विशुद्धिः — मिथ्यादृष्टिगुणस्थानम्। प्रमादाखवयुक्तो युनिः — प्रमत्तवंथतः। निवृत्तिप्रधानो वादरः स्थूलकषायो यस्य स निवृत्ति बादरः। एवमनिवृत्तिवादरः । स्ट्रमः कषायः स्ट्रमसंपरायः। रोषं स्पष्टम्। एतेषु प्रथमम् — अनादनन्तम्, अनादिसान्तम्, सादि सान्तञ्च। द्वितीयं षडाविका स्थितिकम्। चतुर्थे साधिकत्रयस्त्रिंशत्सागरमितम्। सञ्चमषष्ठत्रयोदशानि देशोनपूर्वकोटिस्थितिकानि। चतुर्दशं पञ्च हस्वाद्य-रोक्चारस्वमात्रम्। रोषायां जघन्या च सर्वेषामन्तर्म्हृत्तं स्थितिः ।

तस्यं तस्यांशं या सिध्या श्रद्धानो सिध्यादृष्टिः ॥ प्र० ८१३ ॥
तस्यं निथ्यात्वीति यावत् । विपरीत दृष्ट्यपेस्यैव जीवो निथ्यादृष्टिः स्यात्,
न तु अवशिष्टाऽविपरीत दृष्ट्यपेस्या । निथ्यादृष्टी मनुष्यपश्वादिप्रतिपत्तिरविपरीता समस्त्येवेति तद् गुणस्यानमुक्तम्, किञ्च नास्त्येतादृक्

१--क्रमेण विशुद्धिः क्रमिकविशुद्धिः।

२— अत्र हि बादरसंघरायस्य मोहमक्कृतिरूपस्य स्वल्पापि निवृत्तिः विवद्या-वद्यात् प्राचान्येन परिगणितेति निवृत्तिवादरगुणस्थानम् ।

३—अत्र स्वल्पापि बादरकपायस्यानिवृत्तिः विवद्यायशात् प्राधान्येन परिग-षितेति अनिवृत्तिवादरगुणस्थानम्।

४--आयुः पूरविश्ववा वसमाद् एकादरापर्वन्तानां ग्रुपस्थानानां जघन्या स्थितिरेकसामधिकपपि।

कोऽप्यास्मा, यस्मिन् श्वयोपशमादिजन्या नास्त्रीयस्यपि विशुद्धिः स्यात्, श्रमन्यानां निगोदजीवानामपि च तत्सद्भावात् श्रन्यथा जीवत्वापतेः।

संदिहानः सम्यग् सिध्यादृष्टिः ॥ प्र० ८१४ ॥ यः एकं तत्त्वं तत्त्वारां वा संदिग्वे शेषं सम्यक् श्रद्धते स सम्यक्षिय्या-इष्टिः सम्यक्षिथ्यात्वीति यावत्।

सम्यक् तस्वंश्रद्धालुः सम्यग्हद्धः ॥ प्र० ८।६ ॥

सकलमि जीवाजीवादिकं तत्त्वं सम्यक् श्रद्धते स सम्यक्ष्यः, सम्य-कत्वीति यावत्। मिथ्याद्यादीनां तत्त्वरचिरिष क्रमेण मिथ्याद्धाः, सम्यामध्याद्धाः, सम्यगृद्धाः चेति प्रोच्यते।

शमसंवेगनिर्वेदानुकम्पाऽऽस्तिक्यानि तक्क्षणम् ॥ प्र० ८।६ ॥ शमः—क्रीधादिनानुपशमः । संवेगः—मोद्याभिलाधः—निर्वेदः—मव-विरागः । अनुकम्पा—दया । आस्तिक्यम्—आत्मकर्मादिषु विश्वासः । शंकाकांक्षापरपायण्ड प्रशंसासंस्तवश्च दूषणम् ॥ प्र० ८।७ ॥ तस्त्रसन्देदः—शंका । कुमतामिलाध—कांचा । धर्मफलसंशय—विचि-कित्सा । वतभ्रष्टानां प्रशंसा परिचयश्च परपाधण्ड प्रशंसा, परपाधण्ड

असंयतोऽविरतः ॥ प्र० ८।८॥

सर्वेथा विरतिरहित इत्यर्थः।

संस्तवश्च।

संयताऽसंयतो देशबिरतः ॥ प्र० ८१६ ॥
देशेन—ग्रंशरूपेण त्रतारापकः इत्यरंः । पूर्णत्रतामावेऽविरतोऽप्यती कथ्यते ।
अणुत्रतशिक्षाञ्रते देशव्रतम् ॥ प्र० ८१९० ॥
स्थूळहिंसाऽनृतस्तेयात्रद्धापरिमहविरतिरणुत्रतम् ॥ प्र० ८१९ ॥
हिगुपभोगपरिभोगाऽनर्थवृण्यविरतिसामायिकदेशावकाशिकपौषयोपवासाऽविधिसंविमागाः शिक्षाञ्रतम् ॥ प्र० ८१२ ॥
एउ शेषच्युष्कमेव भ्योऽभ्यासात्मकस्वात् शिक्षात्रतम् । ग्राधनयञ्च
अणुत्रतानाम् गुणवर्षकत्वाद् गुणत्रतम् कचिदिस्यपि स्थवस्था ।

सर्वेत्रतः संयतः ॥ प्र० ८।९३ ॥ वर्षेत्रतारायको महामतीलार्थः ।

# सामायिकचोदोपस्याप्यपरिहारविश्वविस्क्ससंपरावगमाच्यातावि चारित्रम् ॥ प्र० ८।१४॥

तत्र सर्वसावस्योगविरितस्यम् सामायिकम् । पूर्वपर्यायक्रोदेन उपस्था-प्यते—महानतेष्वारोप्यते इति खेदोयस्याप्यम् । द्वे ऋषि वष्ठात् नवमगुण-स्थानान्तर्वसिनी । परिहारेण तपोविशेषेण विशुद्धिरूपम् – परिहारविशुद्धिः, ससमवष्ठयोः । दशमस्थम् सूर्मसंपरायः । बीतरागावस्थम् यथाख्यातम्

पुछाकवकुराकुरीछनिर्भन्यस्नातका निर्मन्याः ॥ प्र० ८।१६ ॥

वाह्याभ्यन्तर परिप्रहम्रन्थिरहितः—निर्यन्य । तत्र पुलाको निस्तारी धान्यकणः, तद्वत् संयमं मनागसारं कुर्वन् निर्यन्थः—पुलाक उच्यतेः स च दिविधः—लिब्धिपुलाकः, स्नासेवनापुलाकश्च । बकुशः कर्वुरं चारित्रं यस्य स बकुशः । कुल्सितं शीलं यस्य स कुशीलः, दिविधोऽयम्—प्रतिसेवनाकुशीलः, कषायकुशीलश्च मोहनीयमन्थिरहितः निर्यन्थः—वीतरागः । स्नात इक स्नातकः केवलीति ।

# संबमश्रुतप्रतिसेवनातीर्यछिङ्गछेरयोपपातस्थानादिविकल्पतो भावनीयाः ॥ प्र० ८।१६ ॥

पंचापि निर्मन्या एतैमेंदें विचारणीयाः । यथा—सामायिकादौ किस्मन् संयमे भवन्ति, कियत् भुतमधीयते, मूलोचरगुणेषु प्रतिसेवना क्रियते न वा, तीर्षे भवन्ति अतीर्थे वा, किस्मन् खिके वेषे भवन्ति, किस्मन् स्थाने उपपातः—उत्पत्तिः, किसंयमस्थानानि इत्यादि ।

योगवर्गणान्तर्गतद्रव्यसाचिव्यादात्मपरिणामी छेश्या ॥प्र० ८।१७॥
मनोवाक्कायवर्गणापुद्गलद्रव्यसंयोगात् संभूतः श्रात्मनः परिणामः लेश्याऽभिधीवते ।

उक्तं --

कृष्णाविद्रव्यसाचिन्यात् परिणामोऽयमात्मनः । स्फटिकस्येव तत्रायं लेश्या शन्दः प्रवर्तते ॥ सत्यायोग्यपुत्रशसद्व्यम्—प्रव्यक्षेश्या, क्वचिद् वर्णोदिर्णि ।

१—त्राहापरिप्रदः द्वेत्रवस्त्वादिमेदेन नवविषः। मिथ्यास्यं, नव नोकपायाः कृषापश्चरुष्टयं चेति चतुर्दशिष स्नाभ्यन्तरपरिष्रदः।

#### कृष्णनीसकापोत्ततेजःपदमञ्जूकाः ॥ प्र० ८।१८ ॥

श्रावास्तिलोऽशुभाः पराहच शुभाः।

स्त्रीपुंत्रपुं सकानामन्योन्यं विकारो वेदः ॥ प्र० ८।१६ ॥

वेदमोहोदयात् स्त्रीयंनयंसकानामन्योन्याभिताधरूपो विकारः स्त्रीवेदः, यंवेदः नयंसकवेदः क्रमेण करीयत्योध्दिकाभिनसमानः। असी नवमगुणस्यान व यावत्, पष्ठगुणस्थानात् परतः प्रदेशवेष एव।

#### अकेवली खदुमस्यः ॥ प्र०८।२०॥

भाविक मेंदयः—ख्रद्म, तत्र विष्ठतीति ख्रवस्यः, द्वादश्रगुषस्थान-पर्यन्तवर्ती।

#### अक्षायो बीतरागः ॥ प्र०८।२१॥

स च उपाशान्तकषायः चीणकषायो वा भवति । अयमत्र भावः — अध्यमः
गुणस्थानादमे जिगमिष्णां द्वयी गतिः — उपशमभेषी चपक्रेणी च । तत्र
उपशमभेष्यारूदो मुनिमोहकर्मप्रकृतीरूपशमयन् एकादशे सर्वथा उपशान्तमोहो भवति । चपक्रभेषयारूदश्च ताः चपयम् द्वादशे सर्वथा चौषमोहो
भवति । उपशमभेषिमान् स्वभावात् प्रतिपात्थेव द्वितीयस्तु अप्रतिपाती ।

#### ईर्यापथिकस्तस्य बन्धः ॥ प्र० ८।२२ ॥

ईरणम्—ईर्या—गतिः, उपलद्मणत्वात् योगः, पन्यां—मार्गो यस्य बन्धस्य स ईर्यापथिकः। श्रयञ्च सातवेदनीयरूपो, योगमात्रनिमित्तो, द्विसमयस्थितिको भवति।

#### सांपरायिकः शेषस्य ॥ प्र०८।२३ ॥

सक्षायस्य शुमाशुभकर्मनन्धः सांपरायिक स्टब्यते, स च समकर्मवामान-वमगुणस्थानम्, श्रायुर्वन्धकाले तृतीयवर्जमाससममञ्जकर्मणामपि, श्रायुर्वोहीः विना षट्कर्मणां च दशमे ।

#### अबन्धोऽयोगी ॥ प्र० ८।२४ ॥

शैलेश्यवस्थायां चतुर्देशगुषस्थाने निरुद्धमनीबाक्कावयोगः अयोगी, सच-सर्वथा बन्धरिहतत्वात् अवन्धी भवति ।

१---इदमादी सबेदम्, अन्ते चाबेदम्। १---मोहकर्मप्रकृतीः। सरारीरः संसारी॥ ४० ८।२६॥

चतुर्दश्राजस्यानं यावत्।

सुस्तदुःसानुभवसाधनं शरीरम् ॥ प्र० ८।२६ ॥ कौदारिकादितत्तद्वर्गणाजन्यत्वेन प्रतिच्चं शीर्यंत इति शरीरम्। कौदारिकवैकियाहारकतेजसकार्मणानि ॥ प्र० ८।२७॥

तत्र स्यूलपुद्गलिन्पन्नम् , रसादिधातुमयम् — भौदारिकम् , मनुष्यतिर-रचाम् । विविधस्पकरणसमर्थम् — वैक्रियम् , नारकदेवानाम् वैक्रियलिब्ध-मतो नरितरत्वां वायुकायिकानाञ्च । भाहारकलिब्धिन्यम् — भाहारकम् चतुर्दशपूर्वधराणाम् । तेजोलिब्धिनिमित्तं दीष्विपाचनिमित्तस्च तैजसम् । कर्मणां समूहस्तद्विकारो वा कार्मणम्, एते च वर्वसंसारिणाम् । उत्तरोत्तरं सूक्ष्माणि पुद्गळपरिमाणतश्चासंस्थेयगुणानि ॥ प्र० ८।२८ ॥

तेजसकार्मणे त्वनन्तगुणे ॥ प्र० ८।२६ ॥ एते चान्तरालगताविष ॥ प्र० ८।३०

द्विषिषा च सा- ऋजुर्विग्रहा च । तत्रैकसामयिकी ऋजुः, चतुःसमय-पर्यन्ता च विग्रहा । तत्रापि द्विसामयिकमनाहारकत्वम् । ऋनाहारकाव-स्थायां च कार्भणयोग एव ।

परिशिष्ट : ३ : (पारिमानिक शब्द कोन)

श्रप्रमाद-बीर्य ३४० श्रनुविशा १८६ श्रचित महास्कन्ध १६० अपृथक् भाव २०० ऋविद्या २३४ अमार्ग २४२ अधिगम २४५ अपिहन्त २५४ श्रभिनिवेश २५७ अशुभ २६५ श्रर्थ २७० श्रवत २७२ ऋसमभावी २७६ ऋसंप्रज्ञात समाधि २८१ श्रमन्त वीयं २६० श्रनगारित्व २६५ ऋपरिग्रह ३०४ श्चनशन ३११ असत प्रवृति ३२३ अचीर्य ३०३ ऋनुमान ६ ऋशुभ् परमाचु ४ श्रमीर्थ २० अकियाबाद १६

ं क्रकिया २०

श्रपरत्व १८८ ग्रद्धाकाल १६३ श्रवधि ज्ञानी १६८ ऋहिंसा २३२ म्रान्य यूथिक २३७ श्चनात्मवादी २४२ अभन्य २५२ श्रमूढ़ द्या २५५ ऋथंबाद ३१३ ऋतक्यं २६६ श्रामाद २७२ ऋव्यवहारराशि २७४ श्रवाध २७६ श्चनवरत २८५ अनन्त स्नानन्द २६० श्रितिथि संविमाग ३०३ श्रनारम्भ ३०५ ऋपेद्यावाद ३७२ श्रदत्तादान विरति ३१५ श्चनन्त १४ श्राच्यातम ६ श्रशाश्वत १६ श्रविद्या ५ ं ऋपरियह २० ः ग्रनुमव प्रसन्धः २५

#### जन दर्शन के सीशिक तस्व

श्रद्यी २५ अचेतन २७ ऋषुमती ३१८ श्रदशंनी २६७ अपकायिक १६ श्वनात्मवादी ३२ अपरिचामी ३३ ऋपरचानुपूर्वी ४४ श्रभाव ५४ ग्रसत् ५६ अन-इन्द्रिय ६१ श्रन्तर मुहूर्तस्थ ६६ त्रनुपेद्या ३२७ ऋसंशी ७५ ऋत्यन्ताभाव ८१ श्रनन्त प्रदेशी ८४ श्रविद्या १०३ श्रनेकान्त १०५ ऋन्तराय १०६ श्रप्रत्याख्यान १११ श्रपाय ३२७ अवशकीति ११६ ऋसंयत १२८ श्रणगार १३२ अनुदीर्ख १४३ अन्यय्थिक १४५ अदर्यजन्मवेदनीय १४६ ज्ञानाभव १५०

स्रषु २५ श्रवगाहन २६ स्रयकान्डि २६८ ग्राच्यात्मवाव रेप् अनादि अनन्त ३० श्रव्याकुत ३३ अवयव ३८ अहस्ट १६ श्रविनामावी ५५ श्रनन्तरास गति ५६ ग्रमनस्क ६८ अपरिका ३६० श्रचित ७२ ऋपोइ ७७ ऋषकमसा ८३ म्रहेतुकवाद ६५ ग्रहस्ट १०३ ऋस्पी १०७ श्रमात बेदनीय १११ श्रनादेव ११६ ऋप्रशस्तमन ३२६ ऋन्तराय १२० अनन्तानुबन्धी १२६ अनुकम्पा १३६ ऋष्यर्तना १४४ जकाम १४४ जला कर्म मत्यवात् १४६ अनेदम १५४

#### केन करीन के मोलिक सरव

जननानुस्करूप १८१ जनोगदरा। २६७ श्वस्तिकाय १८५१ श्वागम ७

(**का**)

श्राचार ४ कातवानी १३ **कारमैक्य**वादी कावर्तन ५५७ आहारक ७० ऋाहार ७२ भादेय ११६ कापातमद्र १३२ भागमिक १८६ कार्य सम्ब २१४ श्वारोहकम २४० श्राचरण २४६ श्राहारचि ८ काश २६८ ऋात्मवित् २७२ न्नारम्भिकी २८७ ऋारोपवाद २६१ कानारक ३०१ चात्मगवेषक ३११ न्नादान निच्चेय १२२, भात्मकासीन ३२२, 🖖 सात्र ३२७, भारानिर्यय ३२७,

भारमा २ न्नामनिक २५ त्रायुष्य कर्म ५७ भारम्भ १६ मायुष्य प्राण ७२ चानुपूर्वी ११२ क्याभव १२७ न्नायतन १८६ भावलिका १६५ त्रारम्भवादी २२२ क्रात्मवादी २४२ मास्या २५५ ग्राप्त २६७ ब्रात्यन्तिक शांति २६८ ऋाभ्युपगिमकी २७५ श्रास्तिक्यवाद २**८**७ श्वारोहकम २६६ बात्मारम्भ ३०५ चात्मानुशासन ३१२ म्रात्मञ्जूत्सर्ग ३२२ श्राचार्य ३२६ श्चार्तध्यान ३२७ कात्मविद्या, ३३१

 $(\tau)$ 

इन्द्रिय गोचर १८७

इस्वरिक ३२४

```
$30 j
```

# जैन दर्शन के मौतिक तस्व

**(**†)

ह्हा ७७

ईथर १८६

ईयांपिथकी २८८

ईश्वरवादी २९०

ईश्वरकतृ त्ववादी २५०

( ਰ )

उपघात ११८

उत्सजन ७३

उद्भिद्जगत् ७०

उपपात ७०

चपासना २०

उपादान कारण २७

उच्छेदवादी ३२

उदीरणा ३६

उत्पाद ५६

उत्यानः ६२

उरपरिसुप ६८

उपादान ८१

उत्क्रमण ८३

उत्पादनाद हम् सदवर्तन १०४

खदी**णां** १०४ उच्चगोत्र १२०

उदय १३१

उपचय १३१

उद्वर्तना १४४

उर्वयाविकका २४५

उपशम १५४

चम्मोग १६७

उपकारक २४६

उपशमन २४४

उपदेश कीच २४७

उपयोगितावाद २६६

उभयारम्म ३०५

**वत्कुटुक ३५५** 

उपाध्याय ३२६

( **ऋ** )

ऊर्ध्वप्रचय १६३

जनोवरी ३२४

(ए)

एकेन्द्रिय ६८

एपणा ३२२

एकान्तवाद ३७०

एवंभूतनय ३८१

एकाधिकारवाद ३७८

(翔)

श्रोज ६९

ओघ ६०

# जैन दर्शन के मीलिक तस्य

# (刺)

भौदारिक शरीर ३४

क्रीपक्रमिकी २७५

(事)

कश्पनाबाद २६१

कर्मिस ५७ कारक साकस्य २

कर्म १२

कृटस्य ३१

क्रिया-श्रक्तिया १ कायभवस्य ६९

कायप्राण ७२

क्लोश १०३

कर्म-संस्थान १०५

कुब्ज-संस्थान ११६ कृष्या लेखा १५०

काललोक १७८

कर्मावरख २४६

केवली २५४

काम २७०

कायञ्चलार्ग २८४

कर्ममुक्ति ३३५

गति ५

गुष २८

गति भागति २६

गवेषणा ७७

शुक्त २१२

150 DEE

करमबीर्थ ६२

केवली समुद्घात ३८

काल ४ कर्मपुद्गल ६३

ं कोष्ठ-क्रिया ४१

ू कार्मण ६७

कुम्भी ७२ कर्मबन्ध दश

क्रियमाण १०३

कषायवेदनीयः १११ कषाय १२६

- कर्मपुरुष १६७ कार्यकारण २४६

कर्मग्रन्थिक २५०

कुदर्शन वर्जना २५६ कायोत्सर्ग २८४

कर्मवाद ३०१

(11)

गम्ब २५

गुणी २८ गर्भ ६८

गोष १६१

अस्य १४८

मुक्ति १०६

#### वेन दर्शन के मौतिक तस्व

(F)

चातुर्याम धर्म ३०४ चारित्र ४ चैतन्योत्पादवादी ५०

चहरिन्द्रिय ८३ चिस १३१

चेतनासम्बद्धि १६५ चतुमगरी २०५

चारिन्य २३२

चरणकरणानुयोग २६८

(4)

खाया ३३

( জ )

जङ्ग २७ जीवात्मा २१

जन्मान्तर ५७

जन्म ६⊏

अधन्य २०८

( a )

तर्फ ४

तम ३३ तप २५७

लाग १६

तिर्यज्य ६८

तैबस् ६८

वर्शन ४ दक्षिगादान २१६, चार्वाक १३ चितस्यरूप ३४

बेतन २७

चारिज्यमोदनीय १११

चय १३१

चतुः मवेशी १६८

चैतन्योद्धतवाद २२२

चतुष्मान् २४०

बहनिकाय २६

जम्बूदीप ४०

जीव-कजीव र

गातिस्मृति ५८ जरायुज ७२

बहाद तबाद १६२

सपस्या १८

तम प्रमा २१४%

तस्वश्रद्धाः १४२ तिर्वक् प्रचयः २४१

तेनस्काधिक २९

( a)

वर्षनावरण १०६

ः स्त्रीत सुद्ध १४४

ब्रिप्रदेशीय १६१. वियम्बर २०८ द्वीन्द्रिय ६५ वुःखामियात २४८ दुर्मंग ११६ श्रुराम्ब २४७ देशविरीधक २३७ द्वशुक २०१ द्रव्येन्द्रिय ७६ द्रव्याद्यस्यवाद १८४ दर्शन सप्तक २६७ द्रव्यनीन्द ३०६ द्रव्यानुयोग २६८ दिग् विरसि ३०३ हच्छिबपर्यय ६०० देव २५४ देश ४ दिङमुद्ध ३५६

देशोनकोङ्गाकोङ्गागर २४६

(ध)

धर्स-क्रधर्म १ धर्म २७० धर्मस्तिकाय ७६ ष्रौब्य १⊏२

(न)

नववाद ३७२
नास्तिक १५
निःसगं २४५
निश्चेयस् १२
निर्ध्य १२१
निर्ध्य १२७
निर्धार १२७
निर्धार १४६
निर्धार १६६
निर्धार १६६
निर्धार १२६
निर्धार १२६

धर्मपुरुष १६६
धर्मरुचि २४७
ध्यान १७५

नेपुसक वेद ११२
निरुद्ध उदय २४८
निरुप्धक १७
निरुप्धक १७
निरुप्धक १७
निरुप्धक १७
निरुप्धक १७
निरुप्धक १७
निरुप्धक वेद ११२
निरुप्धक वेद ११२
निरुप्धक वेद ११५

निसर्गेरूचि ३२७

निकाशिव २५५

निवर्शक धर्म ३३५

#### 438 ]

मतियाति २५२

## जैन दर्शन के मौलिक तस्य

निर्विचिकत्सा २५५ निशंकित २५५ नीच गोत्र १२७ मील लेश्या नैगम नयामास ३८१ नैगमनय ३८० (4) परलोक २० परिणामी ३२ पाप ध्र परिप्रह १६ पुद्गल ५ पुनर्जन्म ३२ पौद्गलिक ३ पुष्य पाप १ पौर्वापर्य ३२ प्रत्याख्यानपरिज्ञा २ प्रत्यच्च ६ प्रमाण 5 पंचमहाभूत २१ प्रायोगिक ३६ प्लेटो १४ पृथ्वी कायिक २६ परिणामी नित्यत्व १०४ परमाशु १८५ प्रसरण ७६ पोतज ७२ प्रागीषणा ८५ प्रकृत्ति ७६ परीषणा ८५ प्रसर्पण १५ पराघात ११८ प्रचला ११० प्राणाविपात विरति १३२ प्रारक्ध १०३ प्रदेश उदय १३५ प्रायश्चित १४६ पर्युपासना १७५ प्रवच्या १४६ पर्याय १७६ प्रशापकदिशा १६० परिणाम १६० मरूपया १६३ पारमार्थिक १६८ परमासुसमुदायजन्य १६८ परमाखु प्रचय २०० ध्यक् माब २०० पर्यवसान २०० प्रदेशावगारी २०१ प्रमेयत्व २१२ वंक मभा २१४ परिणामबाबी २२२ मलिबंधक २४६

ग्रभावना २५५

#### केंग दर्शन के शीलक सरेव

परमार्थ संस्थ २५६
परीच २६७
प्रमाण २६७
पुद्रशत संयोग २८२
प्रातित्यकी २८७
पौषधोपनास ३०३
प्रतिक्रमण ३२५
प्रमतसंयत ३६०
परयायार्थिक नयामान ३८१

प्रसम्ब २६७
प्रमाणामान २६७
प्रत्याख्यान प्रशा १७८
पंडितनीर्थ २८४
प्रमत्तदशा ३०१
परिष्ठापना ३२२
परिहार ३२६
पर गुग्र असत्ता ३७७

( ब )

बद्धः स्थारमा २८ बन्धः मोस्तः १ बादरः ७४ बोधः ४ ब्रह्मचर्य २० बल ६२ बीज दिन २४७

(平)

भव्य २५२
भाव तेश्या १५१
भाव तेश्या १५१
भाव नीन्द ३०६
भावानुयायित्व ३१
भ्रजपरिस्प ६७
भोग पुरुष १६७
भोगी ३४०
भीतिकवाद १८४
प्रतिमा २४५

भाव कर्म १०७
भावलोक १७८
भावितात्मा ३११
भावेन्द्रिय ७६
भूतवादी २२२
भोगभूमि २२०
भोगोपमोगविर्दात ३०३
भवोपमाही २७७
परिपाक ६७

(स )

मन ४ मनुष्य क्षेत्र २१२ मनगुप्ति १०० महत्तर कर्म प्रत्ययात १५०

#### Hat J

# जैन दर्शन के मौलिक तस्य

मार्क्स दर्शन १२ महातम भमा २१४ मातृपदिका १८४ मार्गणा ७७ मान प्रत्यविक १६६ मिश्र २०२ मुक्त वशा २६२ मुक्त क्रात्मा २८ मृषाबादी ३०२ मूर्तिक द्रव्य १६५ मोइनीय ८१ मुषाबाद बिरति ३१५ मैथुन बिरति २१६ मोच्च ६ मारणान्तिक संलेखन ३२० मिताशन ३२४ मूर्जित (4) यशकीतिं ११६ योग १४६ योनि ७१ योगिबद्या १०० (T) राजन्य १६७ रस २५

रस २५ राजप्रमा २१४ रामानुज मत ३३ रूपी १०७

( ल )

राजू १७८

ऋजु सूत्र नय ३८०

लब्ध बीर्य ६२

लौकिक ३३६

लोकान्तरगमन २८६

लोक १७६

रूप २५

लघुत्व २१२ लेश्या १५८ लोक-श्रलोक १ लोकालोक पृथक्त्व ८१ लोकोत्तर ३३६

(可)

वेदनीय १०६ वज्र कवम नाराच संहनन ११५० वामन संस्थान ११६ वास्तविकवाद २६६ व्यक्तियाद २८१ वेदमा ३४७ वाक्षण-प्ररम्परा १६८ विनाश १८० व्यवदेश १८५ वैस्तिक २०१ विभेषी २०७ वात्सस्य २५५ व्यवहार-नय २६२ वनस्पति कायिक २६ व्यय ५६ वासना १०३ विजातीय ब्रव्य ४३ विपाक १६ विस्तार रूचि ८ विष्त्री ३४

वन्दना १७५
व्यव १६२
व्यव्सितमान् १८७
वालुका प्रमा २१४
वियुक्त दशा २६२
वनस्पतिकाय ६०
वालु कायिक २६
विशा ५
वितेषणा ८५
विशेष २७
वैक्रिय ७०
वैशेषिक १३

(श)

शकि १४
शक्रेश प्रभा २१%
शक्रेश प्रभा २१%
शास्त्रवादी ३२
शील २३७
शुभ २६५
शैलेषी प्रतिपन्न सक्स्या २८३
शब्द नय ३८०
भदा ४
भवा परम्परा १६८
भावक ३०४
भूष सम्पन्न १६७

शब्द २५
शाश्वत १६
स्वासोच्छ्वास पर्याप्ति ३४
शील-सम्पन्न २३७
शुक्ल ध्यान २८५
शैख ३२६
भ्रमण ३१६
भ्रामण ३३५
भ्रामक धर्म २५७
भोताबरण १३५
भीत ३४०

#### ः(-स )

संब्रह् नयाभास ३८१ संस्थेपरुचि २४७ संप्रदाय २५४ साम्य-दर्शन ३१२ सुलम बोधि ३१८ सत् प्रवृत्ति ३२२ स्वाध्याय ३२७ संस्थान निर्णय ३२७ सुत्र रूचि ३२७ समुच्छित्न किया ३२८ संयम ३३५ स्मार्च ३४० संवेग ३४१ संस्कार ३४८ सिकय शस्त्र ३५८ स्त्रगुषसत्ता ३७७ सामन्तवाद ३७८ सकाम १७ समवाय २७ सचित ७२ सर्वघाती १५५ समुदय १६४ सम्यकत्व १३६ सर्वदशी २३० सज्जीवत् शरीर ४७ सर्वेह ११

साधु २५४ समभिरुद्रनय ३८० सैद्धान्तिक २५० सिद्ध २५४ स्थिरीकरण २५५ साधु-धर्म २५७ सिद्धिदशा २६१ संयोग २६६ समाज-दर्शन २७१ संवेदनशीलता २६१ सम्यक्त्वी २६६ संवरण ३०० सावदा ३०० स्वदार सन्तोष ३०३ सतत् शयन ३०६ सार्व भीम दर्शन ७६३ सत् ५ समनस्क ६८ सम्पूरर्जन ६८ सयय चेत्र १६३ सञ्चित १०३ समाश परिपासि २१० सहयोगी २४६ सर्वे व्यापक ३२ स्पर्श २५ .

सामेखबाद २२१ साध्यसिद्धि २४० सामान्य २७ सिद्ध शिला २१४ सुबुम्ना ५३ सुमग ११६ सूर्म परमाणु १६७ सूत्र इचि २४७ सोपक्रम १७ सेवार्त संहनन ११६ संबर ५ संघात-विलय ५४ संक्रमण १०४ संद्वेष दिच ८ संहनन ६५ संशी ७५ संस्थान ६५ संयत १२८ संज्यलन १२६ संयतासंयत १२८ संयम १७५ साख्य १३ स्यावर २० स्थिति तस्व १८४ स्थिति ५ स्थूल दर्शन ९४१ स्थिति सहायक तस्य १८८ स्वसंबेदन १ स्वनियमन ६३ स्रवानर्षि ११० स्त्रीवेद ११९ स्याद्वाद ३१ (8) हुण्डक संस्थान ११७ हेतु २६६ (日)

चायोपरामिक १५१ चिम्र १६०

ात २० शतका विक २९ सकाव ४० शतनात्री ६१

# ५८० ] जैन दर्जन के मीलिक तस्व

त्रीन्त्रव ६८

त्रसस्यावर ग्राविच्छेद ८१

विसराव सम्युद्ध संस्थान १७६ विप्रदेशी १६८

नियुवातिमका २३४

(1)

शान ४

शानावरण १०६

# प्रस्तुत ग्रन्थ के टिप्पण में आए हुए ग्रन्थों के नाम व संकेत

स्वयर्गेनेद-- स्वयर्ग ० अनुयोगद्वार-अनु० श्रनेकान्त-श्रने० म्रामिधान चिन्तामणिकोष-- श्रमि० चि० ग्रन्ययोगव्यवक्केदिका---श्र० व्यव० द्यंगुतर निकाय - ग्रं० नि० स्राचारांग-स्राचा० श्राचारांग निर्युक्ति-श्राचा० नि० म्राचारांग कृति-म्राचा० कृ० ग्राज---म्रादिपुराण-म्रादि० श्चाम मीमांसा-न्या० श्राबश्यक सूत्र-श्राव० इक्रलिश मेन-इष्टोपदेश--इ० **ईशाबास्योपनिषद्—ईशा०** उप० उत्तर पुराण-उत्त० पु० उत्तराध्ययन--- उत्त० उत्तराध्ययन वृत्ति-उत्त० वृ० ऋग्बेद--ऋग ० श्रीपपातिक -- श्रीप ० कठोपनिषत्—कठ० उप० केनोपनिषद्-केन० उप॰ कर्मजन्यटीका-कर्म० टी० कौषीतकी उपनिषद्-कौषी

गराधरबाद-ग• वा० गीता--गी० गोमटमार (जीवकाण्ड)-गो॰ जी॰ ह्यान्दोस्यसपनिषद्-ह्यान्दो • जडवाद-जह० जम्बूद्वीप प्रश्ति-जम्बू० प्र० जाबालोपनिषद्-जाबा० उप० जैन दर्शन ( मो॰ घासीराम )--जैन॰ जैन सिद्धान्त दीपिका--जैन॰ दी० ज्योतिष रत्नाकर-ज्यो० रत्ना० तर्क संग्रह — तर्के र सं ० तत्वार्य राजवार्तिक—तत्वा० रा० तत्वार्य सूत्र-त ० सू० तत्वानुशासन-- तत्वा ० सन्द्रवैयालीय-तन्द्रवै० तिलोयपन्नति--ति० वैत्रीयोपनिषद-तैत्त उपन द्रव्यानुयोग तर्कणा-द्रव्यानु ० त० द्रव्य संग्रह-द्रव्य ० सं० दशवैका लिक--दशवे० दशवैकालिक चूर्णि--दशवै० चू० दशबैकालिक निर्युत्ति-दशबै॰ नि॰ वश्वेकालिक दीपिका -दश्वे॰ दी॰ दशवैकाशिक बृहत् वृत्ति-दशवै० बृ० दर्शन और चिन्तन-द० चि० दर्शन-विशुद्धि---द० वि० वशाभुत स्कम्य-वशा० धर्मपर्-चाम०

वर्म संबद् टीका-वर्म । टी । धर्म प्रकरण-धर्म० प्रक० धर्मयुग-धर्म ० धर्मबादाध्यक-धर्मवा० नन्दी सूत्र-नं० नय कर्णिका---न० क० नयासमाज-नया० नवनीत--नव० नवमत्भाव पदार्थ निर्याय -- न० प० निस्त-नि॰ न्याय कार्यकावली-न्या० का० न्याय कुमृद चन्त्र-न्या कु० चं० न्याय वार्तिक-न्या॰ वा॰ न्याय सूत्र-न्या॰ सू॰ न्यायालोक---न्या० न्यायावतार-- न्याया० पद्मपुराख-पद्म० पु० परमात्मप्रकाश---पर॰ प्र॰ पातज्जलयोग सुत्र-पा० यो० प्रमाग् नयत्वालोकालंकार-प्र० न० प्रमेय कमल मार्तरह--प्र० क० मा० प्रवचन सार-प्र० सा० प्रवचनसार वृत्ति-प्रव वृश् प्रश्नव्याकरण---प्रश्न ० प्रशम रति प्रकरण्-प्र० र० प्र० प्रशापना-प्रशा॰ प्रशापना वृत्ति--प्रशाः वृ पंचसंप्रह--पंच०

पंचास्तिकाय-पंचा० पंच बस्तुक---पं० ब• बुद्ध चरित्र--बु० च॰ बुद्ध बचन--- सु० व० त्रक्षभाष्य-व्यक्ष भगवती बृत्ति--भग० वृ० मगवती सूत्र-भग० भिन्न न्यायकर्णिका-भिन् न्या मिक्सम निकाय-म० नि० मनुस्मृति-मनु० महापुराण-महा० पु० महामारत-महा० भा• महावसा---महा॰ मीमांसा श्लोक वार्तिक-मी० श्लो० वा० मुण्डकोपनिषद्-सुएड० ७प० योगदर्शन-योग० द० योगद्दष्टि समुख्य-योग० ६० स० योगशास्त्र -योग० योगसूत्र-योग० सू० रक्षकरएड आनकाचार--रक्ष० आ० राजप्रश्नीय-रा० प्र० लोक तत्त्व निर्यय-लां० त० नि० लोकप्रकाश-लो॰ प्र॰ ब्रांग चरित्र-व० च० बादद्वार्त्रिशिका (सिद्धिसेन) वा० द्वा० विरोधावश्यक भाष्य-वि॰ भा॰ विशेषावश्यक भाष्य वृत्ति-वि० भा० व० विकास की रूपरेखा-विकार रूपर

बोतराग स्तब-बीत० स्त० वीतरागस्तोत्र-वी॰ स्तो० बृहदारएयोपनिषद्-बृह० ७५० बेदान्त सार-वे० सा० वेदान्त सूत्र (शांकर भाष्य ) - वे० सू० वैशेषिक दर्शन-वै० द० वैशेषिक सूत्र-वै० स्० ब्यास माध्य-व्या॰ मा॰ सन्मति तकं प्रकरण-सन्म० समबायांग-सम० समाजबाद-समा॰ समाधि शतक-समाधि० सर्व तन्त्र पदार्थ लक्षण संग्रह—सर्व० प० ल० सं० सुत्त निपात-सु० नि॰ सुप्रभ चरित्र-सु० च० स्कि मुक्तावलि-सु मु स्त्रकृतांग-स्० स्प्रकृतांग वृत्ति-स्० ६० सेन प्रश्नोत्तर-सेन० सांख्य कारिका-सां० का० सांख्य कीपुरी - सां० की० सांख्य सूत्र-सां० सू० स्थानांग इति-स्था० इ० स्थानांग सूत्र-स्था॰ स्याद्वाद मक्करी-स्या० मं० स्याद्वादरसावतारिका-स्या॰ र० स्वामी कार्तिकेवानुमेचा-स्वा० का० शान्त सुधारस-शा० सु•

शारिक भाष्य—शा॰ भा॰
शास्त्र वीपका—शास्त्र॰ वी॰
शुक रहस्य—शु॰ र॰
शंकर विनिजय—शं॰ दिन्वि॰
श्वेताश्वतरोपनिषद्—श्वेताश्व॰ उप॰
श्री ज्ञान सागर स्तः—
पट् दर्शन—पट्०
हारिमद्र श्राप्टक — हा० ऋ०
हिन्दी विश्व भारती—हि॰ मा०
हिन्दुस्तान (दैनिक)—हि॰
ज्ञानसार—जा॰ सा॰

# लेसक की अन्य कृतियां

वैन वर्धन के भौतिक तत्व,

भावार्य श्री तुलसी के जीवन पर एक रिष्ट

(पहला भाग)

अनुसर चिन्तन मनन

जैन परम्परा का इतिहास

गाव, क्ल, परसी

बैन दर्शन में ज्ञान-मीमासा

विश्व रिश्रति विश्वय यात्रा

वैन दर्शन में प्रमाण-मीमासा जैन दर्शन में तत्त्व-मीमांसा

विजय के आछोक में

बैन दर्शन में आबार मीमांसा

बाल बीक्षा पर मनोवैद्यानिक दिख्कीण

जैन धर्म और दर्शन

श्रमण संस्कृति की दो धाराएं

अहिंसा तरब दर्शन

संबोधि ( संस्कृत-दिन्दी )

जैन तस्व विन्तन

कुक देखा, कुछ सना, कुछ समका

জীৰ মজীৰ

पूछ और अंगारे ( कविता )

प्रतिक्रमण (सटीक)

मुकुष्टम् ( संस्कृत-हिन्दी )

गहिंसा

मिक्षावृति

गहिंसा की सही समक

धर्मबोध (३ माग)

अहिंसा और उसके विचारक

उन्नीसवीं सदी का नया आविष्कार

भधु-बीषा (संस्कृत-हिन्दी)

नयवाद्

गाँचे खोलो

द्यादान

अखुक्त-दर्शन

धर्म और लोक व्यवहार

अञ्चलत एक प्रयति

मिक्षु विचार दर्शन

भञ्जनत-मान्दोलनः एक अध्ययन

संस्कृतं भारतीय संस्कृतिस्य